#### ११ श्रीगणेशाय नमः॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥

# श्रीवराहपुराण

ॐ नमो भगवते महावराहाय

भगवान् वराहके प्रति पृथ्वीका प्रश्न और भगवान्के उदरमें विश्वब्रह्माण्डका दर्शनकर भयभीत हुई पृथ्वीद्वारा उनकी स्तुति

नारायणं नमस्कृत्य परं चैच परोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ नमस्तस्म वराहाय लीलयोद्धरते महीम्। खुरमध्यगतो यस्य मेठः खणखणायते॥ वृंष्ट्राग्रेणोद्धता गौरुद्धिपरिवृता पर्वतैर्निम्नगाधिः साकं मृत्पिण्डवत्माग्बृहदुस्यपुषाऽन-तरूपेण येन। सोऽयं कंसासुरारिर्मुरनरकदशास्यान्तकृत्सर्वसंस्थः कृष्णो विच्याः सुरेशो नुदतु मम रिपृनादिदेवो वराहः॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् वराह, नररज नरऋषि, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान् व्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्त:करणपर विजय प्राप्त करानेवाले वराहपुराणका पाठ करना चाहिये।

जिनके लीलापूर्वक पृथ्वीका उद्घार करते समय उनके खुरोंमें फैंसकर सुमेर पर्वत खन-खन शब्द करता है, उन भगवान् बराहको नमस्कार है। जिन अनन्तरूप भगवान् विष्णु (वराह)-ने प्राचीन कालमें समुद्रोंसे चिरी, वन-पर्वत एवं नदियोंसहित पृथ्वीको अत्यन्त विशाल शरीरके द्वारा अपनी दाड्के अग्रभागपर मिट्टीके (छोटे-से) ढेलेकी भौति उठा लिया था, वे कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरोंका अन्त करनेवाले कृष्ण एवं विष्णुरूपसे सबमें व्याप्त देवदेवेश्वर आदिदेव भगवान् वराह मेरी सभी वाधाओं (काम, क्रोध, लोभ आदि आध्यात्मिक शत्रुओं)-को नष्ट करें।

सूतजी कहते हैं — पूर्वकालमें जब सर्वव्यापी भगवान् नारायणने वराह-रूप धारण करके अपनी शक्तिहारा एकार्णवको अनन्त जलराशिमें निमग्न पृथ्वोका उद्घार किया, उस समय पृथ्वीने उनसे पृछा।

पृथ्वीने कहा — प्रभी! आप प्रत्येक कल्पमें सृष्टिके आदिकालमें इसी प्रकार मेरा उद्घार करते रहते हैं; परंतु केशव! आपके स्वरूप एवं सृष्टिके प्रारम्भके विषयमें मैं आजतक न जान सकी। जब

वेद लुप्त हो गये थे, उस समय आप मत्स्यरूप धारण कर समुद्रमें प्रविष्ट हो गये वे और वहाँसे वेदोंका उद्धार करके आपने ब्रह्माको दे दिया था। मधुसुदन ! इसके अतिरिक्त जब देवता और दानव एकत्र होकर समुद्रका मन्धन करने लगे, तब आपने कच्छपादतार ग्रहण करके मन्दराचल पर्वतको धारण किया था। भगवन्! आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं। जब मैं जलमें दूब रही थी, तब आपने रसातलसे, जहाँ सब ओर जल-ही-जल था, अपनी एक दाढपर रखकर मेरा उद्घार किया है। इसके अतिरिक्त जब वरदानके प्रभावसे हिरण्यकशिपको असीम अभिमान हो गया था और वह पृथ्वीपर भौति-भौतिके उपद्रव करने लगा था. उस समय वह आपके द्वारा ही मारा गया था। देवाधिदेव! प्राचीन कालमें आपने ही जमदग्निनन्दन परशुरामके रूपमें अवतीर्ण होकर मुझे अत्रियरहित कर दिया था। भगवन्! आपने क्षत्रियकलमें दाशरीय श्रीरामके रूपमें अवतीर्ण होकर क्षत्रियोचित पराक्रमसे रावणको नष्ट कर था तथा वामनरूपसे आपने बलिको बाँधा था। प्रभाे! मुझे जलसे कपर उठाकर आप सृष्टिकी रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण है ? आपकी इन लीलाओंके रहस्यको मैं कुछ भी नहीं जानती।

विभी! मुझे एक बार जलके ऊपर स्थापित करनेके अनन्तर आप किस प्रकार सृष्टिके पालनकी व्यवस्था करते हैं? आपके निरन्तर सुलभ रहनेका कौन-सा उपाय है? सृष्टिका किस प्रकार आरम्भ और अवसान होता है? चारों युगोंकी गणनाका कौन-सा प्रकार है तथा युगोंका क्रम किस प्रकार चलता है? महेसर! उन युगोंमें किस युगकी प्रधानता है तथा किस युगमें आप कौन-सो लीला किया करते हैं? यहमें सदा संलगन

रहनेवाले कितने राजा हो चुके हैं और उनमेंसे किन-किनको सिद्धि सुलभ हुई है? प्रभी! आप मुझपर प्रसन्न हों और ये सब विषय संक्षेपसे बतानेकी कृपा करें।

पृथ्वीके ऐसा कहनेपर श्कररूपधारी भगवान् आदिवराह हैंस पड़े। हैंससे समय उनके उदरमें जगडात्री पृथ्वीको महर्षियोंसहित रुद्र, वसु, सिद्ध एवं देवताओंका समुदाय दोखने लगा। साथ ही उसने वहाँ अपने-अपने कर्तव्यपालनमें तत्पर सूर्य, चन्द्रमा, प्रहों और सातों लोकोंको भी देखा। यह सब देखते ही भय एवं विस्मयसे पृथ्वीके सभी अङ्ग काँपने लगे। इस प्रकार पृथ्वीको भयभीत देखकर भगवान् वराहने अपना मुख बंद कर लिया। तब पृथ्वीने उनको चतुर्भुं कप धारणकर महासागरमें शेवनागकी शब्यापर सोये देखा। उनको नाभिसे कमल निकला हुआ था। फिर तो चार भुजाओंसे सुशोभित उन परमेश्वरको देखकर देवी पृथ्वीने हाथ जोड़ लिया और उनको स्तुति करने लगी।

पृथ्वीने कहा — कमलनयन! आपके श्रीअङ्गोंमें पीताम्बर फहरा रहा है, आप स्मरण करते ही भक्तोंके पापींका हरण करनेवाले हैं, आपको बारम्बार नमस्कार है। देवताओंके द्वेषी दैत्योंका दलन करनेवाले आप परमात्माको नमस्कार है। जो शेवनागकी शय्यापर शयन करते हैं, जिनके वक्ष:स्थलपर लक्ष्यो शोभा पाती है तथा भक्तोंको मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्थभाव है, ऐसे सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर आप प्रभुको बारम्बार नमस्कार है। प्रभो! आपके हाथमें खड्ग, चक्र और सम्भूष्य शोभा पाते हैं, आपपर जन्म एवं मृत्युका प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके नाभिकमलपर बहाका प्राकटा हुआ है, ऐसे आप प्रभुके लिये वारम्बार नमस्कार है। जिनके अथर और करकमल

लाल विद्रुममणिके समान सुरोधित होते हैं, उन जगदीश्वरके लिये नमस्कार है। भगवन्! मैं निरुपाय नारी आपकी शरणमें आयी हूँ, मेरी रक्षा करनेकी कृपा करें। जनार्दन! सघन नील अञ्चनके समान श्यामल आपके इस वराहविग्रहको देखकर मैं भयभीत हो गयी हूँ। इसके अतिरिक्त चरावर सम्पूर्ण जगत्को आपके शरीरमें देखकर भी मैं पुन: भयको प्राप्त हो रही हूँ। नाथ! अब आप मुझपर दया कीजिये। महाप्रभी! मेरी रक्षा आपकी कृपापर निर्भर है।

भगवान् केशव मेरे पैरोंको, नारायण मेरे

कटिभागकी तथा माधव दोनों जङ्काओंकी रक्षा करें। भगवान् गोविन्द गुद्धाङ्गको रक्षा करें। विष्णु मेरी नाभिकी तथा मधुसूदन उदरको रक्षा करें। भगवान् वामन वक्ष:स्थल एवं इदयकी रक्षा करें। लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु मेरे कण्ठकी, हवीकेश मुखकी, पद्मनाभ नेत्रोंकी तथा दामोदर मस्तककी रक्षा करें।

इस प्रकार भगवान् श्रीहरिके नामोंका अपने अङ्गोंमें न्यास करके पृथ्वीदेवी 'भगवन्! विष्णो! आपको नमस्कार है' ऐसा कहकर मौन हो गयों। [अध्याद १]

MARKENNE

#### विभिन्न सर्गोंका वर्णन तथा देवर्षि नारदको वेदमाता सावित्रीका अद्भुत कन्याके रूपमें दर्शन होनेसे आश्चर्यकी प्राप्ति

सूतजी कहते हैं—सभी जीवधारियोंके शरीरोंमें आत्मारूपसे स्थित भगवान् श्रीहरि पृथ्वीकी भक्तिसे परम संतुष्ट हो गये। उन्होंने बराह-रूप धारण करके पृथ्वीको अपनी योगमायाका दर्शन कराया और फिर उसी रूपमें स्थित रहकर खोले—'सुश्रोणि! तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत कठिन है एवं यह पुरातन इतिहासका विषय है, तथापि मैं सभी शास्त्रोंसे सम्मत इस विषयका प्रतिपादन करता हूँ। पृथ्वीदेवि! साधारणतः सभी पुराणोंमें यह प्रसङ्घ आया है।'

भगवान् वराहने कहा — सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्यन्तर और वंशानुचरित—जहीं ये पाँच लक्षण विद्यमान हों, उसे पुराण समझना चाहिये। वरानने! पुराणोंमें सर्ग अर्थात् सृष्टिका स्थान प्रथम है। अतः मैं पहले उसीका वर्णन करता हूँ। इसके आरम्भसे ही देवताओं और राजाओंक चरित्रका ज्ञान होता है। परमात्मा सनातन हैं। उनका कभी किसी कालमें नाश नहीं होता। वे परमात्मा सृष्टिकी इच्छासे चार भागोंमें विभक्त हुए, ऐसा

वेदज्ञ पुरुष जानते हैं। सृष्टिके आदिकालमें सर्वप्रथम परमात्मासे अहंतत्त्व, फिर आकाश आदि पश महाभूत उत्पन्न हुए। उसके पश्चात् महत्तत्त्व प्रकट हुआ और फिर अणुरूपा प्रकृति और इसके बाद समष्टि बुद्धिका प्रादुर्भाव हुआ। सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणोंसे युक्त होकर वह बुद्धि पृथक्-पृथक् तीन प्रकारके भेदोंमें विभक्त हो गयो। इस गुणत्रयमेंसे तमोगुणका संयोग प्राप्त करके महदुब्रह्मका प्रादुर्भाव हुआ, इसको सभी तत्त्वज्ञ प्रधान अर्थात् प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृतिसे भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमायुक्त है। उस परब्रहासे सत्त्वादि गुण, गुणोंसे आकाश आदि तन्मात्राएँ और फिर इन्द्रियोंका समुदाय बना। इस प्रकार जगत्की सृष्टि व्यवस्थित हुई। भद्रे! पाँच महाभूतींसे स्वयं मैंने स्थल शरीरका निर्माण किया। देवि। पहले केवल शुन्य था। फिर उसमें शब्दकी उत्पत्ति हुई। शब्दसे आकाश हुआ। आकाशसे बाबु, बाबुसे तेज एवं तेजसे जलकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद प्राणियोंको अपने कपर

धारण करनेके लिये तुम्हारी—(पृथ्वीकी) रचना हुई। पृथ्वी और जलका संयोग होनेपर बुद्बुदाकार कलल बना और वही अण्डेके आकारमें परिणत हो गया। उसके बढ़ जानेपर मेरा जलमय रूप दृष्टिगोचर हुआ। मेरे इस रूपको स्वयं मैंने ही बनाया था। इस प्रकार नार अर्थात् जलकी सृष्टि करके मैं उसीमें निवास करने लगा। इसीसे मेरा नाम 'नारायण' हुआ। वर्तमान कल्पके समान ही मैं प्रत्येक कल्पमें जलमें शयन करता हैं और मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभिसे इसो प्रकार कमल डत्पन्न होता है, जैसा कि आज तम देख रही हो। देवि ! ऐसी स्थितिमें मेरे नाभिकमलपर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा— 'महामते! तुम प्रजाकी रचना करो।' ऐसा कहकर मैं अन्तर्धान हो गया और ब्रह्मा भी सृष्टिरचनाके चिन्तनमें लग गये। वसुन्धरे! इस प्रकार चिन्तन करते हुए ब्रह्माको जब कोई मार्ग नहीं सुझ पडा, तो फिर उन अव्यक्तजन्माके मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके इस क्रोधके परिणामस्वरूप एक बालकका प्रादुर्भाव हुआ। जब उस बालकने रोना प्रारम्भ किया, तब अव्यक्तरूप म्रह्माने उसे रोनेसे मना किया। इसपर उस बालकने कहा---'मेरा नाम तो बता दीजिये।' तब ब्रह्माने रोनेके कारण वसका नाम 'रुद्र' रख दिया। शुभे! वस बालकसे भी ब्रह्माने कहा—'लोकोंकी रचना करो।' परंतु इस कार्यमें अपनेको असमर्थ जानकर उस वालकने जलमें निमन्त होकर तथ करनेका निश्चय किया।

उस रुद्र नामक बालकके तपस्थाके लिये जलमें निमन्न हो जानेपर ब्रह्माने फिर दूसरे प्रजापतिको उत्पन्न किया। दाहिने औँगुटेसे उन्होंने प्रजापतिकी तथा बार्ये अँगुठेसे प्रजापतिके लिये पत्नीकी सृष्टि की। प्रजापतिने उस स्त्रीसे स्वायम्भुव

ब्रह्माने स्वायम्भुव मनुके द्वारा प्रजाओंकी वृद्धि की। पृथ्वी बोली--देवेश्वर! प्रथम सृष्टिका और विस्तारसे वर्णन करनेकी कृपा करें तथा नारायण ब्रह्मारूपसे कैसे विख्यात हुए? मुझे वह सब भी बतलानेकी कृपा करें।

वराह भगवान कहते हैं—देवि पृथ्वि ! नारायणने ब्रह्मारूपसे जिस प्रकार प्रजाओंकी सृष्टि की, वसे मैं विस्तृत रूपसे कहता हूँ, सुनो। शुभे! पिछले कल्पका अन्त हो जानेपर रात्रि ब्याप्त हो गयी। भगवान श्रोहरि उस समय सो गये। प्राणींका नितान्त अभाव हो गया। फिर जगनेपर उनको यह जगत् शुन्य दिखायी पड़ा। भगवान् नारायण दूसरोंके लिये अचिन्त्य हैं। वे पूर्वजोंके भी पूर्वज, ब्रह्मस्वरूप, अनादि और सबके सष्टा हैं। ब्रह्मका रूप धारण करनेवाले वे परम प्रभ जगतुकी उत्पत्ति और प्रलयकर्ता हैं। उन नारायणके विषयमें यह श्लोक कहा जाता है-

आयो नारा इति प्रोक्ता आयो व नरसूनवः। अयनं तस्य ताः पूर्वं तत्ते नारायणः स्मृतः॥

पुरुषोत्तम नरसे उत्पन्न होनेके कारण जलको 'नार' कहा जाता है, क्योंकि जल भी नार अर्थात् पुरुषोत्तम परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। सृष्टिके पूर्व वह नार ही भगवान हरिका अयन-निवास रहा. अतएव उनकी नारायण संज्ञा हो गयी। फिर पूर्व-कल्पोंकी भाँति उन श्रीहरिके मनमें सृष्टिरचनाका संकल्प ठदित हुआ। तब उनसे बुद्धिशुन्य तमोमयी सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले उन परमात्मासे तम, भोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र—यह पाँच पर्वोताली अविद्या उत्पन्न हुई। उनके फिर चिन्तन करनेपर तमोगुणप्रधान चेतनारहित जड (वृक्ष, गुरुम, लता, तुण और पर्वत)-रूप पाँच प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टि-रचनाके रहस्यको मनुको उत्पन्न किया। इस प्रकार पूर्वकालमें जाननेवाले विद्वान इसे मुख्य सर्ग कहते हैं। फिर

दन परम पुरुषके चिन्तन करनेपर दूसरी पहलेकी अपेक्षा उत्कृष्ट सृष्टि-रचनाका कार्य आरम्भ हो गया। यह सृष्टि वायुके समान वक्र गतिसे या तिरछी चलनेवाली हुई, जिसके फलस्वरूप इसका नाम तिर्यक्कोत पड गया। इस सर्गके प्राणियोंकी पशु आदिके नामसे प्रसिद्धि हुई। इस सर्गको भी अपनी सृष्टि-रचनाके प्रयोजनमें असमर्थ जानकर मह्माद्वारा पुन: चिन्तन किये जानेपर एक और दूसरा सर्ग उत्पन्न हुआ। यह कर्ध्वस्रोत नामक तीसरा धर्मपरावण सात्त्विक सर्ग हुआ, जो देवताओंके रूपमें कर्ष्य स्वर्गादि लोकोंमें रहने लगा। ये सभी देवता कथ्वंगामी एवं स्त्री-पुरुष-संबोगके फलस्वरूप गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार इन मुख्य सृष्टियोंकी रचना कर लेनेपर भी जब बहुतने पुन: विचार किया, तो उनको ये भी परम पुरुषार्थ (मोक्ष)-के साधनमें असमर्थ दोखे। तब फिर उन्होंने सष्टिरबनाका चिन्तन करना प्रारम्भ किया और पृथ्वी आदि नीचेके लोकोंमें रहनेवाले अर्वाकुलोत सर्गकी रचना की। इस अर्वाकुस्रोतवाली सृष्टिमें उन्होंने जिनको बनाया, वे पनुष्य कहलाये और वे परम पुरुवार्थके साधनके योग्य थे। इनमें जो सत्त्वगुणविशिष्ट थे, वे प्रकाशवृक्त हुए। रज एवं तमोगुणकी जिनमें अधिकता थी, वे कर्मीका वारंबार अनुष्ठान करनेवाले एवं दु:खयुक्त हुए। सुभगे! इस प्रकार मैंने इन छ: सर्गोंका तुमसे वर्णन किया। इनमें पहला महत्तत्त्वसम्बन्धी सर्ग, दूसरा तन्मात्राओंसे सम्बन्धित भूतसर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार समष्टि बृद्धिके संयोगसे (प्रकृतिसे) उत्पन्न होनेके कारण यह प्राकृत सर्ग कहलाया। चीथा मुख्य सर्ग है। पर्वत-वक्ष आदि स्थावर पदार्च ही इस मुख्य सर्गके अन्तर्गत हैं। वक्र गतिवाले पश-पक्षी

तिर्यक् स्रोतमें उत्पन्न होनेसे तिर्यग्योनि या तैर्यक स्रोतके प्राणी कहे जाते हैं।

विधाताकी सभी सृष्टियोंमें उच्च स्थान रखनेवाली छठी सृष्टि देवताओंकी है। मानव उनकी सातवों सृष्टिमें आता है। सत्त्वगुण और तमोगुणमित्रित आठवाँ अनुप्रहस्स्य माना गया है; क्योंकि इसमें प्रजाओंपर अनुप्रह करनेके लिये ऋषियोंकी उत्पत्ति होती है। इनमें बादके पाँच वैकृत सर्ग और पहलेके तीन प्राकृत सर्गके नामसे जाने जाते हैं। नवाँ कौमार सर्ग प्राकृत-वैकृतमित्रित है। प्रजापतिके ये नी सर्ग कहे गये हैं। संसारकी सृष्टिमें मूल कारण ये ही है। इस प्रकार मैंने इन सर्गोंका वर्णन किया। अब तुम दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहती हो?

पृथ्वी बोली—भगवन्! अव्यक्तजन्मा ब्रह्माद्वारा रचित यह नवधा सृष्टि किस प्रकार विस्तारको प्राप्त हुई? अच्युत! आप मुझे यह बतानेको कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं—सर्वप्रथम ब्रह्माद्वारा स्ट्र आदि देवताओंकी सृष्टि हुई। इसके बाद सनकादि कुमारों तथा मरीसि-प्रभृति मुनियोंकी रचना हुई। मरीसि, अति, अङ्गिरा, पुलह, ऋतु, महान् तेजस्वी पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, नारद एवं महातपस्वी वसिष्ठ—ये दस ब्रह्माजीके मानस पुत्र हुए। उन परमेष्टीने सनकादिको निवृत्तिसंज्ञक धर्ममें तथा नारदजीके अतिरिक्त मरीसि आदि सभी ऋषियोंको प्रवृत्तिसंज्ञक धर्ममें नियुक्त कर दिया। ये जो आदि प्रजापति हैं, इनका ब्रह्माके दाहिने अँगूठेसे प्राकट्य हुआ है (इसी कारण ये दक्ष कहलाते हैं) और इन्होंके वंशके अन्तर्गत यह सारा चराचर जगत् है। देवता, दानव, गन्धर्व, सरीस्प तथा पिक्षगण—ये सभी दक्षकी कन्याओंसे उत्पन्न हुए हैं। इन सबमें धर्मकी विशेषता थी।

ब्रह्माके जो रुद्र नामक पुत्र हैं, उनका प्रादुर्भाव क्रोधसे हुआ था। जिस समय ब्रह्माकी भींहें रोषके कारण तन गयी थीं, तब उनके ललाटसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय इनका शरीर अर्धनारोग्धरके रूपमें था। 'तुम स्वयं अपनेको अनेक भागोंमें बाँटो'—इनसे यों कहकर ब्रह्मा अन्तर्धान हो गये। यह आजा पाकर उन महाभागने स्त्री और पुरुष—इन दो भागोंमें अपनेको विभाजित कर दिया। फिर अपने पुरुष-रूपको उन्होंने ग्यारह भागोंमें विभक्त किया। तभीसे ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले इन ग्यारह खोंकी प्रसिद्ध हुई। अन्धे! तुम्हारी जानकारीके लिये मैंने इस रुद्ध-सृष्टिका वर्णन कर दिया।

अब मैं संक्षेपसे युगमाहातम्बका वर्णन करता हैं। सत्पयुग, त्रेता, द्वापर और कलि—ये चार युग है। इन चारों युगोंमें परम पराक्रमी तथा प्रचुर दक्षिणा देनेवाले जो राजा हो चुके हैं एवं जिन देवताओं और दानवोंने ख्याति प्राप्त की है तथा जिन धर्म-कर्मोंका उन्होंने अनुष्ठान किया है; वह मुझसे सुनो। पूर्वकालकी बात है, प्रथम कल्पमें स्वावम्भुव मनु हुए। उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके लोकोत्तर कर्म मनुष्योंके लिये असम्भव ही थे। धर्ममें ब्रद्धा रखनेवाले वे महाभाग प्रियस्रत और उत्तानपाद नामसे विख्यात हुए। प्रियन्नतमें तपोबल या और वे महान यज्ञशाली थे। उन्होंने पुष्कल (अधिक) दक्षिणावाले अनेक महायज्ञोंद्वारा भगवान् श्रीहरिका यजन किया था। उन्होंने सातों ट्टीपोंमें अपने भरत आदि पुत्रोंको अभिविक्त कर दिया था और स्वयं वे महातपस्वी राजा वरदाविनी विशाला\* नगरी—बदरिकान्नममें जाकर तपस्था करने लगे थे। महाराज प्रियक्त सक्रवर्ती नरेश थे। धर्मका अनुष्ठान करना उनका स्वाभाविक गुण था। अतएव उनके तपस्यामें लीन होनेपर उनसे मिलनेकी इच्छासे वहाँ स्वयं नास्त्रजी पधारे। नास्त्रमुनिका आगमन आकाश-मार्गसे हुआ था। उनका तेज सूर्यके समान छिटक रहा था। उन्हें देखकर महाराज प्रियव्यतको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने आसन, पाद्य एवं नैनेद्यसे नारदजीका भलीभौति सत्कार किया। तत्पश्चात् उन दोनोंमें परस्पर वार्ता प्रारम्भ हो गयी। अन्तमें वार्तालापकी समाप्तिके समय राजा प्रियव्यतने ब्रह्मवादी नारदजीसे पृका।

राजा ग्रियव्रत बोले—नारदजी! आप महान् पुरुष हैं। इस सत्ययुगर्मे आपने कोई अद्भुत घटना देखी या सुनी हो, तो उसे क्तानेकी कृपा करें।

नारदजीने कहा—महाराज! अवस्य ही मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है, वह सुनो। कल में श्वेतद्वीप गया था, मुझे वहाँपर एक सरोवर दिखलायी पडा। उस सरोवरमें बहुत-से कमल खिले हुए थे। उसके तटपर विशाल नेत्रोंवाली एक कन्या खडी थी। उस कन्याको देखकर मैं अत्यन्त आश्चर्यमें पह गया। उसकी बाणी भी वडी मधुर थी। मैंने उससे पूछा—'भद्रे! तुम कौन हो, इस स्थानपर कैसे निवास करती हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है?' मेरे इस प्रकार पुछनेपर उस कुमारीने एकटक नेत्रोंसे मुझे देखा, पर न जाने क्या सोचकर वह चुप ही रही। उसके देखते हो मेरा सारा ज्ञान पता नहीं, कहाँ चला गया ? राजन् ! सम्पूर्ण वेद, समस्त शास्त्र, योगशास्त्र और वेदोंके शिक्षादि अङ्गोंकी मेरी सारी स्मृतियाँ उस किशोरीने मुझपर दृष्टिपात करके ही अपहत कर लीं। तब मैं शोक और चिन्तासे ग्रस्त होकर महान् विस्मयमें एड गया। राजन्! ऐसी स्थितिमें मैंने उस कुमारीकी शरण ग्रहण की। इतनेमें ही मुझे उस कुमारीके शरीरमें एक दिव्य पुरुष

<sup>&</sup>quot; महाभारत वनपर्य २०।२४।२५ तथा भागवत-माहारप्यके अनुसार विकासापुरी कदरिकाजम ही है।

दृष्टिगोचर हुआ। फिर उस पुरुषके भी हरयमें दूसरे और उस दूसरे पुरुषके हदयमें तीसरेका दर्शन हुआ, जिसके नेत्र लाल थे और वह बारह सूर्योंक समान तेजस्वी था। इस प्रकार उन तीनों पुरुषोंको मैंने वहाँ देखा, जो उस कन्याके शरीरमें स्थित थे। सुसत! फिर क्षणभरके बाद देखा, तो वहाँ केवल वह कन्या ही रह गयी थी एवं अन्य तीनों पुरुष अदृश्य हो गये थे। तत्यश्चात् मैंने उस दिव्य किशोरीसे पूछा—भद्रे! मेरा सम्पूर्ण वेदज्ञान कैसे नष्ट हो गया? इसका कारण बताओ।

कुमारी बोली—'मैं समस्त वेदोंकी माता हूँ। मेरा नाम सावित्री है। तुम मुझे नहीं जानते। इसीके फलस्वरूप मैंने तुमसे वेदोंको अपहत कर लिया है।' तपरूपी धनका संचय करनेवाले राजन्! उस कुमारीके इस प्रकार कहनेपर मैंने विस्मय-विमुग्ध होकर पूछा—'शोभने! ये पुरुष कौन थे, मुझे यह क्तानेको कुपा करे।'

कुमारी बोली—मेरे शरीरमें विराजमान इन पुरुषोंकी जो तुम्हें झाँकी मिली है, इनमेंसे जिसके सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं, इसका नाम ऋग्वेद है। यह स्वयं भगवान् नारायणका स्वरूप है। यह

अग्निमय है। इसके संस्वर पाठ करनेसे समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। इसके हदयमें यह जो दूसरा पुरुष तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ है, जिसकी उसीसे उत्पत्ति हुई है, वह यजुर्वेदके रूपमें स्थित महाशक्तिशाली ब्रह्मा हैं। फिर उसके वक्ष:स्यलमें भी प्रविष्ट, जो यह परम पवित्र और उज्ज्वल पुरुष दीख रहा है, इसका नाम सामवेद है। यह भगवान् शंकरका स्वरूप माना गया है। स्मरण करनेपर सूर्वके समान सम्पूर्ण पापोंको यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मन्! तुमको दृष्टिगोचर हुए ये दिव्य पुरुष तीनों वेद ही हैं। नारद! तुम ब्रह्मपुत्रोंके शिरोमणि और सर्वज्ञानसम्पन्न हो ! यह सारा प्रसङ्घ मैंने तुम्हें संक्षेपसे बता दिया। अब तुम पुन: सभी वेदों और शास्त्रींको तथा अपनी सर्वज्ञताको पुनः प्राप्त करो। इस वेद-सरोवरमें तुम स्नान करो। इसमें स्नान करनेसे तुम्हें अपने पूर्वजन्मकी स्मृति हो जायगी।

राजन्! यह कहकर वह कन्या अन्तर्धान हो गयी। तब मैंने उस सरोवरमें स्नान किया और तदनन्तर आपसे मिलनेकी इच्छासे यहाँ चला आया। [अध्याव २]

### manufact place and

# देवर्षि नारदद्वारा अपने पूर्वजन्मवर्णनके ग्रसङ्गमें ब्रह्मपारस्तोत्रका कथन

प्रियस्तत बोले—भगवन्! आपके द्वारा पूर्व-जन्मींमें जो-जो कार्य सम्पन्त हुए हों, उन सबको मुझे बतानेकी कृपा करें, क्योंकि देवर्षे! उन्हें सुननेकी मुझे बड़ी उत्कण्ठा है।

नारदजीने कहा—राजेन्द्र! कुमारो सावित्रीकी बात सुनकर उस वेद-सरोवरमें मैंने ज्यों ही स्नान किया, उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मोंकी बातें स्मरण हो आर्यों। अब तुम मेरे पूर्वजन्मकी बात सुनो। अवन्ती नामकी एक पुरी है। मैं पूर्वजन्ममें उसमें निवास करनेवाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था।

उस जन्ममें मेरा नाम सारस्वत था और सभी बेद-बेदाङ्ग मुझे सम्यक् अभ्यस्त थे। राजन्! यह दूसरे सत्ययुगको जात है। उस समय मेरे पास बहुत-से सेवक थे, धन-धान्यको अटूट राशि थी, भगवान्ने उत्तम बुद्धि भी दी थी। एक बार मैं एकान्तमें बैठकर विचार करने लगा कि संसार द्वन्दस्वरूप है; इसमें सुख-दु:ख, हानि-लाभ आदिका चक्र सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसारसे क्या लेना-देना है? अत: मुझे अब अपनी सारी सांसारिक धन-सम्पदा पुत्रोंको साँपकर तपस्या करनेके लिये तुरंत सरस्वती नदीके तटपर चल देना चाहिये। यह विचार करनेके पश्चात्, क्या यह तत्काल करना उचित होगा, इस जिज्ञासाको लेकर मैंने भगवानुसे प्रार्थना की। फिर भगवान्के आज्ञानुसार मैंने श्राइद्वारा पितरोंको, यजदारा देवताओंको तथा दानद्वारा अन्य लोगोंको भी संतुष्ट किया। राजन्! तत्पश्चात् सभी ओरसे निश्चिन्त होकर में सारस्वत नामक सरोवरपर, जो इस समय पुष्करतीर्घके नामसे विख्यात है, चला गया। वहाँ जाकर परम मङ्गलमय पुराणपुरुष भगवान् विष्णुके नारायणमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय ) –का जप एवं ब्रह्मपार नामक उत्तम हुआ मैं भक्तिपूर्वक स्तोत्रका पाठ करता आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर स्वयं भगवान् श्रीहरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट हो गये।

प्रियवत बोले--- महाभाग देववें! ब्रह्मपारस्तोत्र कैसा है ? इसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझपर सदा प्रसन्न रहते हैं, अतएव कृपापूर्वक मुझे इसका उपदेश करें।

नारदजीने कहा -- जो परात्पर, अमृतस्वरूप, सनातन, अपार शक्तिशाली एवं जगत्के परम आश्रय हैं, उन पुराणपुरुष भगवान् महाविष्णुको मैं निरन्तर नमस्कार करता है। जो पुरातन, अतुलनीय, श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ एवं प्रचण्ड तेजस्वी हैं, जो गहन-गम्भीर बृद्धि-विचार करनेवालींमें प्रधान तया जगत्के शासक हैं, उन श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हैं। जो परसे भी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरोंको आश्रय देनेवाले एवं महान् पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है, ऐसे पुराणपुरुष भगवान् नासयणकी परम शुद्धभावसे में स्तृति करता हैं। सृष्टिके पूर्व

जिन्होंने प्रकृतिकी रचना की, वे भक्तजनोंमें प्रसिद्ध, शुद्धस्वरूप पुराजपुरुष भगवान् नारायण मेरे लिये शरण हों। जो परात्पर, अपारस्वरूप, पुरातन, नीतिज्ञोंमें श्रेष्ठ, क्षमाशील, शान्तिके आगार तथा जगतुके शासक हैं, उन कल्याणस्वरूप भगवान नारायणकी मैं सदा स्तुति करता है। जिनके हजारों मस्तक हैं, असंख्य चरण और भुजाएँ हैं, चन्द्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीरसागरमें जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्यस्वरूप परम प्रभु भगवान् नारायणकी मैं स्तुति करता हूँ। जो बेदत्रयीके अवलम्बनद्वारा जाने जाते हैं, जो परब्रह्मरूप एक मृतिसे द्वादश आदित्यरूप बारह मृतियोंमें अभिव्यक्त होते हैं, जो बहाा, विष्णु और महेशरूप तीन परमोज्ज्वल मूर्तियोंमें स्थित हैं, जो अग्निरूपमें दक्षिणाग्नि, गाईपत्य और आहवनीय-इन तीन भेदोंमें विभक्त होते हैं, जो स्थल, सुक्ष्म तथा कारण-इन तीन तत्त्वोंके अवलम्बनद्वारा लक्षित होते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूपसे त्रिकालात्मक हैं तथा सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्निरूप तीन नेत्रोंसे युक्त हैं, उन अप्रमेयस्वरूप भगवान् नारायणको मैं प्रणाम करता है। जो अपने श्रीविग्रहको सत्ययुगर्मे शुक्ल, त्रेतामें रक्त, द्वापरमें पीतवर्णसे अनुरक्षित और कलियुगमें कृष्णवर्णमें प्रकाशित करते हैं, उन पुराणपुरुष श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने मुखसे बाह्मणोंका, भुजाओंसे क्षत्रियोंका, दोतों जजूनओंसे वैश्योंका एवं चरणोंके अग्रभागसे शुद्रोंका सुजन किया है, उन विश्वरूप पुराणपुरुष भगवान् नारायणको मैं प्रणाम करता हैं। जो परेसे भी परे, सर्वशास्त्रपारंगत, अप्रमंप और योद्धाओंमें श्रेष्ठ हैं, साधुओंके परित्राणरूप कार्यके निमित्त जिन्होंने श्रीकृष्ण-अवतार धारण जब केवल शुन्यमात्र था, उस समय पुरुषरूपसे किया है तथा जिनके हाथ ढाल, तलवार, गदा

और अमृतमय कमलसे सुशोभित हैं, उन अप्रमेव-स्वरूप भगवान नारायणको मैं प्रणाम करता हैं।

राजन्। इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव भगवान् नारायण प्रसन्न होकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें मुझसे बोले—'वर मौंगो ।' तब मैंने उन प्रभुके शरीरमें लय होनेको इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वरने मुझसे कहा—'ब्रह्मन्। अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारम्भ करनेके पूर्व पितरोंको नार (जल) दान किया है, अत: अबसे तुम्हारा नाम नारद होगा।'\*

ऐसा कहकर भगवान् नाग्रयण तुरंत ही मेरी | परायण हो जाओ। [अध्याय ३]

आँखोंसे ओझल हो गये। समय आनेपर मैंने वह शरीर छोड़ दिया। तपस्याके प्रभावसे मृत्युके पश्चात् मुझे ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई। राजन्! तदनन्तर ब्रह्माजीके प्रथम दिवसका आरम्भ होनेपर मेरी भी उनके दस मानस पुत्रोंमें उत्पत्ति हुई। सम्पूर्ण देवताओंको भी सृष्टिका वह प्रथम दिन है—इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार भगवद्भर्मानुसार सारे जगत्की सृष्टि होती है।

राजन्! यह भेरे प्राकृत जन्मका प्रसङ्ग है, जिसके विषयमें तुमने प्रश्न किया था। राजेन्द्र! भगवान् नारायणका ध्यान करनेसे ही मुझे लोकगुरुका पद प्राप्त हुआ, अतएव तुम भी उन श्रीहरिके

### महापुनि कपिल और जैगीषव्यद्वारा राजा अश्वशिराको भगवान् नारायणकी सर्वव्यापकताका प्रत्यक्ष दर्शन कराना

परमात्मा नारायण हैं, वे भगवानुके परिपूर्णतम स्वरूप हैं या नहीं? आप इसे स्पष्ट बतानेकी कृपा करें।

भगवाम् वराह कहते हैं - समस्त प्राणियोंको आश्रय देनेवाली पृथ्वि! मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि—ये दस उन्हीं सनातन परमात्माके स्वरूप कहे जाते हैं। शोभने! उनके साक्षात् दर्शन पानेकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंके लिये ये सोपानरूप हैं। उनका जो परिपूर्णतम स्वरूप है, उसे देखनेमें तो देवता भी असमर्थ हैं। वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अबतारोंके रूपका दर्शन करके ही अपनी मन:कामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा उन्होंको रजोगुण और तमोगुण-मिश्रित मूर्ति हैं, उनके माध्यमसे ही

पृथ्वी बोली---भगवन्! जो सनातन, देवाधिदेव, | धरणिश तुम उन्हीं भगवान् नारायणकी आदि मूर्ति हो, उनको दूसरो मूर्ति जल और तीसरी मूर्ति तेज है। इसी प्रकार वायुको चौथी और आकाशको पाँचवीं मूर्ति कहते हैं। ये सभी उन्हीं परब्रह्म परमात्माकी भूतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ, बुद्धि एवं अहंकार—ये उनकी तीन मूर्तियाँ और हैं। इस प्रकार उनकी आठ मूर्तियाँ हैं। देवि! यह सारा जगत् भगवान् नारायणसे ओत-प्रोत है। मैंने तुम्हें ये सभी बातें बता दीं। अब तुम दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहती हो?

> पृथ्वी बोली—भगवन्! नारदजीके द्वारा भगवान् श्रीहरिके परायण होनेके लिये कहनेपर राजा प्रियंत्रत किस कार्यमें प्रमृत हुए? मुझे यह बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं - पृथ्वि! मुनिवर श्रीहरि संसारकी सृष्टि एवं संचालन करते हैं। नारदकी विस्मयजनक बात सुनकर राजा प्रियन्नतको

<sup>&</sup>quot; नारं पानोयम्सियुर्क पितृणां ताद्दी भवान्। तदाप्रभृति ते कप नारदेति भविष्यति॥ (३।२३)

महान् आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने राज्यको सात भागोंमें बॉटकर पुत्रोंको सॉंप दिया और स्वयं तपस्यामें संलग्न हो गये। परब्रह्म परमात्माके 'नारायण' नामका जय करते-करते उनकी मनोवृत्ति भगवान् नारायणमें स्थिर हो गयी; अतः उन्हें देहत्यागंके पश्चात् भगवान्के परमधामकी प्राप्ति हुई। सुन्दरि! अब ब्रह्माजीसे सम्बन्ध रखनेवाला एक दूसरा प्रसङ्ग है, उसे सुनो।

प्राचीन कालमें अश्वशिरा नामके एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अक्षमेध यज्ञके द्वारा भगवान् नारायणका यजन किया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बॉटी थी। यज्ञकी समाप्तिपर उन राजाने अवभूष स्नान किया। इसके पश्चात् वे ब्राह्मणोंसे घिरे हुए बैठे थे, उसी समय भगवान् कपिलदेव वहाँ पधारे। उनके साथ योगिराज जैगीषव्य भी थे। अब महाराज अश्वशिरा बड़ी शीघ्रतासे उठे, अत्यन्त हर्षके साध उनका सत्कार किया और तत्काल दोनों मुनियोंके विधिवत् स्वागतको व्यवस्था की। जब दोनों मुनिश्रेष्ठ भलीभौति पूजित होकर आसनपर बिराजमान हो गये. तब महापराक्रमी राजा अश्वशिराने उनकी ओर देखकर पूछा—'आप दोनों अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिवाले और योगके आचार्य हैं। आपने कृपापूर्वक स्वयं अपनी इच्छासे यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है। आप मनुष्योंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणदेवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशयका समाधान करें कि भगवान नारायणकी आराधना में कैसे करूँ?'

दोनों ऋषियोंने कहा—राजन्! तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज! हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्षरूपसे उपस्थित हैं।

राजा अश्वरिंगरा बोले—आप दोनों महानुभाव

ब्राह्मण हैं, आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। तपस्यासे आपके पाप भी नष्ट हो गये—यह मैं मानता हूँ, किंतु 'हम दोनों नारायण हैं,' ऐसा आपलोग कैसे कह रहे हैं? भगवान् नारायण तो देवताओं के भी देवता हैं। शङ्क, चक्र और गदासे उनकी भुजाएँ अलङ्कृत रहती हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं। गरुड़ उनका बाहन है। भला, संसारमें उनकी समानता कीन कर सकता है?

(भगवान् वराह कहते हैं—) कपिल और जैगीयव्य—ये दोनों ऋषि कठोर अतका पासन करनेवाले थे। वे राजा अश्वशिराकी बात सुनकर हँस पड़े और बोले—'राजन्! तुम विष्णुका दर्शन करो।' इस प्रकार कहकर कपिलजी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गये और जैगीयव्यने गरुड़का रूप धारण कर लिया। अब तो उस समय राजाओंके समूहमें हाहाकार मच गया। गरुड़वाहन सनातन भगवान् नारायणको देखकर महान् यशस्त्री राजा अश्वशिरा हाथ जोड़कर कहने लगे—'विप्रवरो! आप दोनों शान्त हों। भगवान् विष्णु ऐसे नहीं हैं। जिनकी नाभिसे उत्पन्न कमलपर प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूपसे विराजते हैं, वह रूप परमप्रभु भगवान् विष्णुका है।'

कपिल एवं जैगीषव्य—से दोनों मुनियोंमें श्रेष्ठ थे। राजा अश्विशराकी उक्त बात सुनकर उन्होंने योगमायाका विस्तार कर दिया। अब कपिलदेव पदानाभ विष्णुके तथा जैगीवव्य प्रजापति ब्रह्माके रूपमें परिणत हो गये। कमलके ऊपर ब्रह्माजी सुशोभित होने लगे और उनके श्रीविग्रहसे कालाग्निके तुल्य लाल नेत्रींबाले परम तेजस्वी रुद्रका प्राकट्य हो गया। राजाने सोचा—'हो-

न हो यह इन योगीश्वरोंकी ही माया है; क्योंकि जगदीसर इस प्रकार सहज ही दृष्टिगोचर नहीं हो सकते. वे सर्वशक्तिसम्पन्न श्रोहरि तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। भूत-प्राणियोंको धारण करनेवाली पृथ्छि! राजा अश्वतिरा अपनी सभामें इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते न-होते खटमल, मच्छर, जुँ, भीरे, पशी सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, बाघ, सिंह, शुगाल हरिण एवं इनके अतिरिक्त और भी करोड़ों ग्राम्य एवं बन्य पशु राजभवनमें चारों ओर दिखायी पड़ने लगे। उस समय शुंड-के-शुंड प्राणियाँके समहको देखकर राजाके आधर्यकी सीमा न रही। राजा अश्वशिय यह विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिये। इतनेमें ही सारी बात उनकी समझमें आ गयी। अही यह तो परम बुद्धिमान् कपिल और जैग्वेषस्य मुनिका ही माहातम्य है। फिर तो राजा अश्वशिराने हाथ जोडकर उन ऋषियोंसे भक्तिपृतंक पृष्ठाः 'विप्रवरो! यह क्या प्रपञ्च है?'

किपल और जैगीषव्यने कहर—राजन हम दोनोंसे तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान् श्लीहरिकी उन श्लीहरिकी सेवा करनी चाहिये। राजन् इ अगराधना एवं उनको प्राप्त करनेका क्या विधान है? महाराज! इसीलिये हम लोगोंने तुमको यह दिया। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावनास भगवा नारायणका. जो सबके परम गृह हैं, स्मरण करें श्लीहरिकी यह त्रिगुणान्मिक। सृष्टि हैं, जो तुम्हें धूप-दीप आदि पूजाकी सामग्रियोंसे ब्राह्मणींद दृष्टिगोचर हुई है। भगवान् नारायण एक ही हैं तथा तपणद्वारा पितरोंको तृप्त करो इस प्रक् वे अपनी इच्छाके अनुसार अनेक रूप धारण स्वानमें चित्रको समाहित करनेसे भगवान् नाराय करते रहते हैं, किसी कालमें जब वे अपनी स्वान हो जाते हैं। [अध्याय ४]

अनन्त तेजोराशिको आत्यसात् करके सौम्यरूपमें सुशाभित होते हैं, तभी मनुष्यांको उनकी झाँकी प्राप्त होती है। अनएव उन नारायणकी अव्यक्त रूपमें आराधना सद्यः फलवती नहीं हो पाती \* वे जगत्प्रभु प्रमात्मा हो सबके शरीरमें विराजमान हैं। भक्तिका उदय होनेपर अपने शरीरमें ही उन परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है। वे परमात्मा किसी स्थानविशेषमें ही रहते हों, ऐसी मात नहीं है, वे तो सर्वव्यापक हैं। यहाराज! इसी निमित्त हम दोनोंके प्रभावसे तुम्हारे सामने यह दश्य उपस्थित हुआ है। इसका प्रयोजन यह है कि भगवानुकी सर्वव्यायकतापर तुम्हारी आस्था दुव् हो जाय। राजन्। इसी प्रकार तुम्हारे इन मन्त्रियाँ एवं सेवकोंके--सभीके ऋरीरमें भगवान बीहरि विराजमान हैं राजन्। हमने जो देवता एवं कीट-पशुओंके समृह तुमको अभी दिखलाये, वे सक के-सब विष्णुके ही रूप हैं केवल अपनी भावनाको दृढ् करनेकी आवश्यकता है; क्योंकि भगवानु श्रीहरि तो सबमें व्याप्त हैं हो। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसी भावनासे उन श्रीहरिकी सेवा करनी चाहिये। राजन् इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञानका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावनासं भगवान् नारायणका. जो सबके परम गृह हैं, स्मरण करो। धृप-दीप आदि पृजाको सामग्रियोंसे ब्राह्मणींको तथा तपंणद्वारा पितरांको तुप्त करो इस प्रकार ध्यानमें चित्तको समाहित करनेसे भगवान् नारायण

anai<mark>###</mark>anai

<sup>&</sup>lt;sup>•</sup> त्रीमद्भगबद्धीतार्थे भगवान् श्रोकृष्टने भी कहा है---

क्लेकोऽधिकतरम्बेबाध्वयकासकचेतसाम्। अञ्चला हि जीतर्द् खं देहचद्विरवाण्यते 🗈 🕻 १२ १५)

उन स्थित्वदानन्दधन निराकार सहार्थे आसन्द जिनकाले पुरुषोके साधनमें क्लेश विशेष है क्योंके देशभिमानियोंके हारा अध्यकविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है।

# रैभ्य मुनि और राजा वसुका देवगुरु बृहस्पतिसे संवाद तथा राजा अश्वशिराद्वारा यज्ञमूर्ति भगवान् नारायणका स्तवन एवं उनके श्रीविग्रहमें लीन होना

राजा अश्वनिसः बोले—'मुनिवरो! मेरे मनमें एक संदेह हैं, उसे दूर करनेमें आप दोनों पूर्ण समर्थ हैं। उसके फलस्वरूप मुझे मुक्ति सुलभ हो। सकती है।' उनके इस प्रकार कहनेपर योगीश्वर, परम धर्मात्मा कपिलमुनिने यज्ञ करनेवालोंमें श्रेष्ठ उस राजासे कहा।

कपिरनजीने कहा—राजन्! तुम परम धार्मिक हो। तुम्हारे मनमें क्या संदेह है ? बताओ, उसे सुनकर में दूर कर दूँगा।

राजा अश्वशिक्ष बाले—मुने। मोक्ष पानेका अधिकारी कर्मशील पुरुष है या जानी?—मेरे मनमें यह संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि मुझपर आपको दया हो तो इसे दूर करनेकी कृपा करें।

कपिलजीने कहा—महाराज प्राचीन कालकी बात है, यही प्रश्न ब्रह्माजीके पुत्र रैभ्य तथा सजा वसूने बृहस्पतिसे पूछा था। पूर्वकालमें चाक्षुष मन्त्रन्तरमें एक अत्यन्त प्रसिद्ध राजा थे, जिनका माम था वसु । वे बड़े बिद्धान् और विख्यात दानी थे। ब्रह्माजीके वंशमें उनका जन्म हुआ था राजन्! वे महाराज वसु ब्रह्माजीका दर्शन करनेके विचारसे ब्रह्मलोकको चल पड़े। मागर्ने ही चित्रस्थ नामक विद्याधरसे उनकी भेंट हो गयी। राजाने प्रेमपूर्वक चित्ररषसे पूछा—'प्रभा ! ब्रह्माजीका दर्शन किस समय हो सकता है?' चित्ररथने कहा—'ब्रह्माजीके भवनमें इस समय देवताओंकी सभा हो रही है।' ऐसा सुनकर वे नरेश ब्रह्मभवनके द्वारपर ठहर गये इतनेमें महान तपस्वी रैभ्य भी वहीं आ गये। उनको देखकर राजा वसुके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठा सदनन्तर रैध्य मुनिको पूजा करके राजाने उनसे पूछाः 'मुने। आप कहीं चल पडे?'

रैश्य मुनि बोले—'महाराज! मैं देवगुरु वृहस्पतिके पाससे आ रहा हूँ। किसी कार्यके विषयमें पूछनेके लिथे मैं उनके पास चला गया था।' रैश्य मुनि इस प्रकार बोल ही रहे थे कि इतनेमें ब्रह्माजीकी वह विशाल सभा विसर्जित हो गयी। सभी देवता अपने-अपने स्थानको दले गये। अतः अब बृहस्पतिजी भी वहीं आ गये। राजा वसुने उनका स्थागत-सत्कार किया। तत्पश्चाव् तोनों ही एक सभ्य बृहस्पतिके भवनपर गये। राजेन्द्र! यहाँ रेश्य, बृहस्पति एवं राजा वसु— तोनों बैठ गये। सबके बैठ जानेपर देवताओं के गुरु बृहस्पतिने रेश्य मुनिसे कहा—'महाभाग! तुम्हें तो स्वयं वेद एवं सेदाङ्गांका पूर्ण ज्ञान है। कहां, तुम्हारा मैं कीन-सा कार्य करें?'

रैभ्य मुनि बोले—बृहस्पतिजी । कर्मशील और ज्ञानसम्पन-इन दोनोंमें कौन मोक्ष पानेका अधिकारो है ? इस विषयमें मुझे संदेह उत्पन्न हो गया है। प्रभी! आप इसका निराकरण करनेकी कृपा करें।

वृहस्पतिजीने कहा - मुने! पुरुष शुभ या अशुभ जो कुछ भी कर्म करे, वह सब-का-सब भगवान् गरायणको समर्पण कर देनेसे कर्मफलोंसे लिप्त नहीं हो सकता, द्विजवर इस विषयमें एक बाह्मण और व्याधका संवाद सुना जाता है अतिके वंशमें उत्पन्न एक बाह्मण थे। उनकी वेदाभ्यासमें बड़ी रुचि बी। वे प्रातः मध्याह तथा साये जिकाल स्नान करते हुए तपस्या करते थे। संयमन नामसे उनकी प्रसिद्धि थी। एक दिनकी बात है---वे ब्राह्मण धर्मारण्यक्षेत्रमें परम पुण्यमयी मङ्गानदीके तटपर स्नान करनेके उद्देश्यसे गये।

वहाँ मृतिने निष्टुरक नामके व्याधको देखकर उसे मना करते हुए कहा-'भद्र! तुम निन्दा कर्म मत करो।' तब मृतिपर दृष्टि डालकर वह व्याध मुस्करते हुए बोला -'द्विजवर! सभी जीवधारियोंमें आत्मारूपसे स्थित होकर स्ववं भगवान ही इन जीवोंके वेशमें क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे माया जाननेवाला व्यक्ति मन्त्रोंका प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसे ही यह प्रभुकी भागा है इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिये। विप्रवर मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि वे कभी भी अपने मनमें अहंभावको न टिकने दें। यह सारा संसार अपनी जीवनयात्राके प्रयत्नमें संलग्न रहता है। हाँ, इस कार्यके विषयमें 'अहम्' अर्थात् 'मैं कर्ता हैं'—इस भावका होना उच्ति नहीं है। जब विप्रवर संयमनने निष्टरक व्याधकी बात सुनी तो वे अत्यन्त आक्षर्ययुक्त होकर उसके प्रति यह वचन बोले —'भद्रः तुम ऐसी युक्तिसंगत बात कैसे कह रहे हो?'

ब्राह्मणको बात सुनकर धर्मके मर्मञ्ज उस व्याधने पुनः अपनी बात प्रारम्भ की उसने सर्वप्रथम लोहेका एक जाल बनाया। उसे फैलाकर उसके नीचे सूखी लकड़ियाँ हाल दीं। तदनकर खाह्मणके हाथमें अगिन देकर उसने कहा—'आर्य इस लकडीके ढेरमें आग लगा दीजिये।'

सत्पश्चात् बाह्यणने मुखसे फूँककर अगिन प्रश्चलित कर दो और शान्त होकर बैठ गये। जब आग ध्यकने लगी, तो वह लोहेका जाल भी गरम हो उठा। साथ ही उसमें जो गायकी आँखके समान छिद्र थे, उनमेंसे निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा धाने लगी, मानो हंसके बच्चे श्रेणीयद्ध होकर निकल रहे हाँ। उस जलती हुई अग्निसे हजारों ज्वालाएँ अलग-अलग फूट पड़ीं आगके एक जगह रहनेपर भी उस लौहमय जालकं छिद्रोंसे ऐसा दृश्य प्रतीत होने लगा। तब व्याधने उन ब्राह्मणसे कहा—'मुनिवर! आप इनमेंसे कोई भी एक ज्वाला उठा लें, जिससे मैं शेष ज्वालाओंको बुझाकर शाना कर दूँ।'

इस प्रकार कहकर उस व्याधने जलती हुई आगपर जलसे भरा एक घड़ा तुरंत फेंका। फिर तो वह आग एकाएक ज्ञान्त हो गयी । सारा दृश्य पूर्ववत् हो गया। अब व्याधने तपस्वी संयमनसे कहा—'भगवन्! आपने जो जलती आग ले रखी है वह उसी अग्निपुक्षसे प्राप्त हुई है। उसे मुझे दे दें, जिसके सहारे मैं अपनी जीवनयात्रा सम्पन्त कर सर्के ' व्याधके इस प्रकार कहनेपर जब बाह्यणने लोहेके जासकी ओर दृष्टि डाली तो वहाँ अग्नि थी ही नहीं। वह तो पुक्कीभूत अग्निके समाप्त होते ही शान्त हो गयी थी। तब कठोर व्रतका पालन करनेवाले संयमनकी आँखें मेँद गयीं और वे मौन होकर बैठ गये। ऐसी स्थितिमें व्याधने उनसे कहा—'विप्रवर! अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी. ज्वालाओंका और छोर नहीं था; किंतु मूलके शान्त होते ही सब-की-सब ज्यालाएँ ज्ञान्त हो गयीं। ठीक यही बात इस संसारको भी है।'

'परमात्मा ही प्रकृतिका संयोग प्राप्त करके समस्त भूत-प्राणियोंक आश्रयरूपमें विराजमान होते हैं। यह जगत् तो प्रकृतिमें विक्षोभ —िवकार वत्पन्न होनेसे प्रादुर्भूत होता है, अतएव संसारकी यही स्थित है '

'यदि जीवातमा शरीर धारण करनेपर अपने स्वाभाविक धर्मका अनुष्ठान करता हुआ इदयमें सदा परभात्मासे संयुक्त रहता है तो वह किसी प्रकारका कर्म करता हुआ भी विषादको प्रग्त नहीं होता।'

**बृहस्पतिजीने कहा** : राजेन्द्र : निष्टुरक *व्या*ध

और संयपन ब्राह्मणकी उपर्युक्त वर्ते समाप्त होते ही उस व्याघके ऊपर आकाशसे पृष्पोंकी वर्षा होने लगी। साथ ही द्विजन्नेष्ठ संयमनने देखा कि कामजारी अनेक दिख्य विमान वहाँ पहेँच गये हैं। वे सभी विमान बड़े विशाल एवं भौति-भौतिके रत्नींसे सुसञ्जित थे, जो निष्ठरकको लेने आये थे तत्पक्षात् विप्रवर संयथनने उन सभी विभानोंमें निष्टरक ब्याधको मनोऽनुकूल उत्तम रूप धारण करके बैठे हुए देखा। क्योंकि निष्ठुरक ज्याध अद्वैत सहाका उपासक या, उसे योगकी सिद्धि सुलभ थी, अतएव उसने अपने अनेक शरीर बना लिये। यह दृश्य देखकर संयमनके मनमें बड़ी प्रसन्तता हुई और वे अपने स्थानको चले गये अतः द्विजवर रैभ्य एवं राजा बसु । अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार कर्म करनेवाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्तिका अधिकारी हो सकता है

राजन्। यह प्रसङ्घ सुनकर रैभ्य और वसुके मनमें जो संदेह था, वह समाप्त हो गया। अतः वे दोनों बृहस्पतिजीके लोकसे अपने अपने आश्रमोंको चले गये। अतएव सजेन्द्र! तुम भी परमञ्जभु भगवान् नारायणकी उपासना करते हुए अभेदबुद्धिसे उन परमप्रमु परमेश्वरकी अपने शरीरमें स्थितिका अनुभव करते रहो।

( भगवान् वरस्र कहते हैं— ) पृष्टित! मुनिवर कपिलजीकी यह बात सुनकर राजा अश्वशिराने अपने यशस्त्री ज्येष्ठ पुत्रको, जिसका नाम स्यूलशिय था, बुलाया और उसे अपने राज्यपर अभिविक्त कर वे स्वर्ध बनमें चले गये। नैमिवारण्य पहुँचकर, बहाँ यज्ञमूर्ति भगवान् नारायणका स्तवन करते हुए उन्होंने उनकी उपासना आरम्भ कर दी।

पुथ्वी बोली—परम शक्तिशाली प्रभो । राजा

प्रकार स्तुति की और वह स्तोत्र कैसा है? यह भी मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं — राजा अश्वशिराद्वारा यज्ञमूर्ति भगवान् नारायणकी स्तुति इस प्रकार हुई—

जो सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र, रुद्र तथा वायु आदि अनेक रूपोंमें विराजमान हैं, उन यज्ञमूर्ति भगवान् बीहरिको मेरा नमस्कार है। जिनके अत्यन्त भयंकर दाढ़ हैं, सूर्य एवं चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, संवत्सर और दोनों अथन जिनके उदर हैं, कुशसमूह ही जिनकी रोभावली है, उन प्रचण्ड शक्तिशाली यज्ञस्वरूप सनातन श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हैं।

स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएँ जिनसे परिपूर्ण हैं, उन परम आराध्य सर्वशक्तिसम्पन्न एवं सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिके कारण सनातन श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हैं

जिनपर कभी देवताओं और दानवॉका प्रभुत्व स्थापित नहीं होता, जो प्रत्येक युगमें विजयी होनेके लिये प्रकट होते हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो स्वयं जगत्की रचना करते हैं, उन यज्ञरूपधारी परम प्रभु भगवान् नारायणको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो महातेजस्वी श्रीहरि शबुऑपर विजय प्राप्त करनेके लिये महामायामय परम प्रकाशयुक्त जाष्वल्यमान सुदर्शनचक्र धारण करते हैं तथा शार्क्रथन्य एवं शङ्क आदिसे जिनकी चारों भुजाएँ सुशाभित होती हैं, उन यञ्चरूपधारी भगवान् मारायणको मैं नित्य नमस्कार करता हैं।

जो कभी हजार सिरवाले, कभी महान् पर्वतके समान शरीर धारण करनेवाले तथा कभी त्रसरेणुके समान सृक्ष्य शरीरवाले बन जाते हैं. उन अश्वशिशने यञ्जपुरुष भगवान् नारायणकी किस । यञ्जपुरुष भगवान् नारायणको मैं सदा प्रणाम

करता हूँ। जिनकी चार भुजाएँ हैं, जिनके द्वास अखिल जगत्की सृष्टि हुई है, अर्जुनकी रक्षाके निमित्त जिन्होंने हाथमें स्थका चक्र उठा लिया था तथा जो प्रलयके समय कालाग्निका रूप धारण कर लेते हैं, उन यज्ञस्यरूप भगवान् नारायणको मैं नित्य नमस्कार करता हैं।

संसारके जन्म-मरणरूप चक्रसे मुक्ति पानेकं लिये जिन सर्वव्यापक पुराणपुरुष परमात्पाकी मानव पूजा किया करते हैं तथा जिन अप्रमेय परम प्रभुका दर्शन योगियोंको केवल ध्यानद्वारा प्राप्त होता है, उन यज्ञमूर्ति भगवान् नारायणको मैं नित्य नमस्कार करता हैं।

भगवन्! जिस समय मुझे अपने शरीरमें श्रीविग्रहमें लीन हो गये। [अध्याय ५]

आपके वास्तविक स्वरूपकी झाँकी प्राप्त हुई, उसी क्षण मैंने मन-ही-मन अपनेको आपके अर्पण कर दिया। मेरी बुद्धिमें यह बात भलीभौति प्रतीत होने लागे कि अगत्में आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तभीसे मेरी भावना परम पवित्र वन गयी है।

इस प्रकार राजा अश्वशिरा यज्ञमूर्ति भगवान् नारायणकी स्तुति कर रहे थे। इतनेमें यज्ञवेदीसे निकलकर उनके सामने अग्निशिखाके तुल्य एक महान् तेज उपस्थित हो गया अब इस शरीरका त्याग करनेकी इच्छासे राजा अश्वशिश उसोमें समा गये और यज्ञपुरुष भगवान् नारायणके उस तेजोमय श्रीविग्रहमें लीन हो गये। [अध्याय ५]

~~~###**##** 

# पुण्डरीकाक्षपार-स्तोत्र, राजा वसुके जन्मान्तरका प्रसङ्ग तथा उनका भगवान् श्रीहरिमें लय होना

पृथ्वी बोली--भगवन्! जब बृहस्पतिकी बात सुनकर राजा वसु और महाभाग रैभ्यका संदेह दूर हो गया, तब उन लोगोंने फिर कौन सा कार्य किया?

भगवान् वराह कहते हैं --पृथ्वि! राजा वसुने
अपने राज्यका पालन करते हुए पुष्कल दक्षिणावाले
अनेक विशाल यजोंद्वारा भगवान् श्रीहरिका यजन
किया। उन्होंने देवदेवेश्वर भगवान् नारायणको
यज्ञादि कमोंके अनुष्ठानद्वारा तथा सभी प्राणियोंमें
अभेद-दर्शनको साधना करके प्रसन्न कर लिया
इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर राजा वसुके
मनमें राज्यका उपभोग करनेकी इच्छा निवृत्त हो
गयी और उनके मनमें इस हुन्हुमय संसारमे मुक्तः
होनेकी कामना जाग उठी अतः उन्होंने अपने सौ
पुत्रांमें सबसे बड़े राजकुमार विवस्वान्को
राजसिहासनपर अभिविक्त कर दिया और स्वय
वपस्या करनेके विचारसे वनमें चले गये। वे सभी

तीथोंमें श्रेष्ठ पुष्कर तीथेमें जा पहुँचे, जहाँ भगवत्परायण पुरुषोद्वारा पुण्डरीकाक्ष भगवान् केशवकी सदा उपासना होती रहती है वहाँ जाकर काश्मीर-नेश राजर्षि वसुने कठिन तपस्याद्वारा अपने शरीरको सुखाना प्रारम्भ कर दिया। उन परम बुद्धिमान् राजर्षिका मन शुद्धस्वरूप भगवान् नारायणकी आराधनाके लिये अत्यन्त उत्सुक था अत. वे परम अनुरागपूर्वक 'पुण्डरीकाक्षपार' नामक स्तोचका जप करनेमें संलग्न हो गये दीर्घ कालानक उस स्तोचका जप करके महाराज वसु पुण्डरीकाक्ष भगवान् श्रीहरिमें विस्तीन हो गये।

पृथ्वीने पूछा—देव! इस 'पुण्डरीकाक्षपार' स्तोत्रका स्वरूप क्या है? परमंश्चर आप इसे मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं पृथ्वि (राजा वस्कं हारा अनुष्टित पुण्डरीकाक्षपार स्तोत्र इस प्रकार है—) पुण्डरीकाक्ष! आपको नमस्कार है। मधुसूदन!

आपको नमस्कार है। सर्वलोकमहेश्वर! आपको नमस्कार है। तीक्ष्ण सुदर्शनचक्र धारण करनेवाले श्रीहरिको मेरा बारंबार नमस्कार है। महाबाहो। आप विश्वरूप हैं. आप भक्तोंको वर देनेवाले और सर्वट्यापक हैं, आप असोम तेजोराशिके निधान हैं, विद्या और अविद्या -इन दोनोंमें आपकी ही सत्ता विलिसत होती है, ऐसे आप कमलनयन भगवान् श्रोहरिको मैं प्रणाम करता हैं। प्रभो । आप आदिदेव एवं देवताओंके भी देवता हैं आप बेद-वेदाक्वमें पारक्वत, समस्त देवताओंमें सबसे गहन एवं गम्धीर हैं। कमलके समान नेत्रोंवाले आप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता है, भगवन्! आपके हजारों मस्तक हैं हजारों नेत्र है और अनन्त भुजारों हैं। आप सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करके स्थित हैं, ऐसे आप परम प्रभुकी में वन्दना करता हैं। जो सबके आश्रय और एकमात्र शरण लेने बोग्य हैं, जो व्यापक होतेसे विष्णु एवं सर्वत्र जयशील होनेसे जिष्णु कहे जाते हैं, नीले मेघके समान जिनकी कान्ति है, उन चक्रपाणि सनातन देवश्वर श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। जो शुद्धस्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी, आकाशके समान सृक्ष्म, सनातन तथा जन्म भरणसे रहित हैं, उन सर्वगत श्रीहरिका मैं अभिवादन करता हैं अच्युत आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी बस्तु प्रतोत नहीं हो रहो है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् मुझे आयका हो स्वरूप दिखलायी पड गहा है।\*

(भगवान् वराह कहते हैं — ) राजा वसु इस प्रकार स्लोनपाठ कर हो रहे थे कि एक नीलवर्ष पुरुष मूर्तिमान् होकर उनके शरीरके बाहर निकल आया, जो देखनेमें अत्यन्त प्रचण्ड एवं भयंकर प्रतीत होता था उसके नेत्र लाल थे और वह हस्वकाय पुरुष ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई जलता हुआ अंगार हो। यह दोनों हाथ जोड़कर बोला — 'राजन्, मैं क्या करूँ?'

राजा वसु बोले — अरे ! तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है ? तुम कहाँसे आये हो ? व्याध! मुझे बनाओ, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूँ

**व्यापने कहा** -- राजन् । प्राचीन कालकी बात है कलियुगके समय तुम दक्षिण दिशामें जनस्थान नामक प्रदेशके राजा थे। वीरवर! एक समय तुम वन्य पशुओंका शिकार करनेके लिये जंगलमें गये थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत-से घोड़े थे यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य हिंस्त जन्तुओंका वध करनामात्र ही था, किंतु मृगका रूप धारण कर वनमें विचरण करनेवाल एक मुनि तुम्हारे न चाहते हुए भी बाणोंके शिकार होकर भूमिपर गिर पड़े और गिरते ही चल बसे , तुम्हारे मनमें यह सोचकर बड़ा हुई हुआ कि एक हरिण मारा यया, किंतु जब तुमने पास जाकर देखा तो मृगरूप धारण करनेवाले वे मृतक ब्राह्मण दिखलायी पड़े। यह घटना प्रस्तवण पर्वतपर घटित हुई थी। महाराज! इस समय ब्राह्मणको मृत देखकर तुम्हारी इन्द्रियाँ और मन सब के सब भुक्ध हो

<sup>&</sup>quot; अवसी पुण्डरीकास कमस्ते मध्युद्धतः । तमस्य सर्मलोकेल विध्यति मर्वराजसम् । नवामि पुणारीकाश्र विद्याविद्यारभक यकामार् आदिदेवं वेदवेदामुफरगम् । गम्भीरे सर्वदेवानः नमस्ये देव गिहन्तं सहस्रमार्थन सहस्वाक्ष महाभुवार्थः । वागतसंख्याच्यः नमस्ये परमेश्वरम् ॥ शरव्यं शरणं देव बिच्युं जिल्युं सनावनम् । तोलमेधप्रतोकार्स सृद्धं सर्वगतं नित्वं व्योमस्यं सनसम्य । भावामस्यविनिमृकं नान्यत् किंचित् प्रपरयामि व्यक्तिरकं त्वयाच्युतः । त्वन्तयं च प्रपरयामि सर्वमेनच्यराचरम् 🗷

उठे , तुम वहाँसे घर लौट आये 'तुमने यह घटना किया। इसके बाद किसी दिन उदर-शूलकी किसी औरको भी बतला दी। राजन्! कुछ समय। असद्य पीडासे तुम्हारे प्राप्त-पक्षेक उड गये। किंतु बीत जानेपर सहसा एक रातको ब्रह्महत्याके द्वादशीवत-पुण्यके होते हुए भी तुमको मुक्ति भयसे तुम आतक्कित हो उठे; अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्महत्वाकी क्रान्तिके लिये मैं कोई | सुनो । तुम्हारी सीभाग्यवती रानीका नाम नारायणी ऐसा प्रयत्न करूँ, जिसके परिणामस्वरूप इस वा। मृत्युके समय जब तुम्हारे प्राण कण्ठमें आ पापसे मुक्त हो जाऊँ। महाराज! तदन-तर समय आनेपर भगवान् नासवणका अनवस्त चिन्तन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादशीपर्यन्त व्याप्त हुई और तुमको एक कल्पपर्यन्त विष्णुलोकमें शुद्ध एकादशीका उपवासपूर्वक वन किया। फिर निवास प्राप्त हुआ \* विष्णुलोकमें गमन करनेके दूसरे दिन तुमने 'भगवान् नारायण मुझपर प्रसन्न | पूर्व मैं तुम्हारे शरीरमें स्थित था। अतः ये सब हों', इस संकल्पके साथ विधिपृतंक गोदान बातें में जानता हूँ मैं उस समय एक भयंकर

प्राप्त न हो सकी। इसका कारण मैं बताता है, गये वे, उस समय तुम्हारे मुखसे उसके नामका उच्चारण हुआ, उसीसे तुम्हें उत्तम गतिकी प्राप्ति

ै अक प्रकरणमें यह राष्ट्रा होती स्थान्तविक है कि क्या विष्युत्तोकमें नमक्के वश्रात् इस जन्म-मृत्युभय संस्थरने लॉटकर पुनः आया पहला है ? क्योंकि भ्रामदीलमें त्यमं श्रीभागान्ते — कट्टला न निकर्तनो मञ्जाब परमे कम कट्टका अपने परमधानको जन्म होनेकर जीवका हक संस्तरमें पुनरागमन न होनेकों कोषणा को 🎚 इस विकास प्रमाणभूत प्रन्तोंका उक्कम लेकर विकास करनेसे निक्नाक्रित वर्ती वर्तात होती 🖫

ब्रोधनकानके करन किनुद्ध बैक्ट्यप्रमाने भी कई कार है। एकपि ने सभी स्तर प्राकृत प्रश्वामें अनीत है किर भी प्रमासकानमें इसके बाह्य जीतका प्रसार होता है। जब कि जांच्यानर भाग उस जनक अन्तर्शित हो जाता है। राजा बसका करणकांक विकामोकनें निवास वैकुप्तके किसी बाह्य प्लप्प कन्यानवीची पुण्योका निवास होनेकी और संबंध करता है। बीमद्वानकरों भी इसको पुणि होती है 🗝 किमन्दैः कालनिर्धतेः कल्पान्ते वैकाकादिभिः (७१३/१)

इसी कल्यान्तर्क्यना जायुवाले लोकके क्रमर धुवकी स्थिति मान्ते गयी है। इसी प्रन्तर्मे बीधनवान नगरक धुक्की वर देते सबय करते 🖫

> नानेप्रशिक्षां भद्र चद्रशात्रिका शुक्रश्रीत यत्र सहश्रीतराका क्योरिका वक्रमाणिकाः;: मेक्यों गोपकवरस्थास्तु वरस्तान्कल्पवासिनाम् 🕉 ९ २० 🖣 🕫

भार रिकास सेकोलक अधिनाको लोकको आवसक किसोने प्राप्त नार्टे किया जिसके कोर्टे और प्रक. नक्षत्र और लागान सर्वे म्बोनिक्क उसी प्रकार ककर कारते रहते हैं, जिस प्रकार स्विट मेवीके वागें और टैक्सिक बेल भूमते रहते हैं। अवस्ति कल्यापीन मीवन भारत करनेवालोंके लोकसे परे उसकी नियति 🕏

हसी प्रकार सनकादि महर्षियोंके बैकुण्डानीक गमनके सभव बैकुण्डाके हा. आर्थको याः करके सलव आरक्ष उन्हें सद-विजय आदि भगवन्यावंदीके दर्शन होते हैं

र्तास्त्रणतीस्य मुक्तः वडसञ्ज्ञमानाः कक्षः सन्तानवरसञ्ज्ञय सन्तमापाम्

गृहोत्तवदी पारव्यके पुरक्षपद्वलाक रोटनिट कुलेपी ॥ ्र बोमहार ३४१५३ २४३ <del>प्रान्दर्शनको शालक्षाये अन्य दर्शनीय मामदोको उपेक्ष करने हुए नेक्'स्टब्सको तः दर्शोदर्या का काले जब वे मानवीक पहुँचे</del> सी वर्को उन्हें प्राथमें पदा लिये हो समाय अध्यानने देवशेष्ठ दिखनायों दिये जो बाजुबंद कुण्डल और किनोट आदि अनेको अधून्य आभूवलीसे अलंकत के

वैकृष्यत्मोकके स्वापेटके समान मृत्यिके भी सार भेट हैं। मृत्युके मान हो भगवानके परमधानमं प्रवेश किया जाता है अनवा कुम्पुके कट कई स्तरोंमें होते हुए भी वहाँ पहुँच जाना है। यह दूकरे प्रकारको गाँव भी कामा गाँव हो है। कारण इस मारमे अधीर्यात क्रुंगि होती. इसका: क्रथ्मेंगाँत की होती है और अक्स्पे परमपदको प्राप्त को करते हैं. नथापि कर परमा गाँव होनेकर भी है अपेकाकृत निम्न अधिकारीके लिये हो।

राजा बसुको मी बासनाक्ष्य न क्षेत्रिके कारक साम्रामुख्यि नहीं प्राप्त हुई। उनके द्वार प्राप्त श्वापके समय राज्ये नागवणी+। <del>कार्योककारम् होनेसे उसके फलानकार उनको फल्परपर्यंत</del> विम्यालोकार्ये वास प्राप्त होका *उन्यानका*र्य वासक वर्ष नार्याका पायकवारे 🛤 परम क्योतिमें लीन होनेका वर्षन उनको क्रममृति प्राप्त होनेकी सूचना देल है।

ब्रह्मसक्ष्मके रूपमें था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था। इतनेमें भगवरन् विष्णुके पार्धद आ गये और उन्होंने मूसलोंसे मुझे मास, जिससे मैं संक्षीण होकर तुम्हारे रोमकुर्वाके मार्गसे निकलकर बाहर गिर पड़ा : महाभाग ! इसके पश्चात् ब्रह्माका एक अहोरात्र—कल्पको अवधि समाप्त होनेपर महाप्रलय हो गया। तदनन्तर सृष्टिके आरम्भ होनेपर इस कल्पमें तुम काश्मीरके राजा सुमनाके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए हो। इस जन्ममें भी मैं तुम्हारे शरीरमें रोमकूपोंके मार्गसे पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्ममें भी प्रभृत दक्षिणावाले अनेक यज्ञांका अनुष्ठान किया, किंतु ये सभी यज्ञजनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीरसे बाहर निकालनेमें असमर्थ रहे; क्योंकि इनमें भगवान् विष्णुके नामका उच्चारण नहीं हुआ था। अब जो तुमने इस पुण्डरीकाक्षपार-स्तोत्रका पाठरूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभावसे तुम्हारे शरीरसे मैं रोमकूपाँके मार्गसे बाहर आ गया हूँ। राजेन्द्र मैं वही ब्रह्मराक्षस अब ख्याथ बनकर पुनः प्रकट हुआ हैं पुण्डरोकाक्ष भगवान् नारायणके इस

स्तोत्रके सुननेके प्रभावसे पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी, वह अब समाप्त हो गयी। मैं उससे अब मुक्त हो गया। राजन्! अब मेरी 'बुद्धिमें धमंका उदय हो गया है।

यह प्रसङ्ग सुनकर महाराज वसुके मनमें आश्चर्यको सीमा न रही। फिर हो बड़े आदरके साथ वे उस व्याधसे भात करने लगे।

राजा बसुने कहा—व्याध । जैसे तुम्हारी कृपासे आज मुझे अपने पूर्वजन्मकी बात याद आ गयी, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभावसे अब व्याध न कहलाकर धर्मव्याधके नामसे प्रसिद्ध होओगे। जो पुरुष इस 'पुण्डरीकाश्रपार' नामक उत्तम स्तोत्रका श्रवण करेण, उसे भी पुष्कर क्षेत्रमें विधिपूर्वक स्नान करनेका फल सुलभ होगा।

भगवान् वसह कहते हैं-जगद्धात्र पृथ्वि! राजा वसु धर्मव्याधसे इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमानपर आरूढ़ हुए और भगवान् नाग्रयणके लोकमें जाकर उनकी अनन्त तेजोराशिमें विलीन हो गये।

[अध्याय ६]

market to the same

# रैभ्य-सनत्कुमार संवाद, गयामें पिण्डदानकी महिमा एवं रैभ्य मुनिका कर्ध्वलोकमें गमन

वसुके सिद्धि प्राप्त होनेकी बातको सुनकर क्या किया ? इस विषयमें मुझे बड़ा कौतुहल हो रहा है आप उसे शान्त करनेकी कृपा करें

भगवान् वराहने कहा पृथ्वि! तपोधन रैभ्यमुनिने जब राजा वसुके सिद्धि प्राप्त होनेकी बात सुनो, तो से पवित्र पितृतीर्थ गया जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने भक्तिपूर्वक पितरोंके लिये पिण्डदान किया। इस प्रकार पितराँको तुप्त

पृथ्वीने पूछा—भगवन्। मुनिका रैभ्यने राजा दी। परम मेशावी रैभ्यके इस प्रकार दुष्कर तपका आचरण करते समय एक महायोगी विमानपर आरूढ़ होकर उनके पास प्रधारे। उनका शरीर तेजसे देदोप्यमान था। उन महायोगीका वह परम उज्ज्वल विमान सूर्यके समान डद्भासित हो रहा था। त्रसरेणुके समान सूक्ष्म इस विमानपर विराजपान वह नेजोमय पुरुष भी आकारमें परमाणुके तुल्य प्रतीत होता थाः

उस तेजोसय पुरुषचे कहा—'सुब्रत! तुम करके उन्होंने अत्यन्त कांद्रन नपस्य। आरम्भ कर | किस प्रयोजनसे इतनो कांद्रन तपस्या कर रहे

हो ?' इतना कहकर वह दिव्य पुरुष बढ़ने लगा और उसने अपने शरीरसे पृथ्वी एवं आकाराके मध्यभागको व्याप्त कर लिया। सुर्यके समान देदोप्यमान उसके विमानने भी सम्पूर्ण भूगोल और खगोसको एवं साथ ही साथ विष्णुलोकको भी व्याप्त कर लिया। तब रैभ्यने अत्यन्त आक्षर्यमुक्त होकर उस योगीसे पूछा—'योगीक्षर आप कॉन हैं ? मुझे बतानेकी कृपा करें।'

उस तेजोमय पुरुषने कहा —रैभ्य ! मैं ब्रह्मजीका मानस पुत्र सनत्कुमार हूँ रुद्र मेरे ज्येष्ठ भाता हैं। मेरा जनलोकमें निवास है। तपोधन। तुम्हारे पास प्रेमके वशीभूत होकर मैं आया हूँ। वत्सः तुमने ब्रह्माजीकी सृष्टिका विस्तार किया है। तुम बन्य हो!

मुनिवर रैभ्यने पूछा —योगिराज! आपको मेरा नमस्कार है। यह सारा विश्व आपका ही रूप है आप प्रसन्न हों और मुझपर दया करें। योगीश्वर! कहिये, मैं आपके लिये क्या करूँ ? अभी आपने मुझे जो धन्य कहा है इसका क्या रहस्य है?

सनत्कमारजीने कहा —रैभ्य तुपने गयातीर्थमें जाकर वेदमन्त्रीका उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक पिण्डदानके द्वारा पितरोंको तृप्त किया है, श्रद्धकर्मक अङ्गभूत ब्रह, जप एवं हक्तकी भी विधि तुम्हारे द्वारा सम्पन्न हुई है। अतप्त तुम ब्राह्मणॉर्म श्रेष्ठ तथा धन्यवादके पात्र हो। इस विषयमें एक आख्यान है, वह मुझसे सुनो। विशाल नापसे विख्यात एक राजा हो चुके हैं। उनके नगरका नाम भी विशास ही था। वे राजा नि-संतान थे इससे शत्रुऑको पराजित करनेवाले उन परम धैर्यशाली राजा विशालक मनमें पुत्र प्राप्तिकी इच्छा हुई। अतः उन्होंने श्रेष्ठ बाह्मणोंको बुलाकर उनसे पुत्र-प्राप्तिका उपाय पूछाः उन उदारचेना ब्राह्मणॉने कहा—'राजन्। तुम पुत्रः प्राप्तिके निमित्त । प्रभावसे हमलोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर

गयामें जाकर पुष्कल अन्नदान करके पितरींको तृप्त करो। ऐसा करनेसे तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा । वह महान् दानी एवं सम्पूर्ण भूभण्डलपर शासन करनेवाला होगा।"

ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर विशाल नरेशके अङ्ग प्रत्यङ्ग हर्षसे खिल ठठे। तदनन्तर सूर्य जन्म मचा नक्षत्रपर आये, उस समय प्रयत्नपृषंक गयातीर्थमें जाकर उन नरेशने विधि-विधानके साथ भक्तिपूर्वक पितरोंके लिये पिण्डदान किया। सहसा उन्होंने आकाशमें शेत, पीत एवं कृष्ण वर्णके तीन श्रेष्ठ पुरुषोंको देखा। उनको देखकर राजाने पुछा-आपलोग कौन हैं ?'

क्षेत पुरुष्ये कहर—राजन्। मैं तुम्हरस पिता सित हूँ, मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीरका वर्ण भो सित (श्वेत) है, साथ ही मेरे कर्म भी सित (उज्जल) हैं। (मेरे साथ) ये जो लाल रंगके पुरुष दिखायों देते हैं, मेरे पिता हैं। इन्होंने बढ़े निष्ठर कर्म किये हैं। ये ब्रह्महत्यारे और पापाचारी रहे हैं और इनके बाद में जो तीसरे सञ्जन हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह हैं। इनका नाम अधीशर है। ये कर्म और वर्णसे भी कृष्य हैं। इन्होंने पूर्वजन्ममें अनेक वयावृद्ध ऋषियोंका वध किया है। ये दोनों पिता और पूत्र अवीचि नामक नरकमें पड़े हुए हैं, अत: ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता जो दीयं कालतक काले मुखसे युक्त हो नरकमें रहे हैं और मैं, जिसने अपने शुद्ध कर्मके प्रभावसे इन्द्रका परम दुर्लभ सिहासन प्राप्त किया धा—तुझ मन्त्रज्ञ पुत्रके द्वारा गयामें पिण्डदान करनंसे—तीनों ही बलात् मुक्त हो गये। राष्ट्रदमन । विण्डदानके समय 'मैं अपने पिता, पितामह और प्रिपतामहको तुप्त करनेके लिये यह जल देता हुँ'—ऐसा कहकर जो तुमने जल दिया है, उसांके

तुम्हारे समक्ष वार्तालाय कर सके हैं। अब मैं इस गया-तीर्थके प्रभावसे पितृलोकमें जा रहा हैं। इस तीर्थमें पिण्डदान करनेके माहात्म्यसे ही ये तुम्हारे पितामह और प्रपितामह, जो पापी होनेके कारण दर्गतिको प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके अङ्ग प्रत्यक्ष विकृत हो च्के थे. वे भी अब उत्तम लोकोंको प्राप्त हो रहे हैं। यह इस गयातीर्थका ही प्रताप है कि यहाँ पिण्डदान करनेके प्रभावसे पुत्र अपने ब्रह्मधाती पिताका भी पुनः उद्धार कर सकता है। वत्स! इसी कारण मैं इन दोनों— तम्हारे पितामह और प्रपितामहको लेकर तुम्हें देखनेके लिये आ गया हैं

( सनत्कुमारजी कहते हैं — ) महस्भाग रैभ्य यही कारण है कि मैंने तुपको धन्य कहा है। मबातीर्थमं एक बार जाना और पिण्डदान करना ही दलभ है। फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कार्यका सम्पादन करते हो। मुनिवर! तुमने मदाधररूपमें विराजमान साक्षात् भगवान् नारायणका दर्शन कर लिया है। तुम्हारे इस पुण्यके विषयमें और अधिक क्या कहा जाय? द्विजवर! इस गयाक्षेत्रमें भगवान् गदाधर सदा साक्षात् विराजते हैं। इसी कारण सम्पूर्ण तीथोंमें यह विशेष प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है।

भगवान् बराह कहते हैं—पृथ्वि । ऐसा कहकर महायोगी सनत्कुमारजी वहीं अन्तर्धान हो गये तब प्रनिवर रैभ्यने भगवान् गदाधरको स्तुति करनी प्रारम्भ कर दी।

विप्रवर रैभ्य बोले— देवता जिनका स्तवन करते रहते हैं, जो क्षमके बाम हैं जो क्षधा-ग्रस्त आतंजनाँके दुर्खांको दूर करनेवाले हैं, जो विशाल नामक दैत्यकी सेनाओंका मर्दन करनेवाले हैं तथा जो स्परण करनेसे समस्त

भगवान् गदाधरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो पूर्वजोंके भी पूर्वज, पुराणपुरुष, स्वर्गलोकमें पुजित एवं मनुष्योंके एकमात्र परम आश्रय हैं जिन्होंने वामन-अवतार प्रहण करके दैत्यराज बलिके चंगुलसे पृथ्वीका उद्धार किया है, उन महाबलशाली शुद्धस्वरूप भगवान् गदाधरको 🗗 एकान्तमें नमस्कार करता हैं। जो परम शुद्ध स्वभाववाले एवं अनन्त वैभवसम्पन हैं, लक्ष्मीने जिनका स्वयं वरण किया है, जो अस्यन्त निर्मल एवं विशिष्ट विचारशील हैं तथा पवित्र अन्तः करणवाले भूपाल जिनका स्तवन करते हैं ऐसे भगवान् गदाधरकों जो प्रणाम करता है. वह जगत्में सुखसे रहनेका अधिकारी होता है। देवता और दानव जिनके चरणकमलांकी अर्चना करते हैं, जो हार, केयूर, बाजूबंद एवं किरीट धारण किये हुए है तथा समुद्रमें शयन करते हैं, उन चक्रधारी भगवान् गदाधरकी जो वन्दना करता है, वही जगत्में सुखपूर्वक रहनेका अधिकारी है। जो भगवान् अच्युत सत्ययुगर्मे श्वेत, त्रेतामें अरुण, द्वापरमें पीत-वर्णसे अनुरक्षित श्याम तथा कलियुगर्मे भौरिके समान कृष्णवर्णयुक्त विग्रह धारण करते हैं. उन भगवान् गदाधरको जो प्रणाम करता है वह जगत्में सुखपूर्वक निवास करता है। जिनसे सृष्टिके बीजरूप चतुर्मुख ब्रह्मका प्राकट्य हुआ है तथा जो नारायण विष्णुरूप धारण करके जगत्का पालन और स्ट्ररूपसे संहार करते हैं एवं इस प्रकार जो ब्रह्म, विष्णु तथा महेश— इन तीन मूर्तियोंमें विलसित होते हैं, उन भगवान् गदाधरकी जय हो। सत्त्व, रज और तम---इन तीन गुणोंका संयोग ही विश्वकी सृष्टिमें कारण बतलाया जाता है, किंतु इस प्रकार जो एक अश्भोंका विनाश कर देते हैं उन मङ्गलमय होकर भी इन तीन गुणोंके रूपमें अभिव्यक्त

होते हैं, वे भगवान् गदाधर धर्म एवं मोक्षकी कामनासे अधीर हुए मुझको धैर्य प्रदान करनेकी कृपा करें। जिस दयामय प्रभुने दु खरूपी जल-जन्तुओं एवं मृत्युरूप ग्राहके भयंकर आक्रमणेंसे संसार-सागरमें धपेड़े खाकर दुवते हुए मुझ दीन-हीन प्राणीका विशाल जलपोत बनकर उद्घार कर दिया, उन भगवान् पदाधरको मैं प्रणाम करता हैं। जो स्वयं महाकाशमें घटाकाशकी व्याप्तिकी भौति अपने द्वारा अपनेमें ही तीन मर्तियोंमें अभिव्यक्त होते हैं तथा अपनी मायाशकिका आश्रय लेकर इस ब्रह्माण्डकी सप्टि करते हैं एवं उसीमें कमलासन ब्रह्माके रूपमें प्रकटित होकर तेजस आदि तत्त्वांका प्रादर्भाव करते हैं, उन जगदाधार भगवान गदाधरको मैं प्रणाम करता हैं जो मतस्य-कच्छप आदि अवतार ग्रहण करके देवताओंकी रक्षा करते हैं, जिनकी जगत्में 'वृषाकपि' के नामसे प्रसिद्धि है, वे यज्ञवराहरूपी भगवान् गदाधर मुझे सदगति प्रदान करें।\*

भगवान् वसङ कहते हैं - पृथ्व मुनियर रैभ्य महान् बुद्धिमान् थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्तिपूर्वक श्रीष्ठरिकी स्तुति की तो भगवान् गदाधर सहसा उनके सामने प्रकट हो गये।

उनका श्रीविग्रह पीताम्बरसे शोभायमान था। वं गरुडपर स्थित थे सथा उनकी भुजाएँ शङ्क चक्र, गदा एवं पद्मसे अलंकृत थीं । वे भगवान् पुरुषोत्तम आकाशमं ही स्थित रहकर मेथके समान गम्भीर वाणीमें बोले—'द्विजवर रैभ्यः तुम्हारी भक्ति, स्तुति एवं तीर्थ-स्नानसे मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हारी को अभिलापा हो वह मुझसे कहो।'

**रैभ्यने कहा — देवेश्वर** अब मुझे उस लोकमें निवास प्रदान कीजिये, जहाँ सनक-सनन्दन आदि मुनिजन रहते हैं। भगवन्! आपकी कृपासे में उसी लोकमें जाना चाहता हैं।

श्रीभगवान् बोले-- 'विप्रश्रहः बहुत ठीक, ऐसा ही होगा।' ऐसा कहकर भगवान अन्तर्धान हो गये। फिर तो प्रभुके कृपाप्रसादसे उसी क्षण रैभ्यको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि महर्षि जहाँ निवास करते हैं, उस लोकको चले गये।

भगवान् श्रीहरिका यह गदाधर-स्तोत्र रेभ्य मुनिके मुखसे उञ्चरित हुआ है। जो मनुष्य गयातीर्थमें जाकर इसका पाठ करेगा. उसे पिण्डदानसे बढ़कर फलको प्राप्ति होगो।

[अध्याय ७]

स्वाध्याय ७ ३१ ४०

POTONIA PARAMETERS POR

\* गदाधां विवयस्यपैरिध्यतं । मु**णसुरैर्धचितपाटपङ्कर्ज**ः स्ति।(तोयार्णकर्:सतन्तुभिर्कियोग्यनककामणैः ।

धृतक्षम् । श्रुधिवयनार्विनकानम् । शिवं विशालस्मृतसैन्यमर्दे नगरम्यहं इतसकलानुभं स्मृतौ ।। पुराजपूर्व पुरुष पुरुष्ट्रत पुररक्षनं विमलयस्तं नृषां गतिष् । विविक्तमं इतथरणि बलोर्जित यदायरं रहस्रि नयायि केशवम् ॥ विकुद्धभावं विभवैरुमावृतं श्रिया कृदं विकासम्मं विवधनम् । कितीधीरपगतकित्यपैः स्तुतं गदाधरं प्रजयति यः सुर्ख वसेत्॥ केयुरहाधकुटमौक्षियर्शरच्या । अस्थी क्रयान च रकाकुपाफिने एटाधरे प्रजमति यः सुर्खे करेत् ॥ रिसर्व कुले **देतपुर्गः रुजं वि**र्णु तथा दुर्हाये चौलमूक्केपच्युतम् । कलौ पुर्गः लिप्रतियं महेश्वरं गदावरं प्रकारति यः सुखं वसेत्॥ **बोजोद्भक्ते यः सुबते कर्दुर्मुखं तथैव** नाएवणस्पती अगत्। प्रयालयेद् रुद्रवयुस्तवान्तकृद्गदाधरी जयत् यसद्भन्तिभागः।। सत्वं स्थानैक तमो गुणाव्यवस्त्वेतेषु विश्वस्य रम्पुद्भवः किलः । सः चैकः एवः जिविधो पदाधरो ६धातुः धैर्यः सम् धर्मगोधर्यः ॥ ्रभुधीवर्णः । सम्बन्तम्ब्येः सुतरं महाकावो गदाधते मामुद्रश्री हु यो तन्त् ॥ स्वयं त्रिपृतिः **स्वस्थितः।** स्वराकितक्षाण्डमिदं ससअं र । तस्मिञ्जलोत्धासनमाप तैजसं ससजै यस्तं एणतोऽस्मि भूधस्म॥ मारुव्यदिभावति **बन्धस् चान्तुते सुरादिसंरक्षणते कृताकपिः मर्क**रवरूपेण स संतते विभगैदावरे मे विदयान् सदगतिम्॥

#### भगवानुका मत्स्यावतार तथा उनकी देवताओंद्वारा स्तुति

पृथ्वीने पृष्ठा — प्रभो। सत्यय्गके आरम्भमें । विश्वातमा भगवान् नारायणने कौनः सी लीला की ? वह सब मैं भलीभौति सुनना चाहता हूँ

भगवान् बराह कहते हैं—पृथ्वि! सृष्टिके पूर्वकालमें एकमात्र नारायण हो थे। उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। एकाकी होनेसे उनका रमण—आनन्द-विलास नहीं हो रहा था। वे प्रभ् समस्त कर्मोंके सम्पदनमें स्वतन्त्र हैं। जब उनको दूसरेकी इच्छा हुई, तो उनसे अभावसङ्गक ज्ञानपय संकल्पको उत्पत्ति हुई। क्षणभरमें ही उनका वह सृष्टिरचनाका संकल्प सूर्यके समान उद्भासित हो उटा। उसके फिर दो भाग हुए, जिनमें पहलो ब्रह्मवादियोंद्वारा चिन्तनीय ब्रह्मविद्या थी, जो उमा नामसे प्रसिद्ध हुई। ये ही यनुष्योंमें सदा श्रहाके रूपमें निवास करती हैं। दूसरी ॐकारहारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकटित हुईँ , तदनन्तर उसीने इस भूलोकको रचना को। भूलोकको रचना करनेके पश्चात् उसने भुवलीक एवं स्वलीकका निर्माण किया । तत्पश्चात् क्रमशः महलीक तथा जनलोककी सृष्टि करके वह ग्रणवात्मिका विद्या अपने द्वारा रचित इस सृष्टिमें अन्तर्हित हो गयी और धागेमें पिरोचे हुए मणियांके समान वह सबमें ओतप्रांत हो गयी। इस प्रकार प्रणबसे जगत्की रचना तो हो गयी किंतु यह नितान्त शून्य ही रहा। भगवान्की यह जो शिवमूर्ति है, वे स्वयं श्रीहरि ही हैं। इन लोकोंको शुन्य देखकर उन परम प्रभुने एक परमोत्तम श्रीविग्रहमें अभिव्यक्त होनेकी इच्छा को और अपने मनोधाममें क्षोभ उत्पन्न करके अपने अभिलवित आकारमें अभिव्यक्त हो गये इस प्रकार ब्रह्मण्डका आकार व्यक्त हुआ। फिर वह ब्रह्माण्ड दो भागोंमें विभक्त हुआ इसमें

खण्ड भुवलींक हुआ, जो मध्यवती लोकींके अन्तरालमें सूर्यके समान प्रकाशमान हो गया। पूर्वकल्पके समान महासिन्धुमें कमलकोशका उसी भौति प्रादुर्भाव हो गया और देखधिदेव नारायणने प्रजापति ब्रह्माके रूपमें प्रकटित होकर अकारसे लेकर हकारपर्यन्त समस्त स्वर एवं व्यञ्जन वर्णोंकी सृष्टि कर दी।

इस प्रकार अमूर्त सृष्टिकी रचना हो जानेपर श्रीभगवान्ने चारों वेदोंका गान प्रारम्भ किया। इस प्रकार लोकॉकी सृष्टि करनेके पश्चात् अपरिमेय शक्तिशाली प्रभुके मनमें जगतुके धारण-पोषणकी चिन्ता हुई और चिन्तन करते ही उनके नेत्रोंसे महान् तेज निकला। उनके दक्षिण नेत्रसे निकला हुआ हेज अधिनके समान उच्च और वाम नेत्रसे प्रादुर्भूत तेज हिमके समान शीसल या भगवान् श्रीहरिने उनको सूर्य और चन्द्रमाके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया। फिर उन विराट पुरुषसे जगत्का प्राणरूप वायु प्रकट हुआ। ये ही वायुदेवता आज भी हम सबके हृदयमें प्राणरूपसे व्याप्त हैं। तत्पश्चात् उसी नायुसे अग्निका प्रादुर्भाव हुआ अग्निसे जलतन्य उत्पन्न हुआ। जो वह अग्निसत्त्व उत्पन्न हुआ, वही परब्रह्म परमात्भाका तेज हैं और वही मूर्त सृष्टिका परम कारण बना। विराट् पुरुषने इसी तेजसम्यन्न अपनी भुजाओंसे क्षत्रिय जातिकी जाँघोंसे वैश्य जातिकी और पैरोंसे शृद्रजातिकी रचना की। फिर उन परमेश्वरने यक्षीं और राक्षसांका सूजन किया। तदनन्तर ब्राह्मण. अन्निय जैश्य और शुद्र प्रभृति मानवांसे भूलौंकको तथा आकारमं विचरण करनेवाले प्राणियोंसे भुवर्लोकको भर दिया। अपने पुण्यकि फलस्वरूप स्वर्गका अजन करनेवाले भूत प्राणियांसे स्वलॉकको जो रचिका भाग था, वह भूलोक बना, ऊपरका ! एवं सनकादि ऋषि मुनियाँसे महर्लोकको परिपृरित

कर दिया

विराट परमात्माको हिरण्यगर्भके रूपमें उपासना करनेवालींसे उन्होंने जनलोकको भर दिया और तपोनिष्ठ देवताओंसे तपोलोकको पूर्ण कर दिया। सत्यलोकको उन देवताओंसे परिपूर्ण किया, जो मरणधर्मा नहीं थे।

इस प्रकार भूतभावन भगवान् श्रीहरिने सृष्टिकी रचना सम्पन्न कर दी परमेश्वरके संकल्पसे इस जगतुकी रचना होनेके कारण ही सृष्टिकी करूप कहा जातः है। फिर भगवान् नारायण रात्रिकल्पके आनेपर निदासन्त हो गये। उनके सो जानेपर ये वीनों लोक भी प्रलयको प्राप्त हो गये। जब रात्रि समाप्त हो गयो, तब कमलनयन भगवान् श्रोहरि जाग ठडे और ठन्होंने पुनः चारों बेदों तथा उनकी म्बरूपभूता मातृकाओंका चिन्तन किया, किंतु योगनिद्वाजनित अज्ञानसे मोहित हुए देवदेवेश्वर ब्रोहरिको लोकमर्यादाओंको स्विर करनेक लिये वेद उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने देखा — उनके ही आत्मस्वरूप बेद जलमें हुने हुए हैं। अब उन्हें बेदोंके उद्धारकी चिन्ता हुई, अतएव तत्काल मत्स्यके रूपमें अवतरित होकर सागरको विशाल जलराशिको भुक्ध करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गये

मत्स्यमृति श्रीहरि महासिन्धुके अगाध जलसमूहमें प्रवेश करते ही महान् पर्वताकार रूपमें प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार उन देवजेष्ठके मल्स्यावतार ग्रहण करनेपर देवता उत्तम स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे "मल्पकप धारण करनेवाले भगवान नारायण! वेदोंके अतिरिक्त अन्य शास्त्रोंके पारगामी पुरुषोंके लिये भी आप अगम्य हैं, यह सारा विश्व आपका ही अङ्ग है। आप अत्यन्त मधुर स्वरमें वेदॉका गान करते हैं. विधा और अविद्या दोनों आपके रूप हैं, आपको हमारा बारंबार नमस्कार

सुन्दर नेत्र हैं। प्रलयकालीन समुद्र जब सम्पूर्ण विश्वको आप्लाबित कर लेता है उस समय भी आप स्थित रहते हैं विष्णों ! आपको प्रणाम है। हमलोग आपकी शरणमें आये हैं, आप इस मत्स्य-शरीरका त्याग कर हमारी रक्षा करनेकी कृपा करें। अनन्त रूप धारण करनेवाले प्रभी ' सारा संसार आपसे ही व्यप्त है। आपके अतिरिक्त इस जगतुमं कुछ है ही नहीं और न इस जमत्के अतिरिक्त आप अव्यक्तमूर्तिकी कोई दूसरी मूर्ति ही है। इसीलिये हमलोग आपकी शरणमें आये हैं। पृण्डरोकाक्ष) यह आकाश आप पुराणपुरुषका आत्मा है, चन्द्रमा आपके मन और अस्ति मुख हैं। देवाधिदेव सन्धो ! यह सारा जयत् आएसे ही प्रकाशित है। यद्यपि हमलोग आपकी भक्तिसे रहित हैं, तो भी आप हमें क्षमा करनेकी कृपा करें। देवेश्वर! आप सम्पूर्ण जगत्के आश्रय हैं, आप सनातन पुरुषके मधुरभाषी सुन्दर स्वरयुक्त दिव्य रूपसे इस पर्वताकार निग्रहका कोई मेल ही नहीं है अच्युत आपके सूर्यसे भी अधिक तीव्र तेजसे हमलोग संतप्त हो रहे हैं, अतएव आप अपने इस रूपका संवरण कर लीजिये। भगवन् हमलाग आपकी शरणमें आये हैं, क्योंकि आपको इस रूपसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करते देखकर हमारा मन भवभीत हो उठा है। आज आपको पूर्वरूपमें न पाकर आपसे होन हुए हमलोगांको ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे हमारे शरीरोंमें आत्मा ही न रह गया हो है देवताओंके इस प्रकार स्तृति करनेपर मत्स्यरूपी भगवान् नारायणने जलमें निमम्ब हुए उपनिषदों और शास्त्रोंसहित वेदोंका उद्धार कर दिया। इसके पक्षात् उन्होंने अपने नारायण-रूपमें स्थित होकर देवताओंको सान्त्वना प्रदान की। भगवान् नत्सयण जबतक संगुण-है आपके अनेक रूप हैं, चन्द्र और सूर्य आपके | साकार रूपमें स्थित रहते हैं, वधीतक इस निराकार रूपमें स्थित हो जानेपर संसारका जाती है प्रलय हो जाता है और उनमें इच्छारूप विक्रिया |

संसारकी सत्ता रहती है। उनके अपने निर्मुण- | उत्पन्न होनेपर जगत्की सृष्टि पुन- प्रारम्भ हो

[अध्याय ९]

#### राजा दुर्जयके चरित्र-वर्णनके प्रसङ्गमें मुनिवर गौरमुखके आश्रमकी शोभाका वर्णन

एक महान् पराक्रमी राजा थे। उनकी दो रानियाँ थीं। वे दोनों परम मनोरम रानियाँ किसी बातमें एक-दूसरीसे कम न थीं। उनमें एकका नाम विद्युत्प्रभा और दूसरीका कान्तिमती था। दो रानियोंके होते हुए भी उन शक्तिशाली मरेशको किसी संतानकी प्राप्ति न हुई। तब राजा सुप्रतीक पर्वतोंमें श्रेष्ठ चित्रकृट पर्वतपर गये। वहाँ जाकर उन्होंने सर्वधा निष्पाप अत्रिनन्दन दुर्वासाकी विधिपूर्वक आराधना की। वरप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले राजा सुप्रतीकके बहुन समयतक यबपूर्वक सेवा करनेपर वे ऋषि प्रसन्न हो गये। राजाको वर देनके लिये उद्यत होकर वे मुनिवर कुछ कह ही रहे ये, तबतक ऐरावत हाथीपर चढ़े हुए देवराज इन्द्र वहाँ पहुँच गये से चारों ओर देवसेनासे धिरे हुए थे। वे वहाँ आकर खुपचाप खड़े हो गये। महर्षि दुर्जासा देवराज इन्द्रके प्रति स्नेह रखते थे किंतु इन्द्रको अपने प्रति प्रीतिका प्रदर्शन न करते देखकर वे क्रुद्ध हो उठे और उन अन्निनन्दनने देवराज इन्त्रको अत्यन्त कठोर शाप दे दिया--'अरे मूर्ख देवराज! तुमने मेरा जो अपमान किया है। इसके फलस्वरूप तुम्हें अपने राज्यसे च्युत हो दूसरे लोकमें जाकर निवास करना होगा⊤' देवेन्द्रसे इस प्रकार कहकर उन क्रुद्ध मुनिने राजा सुप्रतीकसे कहा—'राजन्। तुम्हें एक अत्यन्त बलवान् पुत्र प्राप्त होगा। वह इन्द्रके 🛚

सत्ययुगकी बात है। सुप्रतीक नामसे प्रसिद्ध प्रभाव और तन्त्रको भलीभौति जाउनेकाला होगा। उसके कर्म क्रूर होंगे। वह सदैव शस्त्रींसे सन्नद्ध रहेगा और वह परम शक्तिशाली बालक राजा दुर्जयके नामसे प्रसिद्ध होगा 🕹

> इस प्रकार वर देकर मुनिवर दुवांसा अन्यन्न चले गये। राजा सुप्रतीक भी अपने राज्यको वापस लौट आये। धर्मज्ञ राजाने अपनी रानी सिद्युन्प्रभाके *उद्*रमें गर्भाधन किया। रानीके समय अनेपर प्रसव हुआ। उस महाबली पुत्रकी दुर्जय नामसे प्रसिद्धि हुई। उसके जन्मके अवसरपर दुर्वासा मुनि पथारे और उन्होंने स्वयं उस घालकके जातकर्म आदि संस्कार किये . साथ ही उन महर्षिने अपने तपोबलसे उस बालकके स्वभावको भी साँम्य बना दिया तथा उसको वेदशास्त्रीका पारगामी विद्वान्, धर्मात्मा एवं परमः पवित्र बना दिया।

राजा सुप्रतीककी जो दूसरी सौभाग्यवनी पत्नी थी, जिसका नाम कान्तिमती था, उसके भी सुदुम्न नामक एक पुत्र हुआ। वह भी वेद और वेदाङ्गका पूर्ण विद्वान् हुआ। भामिनि! महाराज सुप्रतीकको राजधानी वाराणसीमें थी। एक बार उनका पुत्र दुजंब पासमें बैठा हुआ था। उस समब उसे परम योग्य देखकर तथा अपनी बृद्धावस्थापर दृष्टिपात करके राजा उसे ही राज्य सौंप देनेका विचार करने लगे। फिर भलीभौति विचार करके उन धर्मात्मा नरेशने अपना राज्य राजकुमार समान रूपवान्, श्रीसम्पन्न, महाप्रतापी विद्याके | दुर्जयको सीप दिया और वे स्वयं चित्रकृट नामक पर्वतपर चले गये।

इधर राजा दुर्जय भी राज्यके प्रबन्धमें लग मया। यद्यपि उसका राज्य विशाल वा, फिर भी बह हाथी सोड़े एवं गय आदिसे युक्त चत्रिङ्गणी सेना सजाकर राज्य बहानेको चिन्तामें पड़ गया। राजा दुर्जय परम मेधाको था। उसने सम्बक् प्रकारसे विचार करके हाथी, थोड़े एवं स्थपर बैठकर युद्ध करनेवाले वीरों तथा पैदल सैनिकोंसे अपनी सेना तैयार की और सिद्ध पुरुषों एवं महात्माजनोंद्वारा सेक्ति उत्तर दिशाके लिये प्रस्थान कर दिया। राजा दुर्जयने क्रमरा इसी प्रकार सम्पूर्ण भारतपर विजय प्राप्त करके किम्प्रूरव गमक वर्षको भी जीत लिया। तदनन्तर उसने परवर्ती हरिवर्धमें भी अपनी विजय पनाका फहरा दी। फिर रम्यक, रोमावृत, कुरु, भद्राक्ष और इलावृत नामसे प्रसिद्ध वर्षीपर भी उसका शासर स्थापित हो गया। यह सास स्थान सुमेरुपर्वतका मध्यवर्ती भाग है।

इस प्रकार जब राजा दुर्जयने सम्पूर्ण जम्बूद्वीपपर अपना अधिकार जमा लिया, तब वह देवताओं के सहित इन्द्रको भी जीतनेके लिये आगे बढ़ा। सुमेहपर्वतपर जाकर उसने वहाँ अनेक देवता, गन्धर्व, दानव, गुझक, किंनर और दैत्योंको भी परास्त किया। तबतक ब्रह्मापुत्र नारदजीने दुर्जयकी विजयके विषयमें देवराज इन्द्रको सूचना दे दी। देवराज उसी क्षण लोकपालोंको साथ लेकर उसका वध करनेके लिये चल पड़े किंतु जल्दी ही राजा दुर्जयके शस्त्रोंके सामने उन्होंने घुटने टेक दिये। तदनन्तर देवराज इन्द्र सुमेहपर्वतको छोडकर मत्यंलोकमें आ बसे और पूर्वदिशामें वे लोकपालोंके साथ रहने लगे। राजा दुर्जयके चरित्रका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे किया जायगा

जब देवताओं ने अपनी हार मान ली तो राजा [ 1361 ] वर पुर २ दुर्जय वायस लौटा और लौटते समय गन्थमादन-पर्वतकी तलहटीमें उसने अपनी सेनाओंकी छावनी हाली। अब उसने छावनीकी सारी व्यवस्था कर ली, तब उसके पास दो तपस्थी आ पहुँचे। आते ही उन सपस्वियाँने दुर्जयसे कहा—'राजन्! तुमने सम्पूर्ण लोकपालाँका अधिकार छीन लिया है। अब उनके बिना लोकयात्रा चलनी सम्भव नहीं दीखती है, अतएव तुम ऐसी व्यवस्था करो, जिससे इस संसारको उत्तम सुखकी प्राप्ति हो।'

इस प्रकार तपस्थियोंके कहनेपर धर्मन्न राजा दुर्जयने उनसे कहा—'आप दोनों कौन हैं ?' उन राष्ट्रदमन तपस्थियोंने कहा—'हम दोनों असुर हैं। हमारे नाम विद्युत और सुविद्युत हैं महाराज दुर्जय। हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पृत्वांके समाजमें सुसंस्कृत धर्म बना रहे अतएव तुम हम दोनोंको लोकपालोंके स्थानपर तियुक्त कर दो हम उनके सभी कार्य सम्पादन कर सकते हैं।' उनके ऐसा कहनेपर राजा दुर्जयने स्थानमें लोकपालोंके स्थानपर विद्युत और सुविद्युतको तुरंत नियुक्ति कर दी। वे दोनों तपस्वी यहाँसे तत्काल अन्तर्धान हो गये

एक बार राजा दुर्जय मन्दराचलपवंतपर गया। वहाँ उसने कुबेरके अत्यन्त मनोरम वनको देखा। वह घन इतना सुन्दर था, मानो दूसरा नन्दनवन ही हो। राजा दुर्जय प्रसन्नतापूर्वक उस रमणीय विधिनमें घूमने लगा इतनेमं एक चम्पकष्किके नीचे उसे दो सुन्दरी कन्याएँ दीख पड़ीं। देखनेमें उनका रूप अन्यन्त सुन्दर एवं अद्भुत या उन कन्याओंको देखकर राजा दुजंयका मन बड़े आश्चर्यमें एड गया। वह सोचने लगा ये सुन्दर नेत्रांचाली कन्याएँ कीन हैं?' यों विचार करने हुए राजा दुजंयको एक क्षण भी नहीं बांता होगा कि उसने देखा कि उम बनमें

दो तपस्वी भी विराजमान हैं। उन्हें देखकर दुजंबके मनमें अपार हुई उमड़ आया। उसने तुरत हाबोसे उतरकर उन तपस्वियोंको प्रणाम किया। तपस्वियोंने राजा दुर्जयको बैठनेके लिये कुशाआंद्वारा निर्मित एक सुन्दर आसन दिया। राजा दुर्जय उसपर दैठ गया। उसके बैठ जानेपर तपस्थियोंने उससे पूछा-'तुम कीन हो, तुम्हारा कहाँसे आगमन हुआ है, किसके पुत्र हो और यहाँ किस लिये आये हो?' इसपर राजा दुर्जयने हैंसकर उन तपस्वियोंको अपना परिचय देते हुए कहा-'महानुभावो सुप्रतीक नामसे प्रसिद्ध एक राजा है। मैं उनका पुत्र दुर्जय हूँ और भूमण्डलके सभी राजाओंको जीतनेकी इच्छासे यहाँ आया हुआ हैं कभी कभी आप कृषा कर मुझे स्मरण अवश्य करें तपोधनो ! आप दोनों कौन हैं ? मुझपर कृपा कर यह बतला दें₁'

दोनां तपस्वी बोले—''राजन् हमलोग हेत् और प्रहेत् नामके स्वायम्भुव मनुके पुत्र हैं। हम देवताओंको जीतकर सर्वधा नष्ट कर देनेके विचारसे समेरुपर्वतपर गये थे। उस समय हमारे पास बड़ी विशाल सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े एवं रथ भरे हुए थे। देवता भी सैकड़ों एवं हजारोंकी संख्यामें ये उनके पास महान् सेना भी थी किंतु असुरोंके प्रहारसे उनके सभी सैनिक अपने प्राणोंसे हाथ थे बैठे यह स्थित देखकर देवता—शीरसागरमें, जहाँ भगवान् श्रीहरि शयन करते हैं—पहुँचे और उनकी शरणमें गये। वहाँ देवगण भगवानुको प्रणाम कर अपनी आप बीती बातें याँ सुनाने लगे—'भगवन्। आप हम सभी देवताओंके स्वामी हैं। पराक्रमी असुरोंने हमारी सारी सेनाको परास्त कर दिया है। भयके कारण हमारे नेप कातर हो रहे हैं. अत: आप हमारी:

देवास्र संप्रापमें क्रुस्कर्ण कालनेमि एवं सहस्रभुजसे हमारी रक्षा की है। देवेश्वर, इस समय भी हमारे सामने वैसी ही परिस्थित आ गयी है। हेतू और प्रहेत नामके दो दानव देवताओंके लिये कण्टक बने हुए हैं। इनके सैनिकों तथा शस्त्रास्त्रोंको संख्या असीम है। देवेश्वर आपका सम्पूर्ण जगत्पर शासन है, अतः उन दोनों असुरांको भारकर हम सभीकी रक्षा करनेकी कृपा करें '

''इस प्रकार जब देवताओंने भगवान् नारायणसे प्रार्थना की, तब वे जगत्प्रभु श्रीहरि बोले—"उन असुरोंका संहार करनेके लिये मैं अवश्य आर्जेगा ' भगवान् विष्णुके यह कहनेपर देवता मन ही सन भगवान् जनार्दनका स्मरण करते हुए सुमेरु-पर्वतपर गये। वहाँ उनके चिन्तन करते ही सुदर्शनचक्र एवं गदा धारण किये हुए भगवान् नारायण हमलोगाँको सेनाका भेदन करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गये। उन सर्वलोकेश्वरने अपने योगैश्वयंका आश्वय लेकर उसी क्षण अपने एकसे— दस, सौ, फिर हजार, लाख तथा करांडों रूप बना लिये। उन देवेश्वरके आते ही सेनामें जो भी महान पराक्रमी बीर हमारे बलके सहारे लड रहे थे, वे अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। राजन् अधिक क्या, उसी समय उनके प्राण-पश्चेरू उड़ गर्यः इस प्रकार विश्वरूप धारण करनेवाले भगवानु नारायणने अपनी योगमायासे हमारी सम्पूर्ण चतुरङ्गिणी सेनाका—जो हाथी, घोडे, रध एवं पैदल वीरों एवं ध्वजाओंसे भरी हुई थी, संहार कर डाला। बस, केवल हम दो दानवांको बचे देखकर वे सुदर्शनचक्रधारी श्रीहरि अन्तर्धान हो गये। शार्क्ट धन्य धारण करनेवाले भगवान् श्रीहरिका ऐसा अद्भुत कर्म देखकर हम दोनीने भी उन प्रभुकी आराधना करनेके लिय उनको रक्षा करनेको कृपा करें। केशव। पहले भी आपने | शरण प्रहण कर ली। सजन - राजा सप्रतीक हमारे

मित्र थे और तुम उनके पुत्र हो। ये दोनों कन्याएँ हमारी पुत्री हैं। मुझ हेत्की कन्याका नाम सुकेशी और इस प्रहेत्की कन्याका नाम मिश्रकेशी है। इन्हें तुम अपनी अद्धीद्विनीके रूपमें स्वीकार करो।"

हेतृके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्जयने उन दोनों मङ्गलमयी कन्याओंके साथ विधिपूर्वक विवाह कर लिया। सहसा ऐसी दिव्य कन्याओंको प्राप्तकर दुर्जयके हर्षकी सीमा न रही। वह सैनिकोंके साथ अपनी राजधानीमें लौट आया बहुत समयके बाद राजा दुर्जयके दो पुत्र हुए सुकेशीसे जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रभव पड़ा और मिन्नकेशीके पुत्रका नाम सुदर्शन रखा एया। राजा दुर्जय महान् बैभवशाली तो था ही, उसे परमन्नेष्ठ दो पुत्रोंकी प्राप्ति भी हो गयी। कुछ समयके पश्चात् वह राजा शिकार खेलनेके लिये जंगलमें नया। वहाँ जाकर उसने भयंकर जंगली जानवरोंको पकड़कर बौधना शुरू कर दिया। इस प्रकार वनमें विचरण करते हुए राजा दुर्जयको जंगलमें कुटी बनाकर रहनेवाले एक

पुण्यातमा मुनि दिखायी पड़े वे महाभाग मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम गौरमुख था। वे ऋषियांके परिवारांकी रक्षा तथा पापियांके उद्धार कार्यमें लगे रहते थे। उनके आश्रममें विशिष्ट गुणांसे युक्त एक पवित्र सरोवर था। वहाँ एक ऐसा उत्तम वृक्ष भी था, जिसकी सुगन्धसे सारे वनका क्षयुमण्डल सुगन्धित हो उठता था। वे पृति अपने आश्रममें स्थित होकर ऐसे जान पड़ते थे, मानो कोई मेघ उत्तम विमानपर आरूढ़ होकर आकाशसे पृथ्वीपर उतर आया हो। मृतिवर गौरमुखके देदीप्यमान मुखसे छिटकता हुआ प्रकार आकारको जगमगा देता या। वे पवित्र वस्त्रोंसे सुरोभित थे। उनके शिव्योंको मण्डली उच्चस्वरसे सामवेदका गान कर रही थी उनके आश्रममें भूनि-कन्याएँ तथा मुनि-पत्नियाँ भी अत्यन्त सान्विक वेष धारण किये हुए थीं। सुन्दर पुष्पोंसे लदे हुए अगणित वृक्ष उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे इस प्रकार उस आश्रममें मुनिवर गौरमुखको यज्ञशाला अन्द्रत [अध्याय १०]

NATION

# राजा दुर्जयका चरित्र तथा नैमिषारण्यकी प्रसिद्धिका प्रसङ्ग

भगवान् सराह कहते हैं—पृथ्वि! उस समय मृनिवर गौरमुखके परम उत्तम आश्रमको देखकर राजा दुर्जयने सोचा—'इस परम मनोहर आश्रममें चलूँ और इसमें रहनेवाले अनुपम ऋषियोंके दर्शन करूँ।' यह विचार करके राजा दुर्जय आश्रमके भीतर चले गये। मृनिवर गौरमुख धर्मके साक्षात् स्वरूप थे। आश्रममें राजा दुर्जयके आनेपर मृनिका हृदय आनन्दसे भर ठठा। उन्होंने राजाका भलीभौति सम्मान किया। स्वागतः सत्कारके पश्चात् परस्पर कुछ वार्तालाप प्रारम्भ हुआ। मृनिवरने कहा—'महाराज मैं यथाशांक अनुवर्णययांसाहित

आपको भोजन-पान कराऊँगः। आप हाथी घोड़े आदि वाहनोंको मुक्त कर दें और यहाँ पधारें।'

ऐसा कहकर मुनिवर गौरमुख मौन हो गये।
मुनिके प्रति श्रद्धा होनेसे राजा दुजंबके मनमें भी
आतिश्य स्वीकार करनेकी बात जैंच गयो। अतः
अनुचरींके साथ वे वहीं रह गये। उनके पास गाँच
अक्षीहिणी सेना थी। राजा दुजंब सोचने लगे—
'ये तपस्वी ऋषि मुझे यहाँ क्या भोजन देंगे?'
इधर राजाको भोजनके लिये निमन्त्रित करनेके
पश्चात् विप्रवर गौरमुख भी बड़ी चिन्तामें पड़
गये वे सोचने लगे 'मैं अब राजाकी क्या

खिलाऊँ ?' महर्षि गौरमुख निरन्तर भगवद्भावमें | तल्लीन रहते थे अतएक उनके मनमें चिन्ता उत्पन्न होनेपर उन्हें देवेश्वर जगतप्रभू भगवान् नारायणकी याद आयी। मन-ही-सन उन्होंने भगवान नारायणका स्मरण किया और पञ्जाके तटपर जाकर उन जगदीश्वर प्रभुकी स्तुति करने लगे। पृथ्वीने पृष्ठा—भगवन्! विप्रवर गौरमुखने

भगवान विष्णुकी किस प्रकार स्तृति की, इसको सुननेके लिये मुझे बड़ा कौतुहरू हो रहा है .

भगवान् बराह् बोले—पृथ्वि! गौरम्खने भगवानुको इस प्रकार प्रार्थनः की--जो पोताम्बर धारण करते हैं, आदिरूप है तथा जलके रूपमें जो अभिव्यक्त होते हैं, उन सनातन भगवान विष्णुको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो घट-घट-बासों हैं जलमें शयन करते हैं, पृथ्वी, तेज, वायु एवं आकाश आदि महाभूत जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान् नारायणको मेरा बारंबार उपस्कार है। भगवन्! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके आराध्य और सबके हदयमें स्थित हैं. अन्तर्यामी परमात्माके रूपमें विराजमान हैं। आप हो ॐकार तथा वषटकार हैं । प्रभो ! आपकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। आप समस्त देवताओंके आदिकारण हैं, पर आपका आदि कोई नहीं है। भगवन्! भू:, भुव:, स्व , जन, मह, तप और सत्य---ये सभी लोक

आपमें स्थित हैं। अतः चराचर जगत् आपमें ही आश्रय पाता है। आपसे ही सम्पूर्ण प्राणिसमुदाय, चारों वेदों तथा सभी शास्त्रांकी उत्पत्ति हुई है। यज्ञ भी आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। जनार्दन! पेड़ पौधे, वनौषधियाँ, पशु-पक्षी और सर्प—इन सबको उत्पत्ति आपसे ही हुई है। देवेश्वर! यह दुजेय नामका राजा मेरे यहाँ अतिथिरूपसे प्राप्त हुआ है। मैं इसका आतिथ्यसत्कार करना चाहता हूँ। भगवन्। आप देवताओंके भी आराध्य और जगत्के स्वामी हैं मैं नितान्त निर्धन हैं, फिर भी अपसे मेरी भक्ति और विनयपूर्ण प्राथना है कि आप मेरे यहाँ अन्न आदि भोज्य पदाधाँका संचय कर दें मैं अपने हाथसे जिस जिस वस्तुका स्परां करूँ और आँखसे जिस जिस पदार्थको देख सें. वह चाहे काठ अथवा तुण ही क्यों न हो, वह तत्काल चार प्रकारके सुपक्क अन्तके रूपमें परिणत हो जाय . परमेश्वर ! आपको मेर! नमस्कार है भगवन इसके अतिरिक्त यदि मैं किसी दूसरे पदार्थका भी मनमें चिन्तन कर्क तो वह सब-का-सब मेरे लिये सद्यः प्रस्तुत हो जाय।\*

भगवान् वराह कहते हैं -- पृथ्वि! इस प्रकार जब मुनिवर गौरमुखने जगन्त्रभु भगवान् श्रीहरिकी स्तुति को तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उन महाभाग केशवने अपना श्रेष्ट रूप गौरमुखको

• प्रमोऽस्तु विकास निर्म नमस्त्रे पीतवाससे नमस्ते सर्वसंस्थाय नमस्ते बलकापिने नमस्ते

**१**मस्ते चयरले जनस्थिने ॥ श्चितिकमान । स्थितिकमान नमस्ते **है जमात्म**ने ध रमस्ते वापुरूपाय नमस्ते व्योगस्थितं त्वं देवः सर्वभूतानं प्रभुस्तवरीस इच्छयः॥ त्वमीकारे वबर्कारः सर्वप्रेव च संस्थितः स्वमादि सर्वदेवानं वव चादिनं विद्यते ह रवं भूरकं व भूदः स्थासर्व करसकं च महः स्मृतः। त्यं तपस्त्वं च सत्यं च स्वयि देव चरावरम् ॥ त्यको भूकमिदं सर्व विश्व त्यको ऋगादयः त्यकः कारवायि बातानि त्यको यजाः प्रतिप्रिताः प्र स्वतो युवा वीरुपक्ष त्वतः सर्वा वनीप्रियः प्रतवः पश्चितः सर्पारवदः एव वनार्द्रन्तः मन्तरि देवदेवेस राजा दुर्जपसंक्षितः आगतोऽध्यागतस्तस्य पातिव्यं कर्तुमृतसहं 🗉 तस्य मे निर्धतस्याद्य देवदेव जगत्यते भ्रीकनग्रस्य देवेल कुरुव्यान्नादिसंचयम्॥ में ये स्पृतामि इस्तेन में म पत्रपासि चशुना काई का तुमकर्द का तनदर्न महर्किथम्॥ तथा रचन्यतमें कापि यद्धधाते मनसा भवा शरसर्व विश्वकृषशी यहां नमस्ते परमेश्वर ॥

(अध्याय ११ - ११ - २१

प्रत्यक्ष दिखलाया और कहा ≁'विप्रवर! जो चाहो, वर माँग लो।' यह सुनकर मुनिने ज्यों ही अपने नेत्र खोले, त्यां ही उनको भगवान ब्रीहरिके परम आञ्चर्यमय रूपका दर्शन हुआ। उन्होंने देखा भगवान् जनार्दन अपने हाथोंमें गदा और शङ्क लिये हुए हैं और उनका श्रीविग्रह पीतास्वरसे सुशोधित है। वे गरुडपर बैठे हुए हैं और तेजस्वी तो इतने हैं कि बारह सूर्योंका प्रकाश भी उनके सायने कुछ भी नहीं है अधिक क्या, यदि आकाशमें एक हजार सूर्य एक साथ उदित हो जार्ये तो कदाचित् उनका वह प्रकाश उन विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदृश हो जाय! अनेक रूपोंमें विभक्त सम्पूर्ण जगत् उन ब्रीहरिके श्रीविग्रहमें एकाकार रूपमें स्थित था। देखि! भगवान् श्रीहरिके ऐसे अद्भुत रूपको देखते ही मुनिवर गौरमुखके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे। मुनिने उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे—'भगवन्! अब मुझे आपसे किसी प्रकारके वरकी इच्छा शेव नहीं रह गयो है। मैं केवल यही चाहता है कि इस समय राजा दुर्जयको जिस किसी भी भौति मेरे आश्रमपर अपने सैनिकों एवं बाहनोंके साथ भोजन प्राप्त हो जाय कल तो वह अपने घर चला ही जायण।'

इस प्रकार मुनिवर गौरमुखके प्रार्थना करनेपर देवेश्वर श्रोहरि द्रवित हो गये और चिन्तन करनेपात्रसे सिद्धि प्रदान करनेवाला एक महान् कान्तिपान् 'चिन्तामणि'रत उन्हें देकर वे अन्तर्धान हो गये। इधर गौरमुख भी अपने अनेक ऋषि-महर्षियोंसे सेवित पवित्र आश्रममें पधारे। वहाँ पहुँचकर मुनिने उस 'चिन्तामणि के सम्मुख विशाल प्रासाद एवं हिमालयके शिखर तथा महान् मेचके समन कैचे एवं चन्द्र-किरणोंके सदश चमकसे युक्त सैकड़ों नलोंके महलका चिन्तन किया। फिर तो

एककी कौन कहे, हजारों एवं करोड़ोंकी संख्यामें वैसे विशाल भवन तैयार हो गये। कारण गौरमुखको भगवान् ब्रीहरिसे वर मिल चुका था। महलंकि आस पास चहारदीवारियों वन गयीं उनके बगलमें सटे ही उपवन उन महलोंकी शोधा बढ़ाने लगे। उन उद्यानोंमें कोकिलें तथा अनेक प्रकारके पक्षी भी अर बसे चम्पा, अशांक, जायफल और नागकेसर आदि अनेक प्रकारके बहुतः से वृक्ष उन उद्यानोमें सब ओर दृष्टिगत होने लगे। हाथियांके लिये हथसार तथा घोडांके लिये घडसारका निर्माण हो गया। इन सबका संचय हो जानेपर गौरमुखने सब प्रकारके भोज्य पदार्थीका चिन्तन किया फिर उस मणिने भक्ष्य भोज्य लेह्य एवं चोच्य प्रभृति अनेक प्रकारके अन तथा परोसनेके लियं बहुत-से स्वर्ण-पात्र भी प्रस्तुत कर दिये। ऐसी सूचना मुनिवर गौरमुखको मिल गयी तब उन्होंने परम तेजस्वी राजा दुर्जयसे कहा—'महाराज! अब आप अपने सैनिकोंके साथ महलामें पधारें हैं मुनिकी आज्ञा पाकर राजा दुजंयने उस परम विशाल गृहमें प्रवेश किया, जो पर्धनके समान कैंचा जान पडता था। राजाके भीतर चले जानेपर अन्य सेवकगण भी यथाशोग्र अपने-अपने गृहोंमें प्रविष्ट हो गये।

तदनन्तर जब सब के सब महलमें चले गये तब फिर मुनिबर गौरमुखने उस दिव्य चिन्तामणिको हाधमें लेकर राजा दुर्जयसे कहा—'राजन्। यदि अब आप स्नान-भोजन करना चाहते हों तो मैं दास-दासियोंको आपको सेवामें भेज दूँ।' इस प्रकार कहकर द्विजबर गौरमुखने राजाके देखते देखते हो भगवान् विष्णुसे प्राप्त 'चिन्तामणि'को एकान्त स्वानमें स्वापित किया शुद्ध एवं प्रभापूणे उस चिन्तामणिके वहाँ रखते-१-रखते हजारों दिव्य रूपवाली स्त्रियाँ प्रकट हो गर्यों उन स्वित्योंके सभी अङ्ग बडे सुन्दर, सुकुमार तथा अनुलेपनाँसे अलङ्कृत थे उनके कपोल, केश और आँखें बड़ी सुन्दर थीं। वे सोनेक पात्रॉको लेकर चल पड़ीं। इसी प्रकार कार्य करनेमें कुशल अनेकाँ पुरुष भी एक साथ ही राजा दुर्जयकी सेवाके लिये अग्रसर हुए। अस तुरही आदि अनेक प्रकारके बाजे बजर्न लगे। जिस समय राजा दुजंब स्नान करने लगे तो कुछ स्थियाँ इन्डके स्नानकालके समान ही उनके सामने भी नाचने और गाने लगीं . इस प्रकार दिव्य उपचारीके साथ महाभाग दुजंयका स्नानकार्य सम्पन्न हुआ

अब राजा दुर्जय बड़े आश्चर्यमें पढ़ गया। वह सोचने लगा—'अहो यह मुनिकी तपस्याका प्रभाव है अचवा इस चिन्तामणिका ?' फिर उसने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने और भौति। भौतिके अन्मांसे बने भोजनको ग्रहण किया। उस समय मुनिवर गौरमुखने जिस प्रकार राजा दुजंबकी सेवा एवं सत्कार किया, वैसे ही वे राजाके संवकोंकी सेवामें भी संलग्न रहे। राजा अपने सेवकों, सैनिकों और बाहनोंके साथ भोजनपर यैठा ही या कि इतनमें भगवान् भास्कर अस्ताचलको पधारे। आकाश लाल हो गया। अब शरद ऋतुके स्वच्छ चन्द्रमासे मण्डित रात्रि आयी। ऐसा जल पड़ता था, मानो सभी श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न रोडिणीनाथ उस रात्रिसे अनुराग कर रहे हों। उनके साथ हो हरित किरणोंसे युक्त शुक्र और बहस्पति भी उदित हो गये। पर चन्द्रमाके साध उनकी शोधा अधिक नहीं हो रही थी। क्योंकि प्राणियोंकी ऐसी धारणा है कि दूसरेके पक्षमें गया हुआ कोई भी व्यक्ति अपने भिन्न स्वभावके कारण शोभा नहीं पाता। चन्द्रभाकी चमकती हुई किरणें सबको प्रसन्न करनेमें पूर्ण समर्थ हैं किंतु उनसे भी सभी प्रेम नहीं करते।

भी भोजन-वस्त्र और आभूषणोंसे सत्कृत हो चके थे अब उनके सोनेक लिये बहुत से रक्षजटित पलंग भी भिन्न भिन्न कक्षांमें उपस्थित हो गये। उनपर सुन्दर गद्दे और चादरें भी विछी र्षी अपने हाव- भावसे प्रसन्न करनेवाली मनोहारिणी दिव्य स्त्रियों भी वहाँ सपर्याके तिनये तत्पर थीं। राजा दुर्जय उस महलमें एया। साथ ही अपन भृत्योंको भी जानेको आज्ञा दी। जब सभी महलॉमें खले गये, तब वह प्रतापी राजा भी स्त्रियोंसे घिरा सुखपूर्वक शयन करनेवाले इन्द्रकी तरह सो गया।

इस प्रकार महात्मा गौरमुखके स्वागत-सत्कारसे प्रभावित, परम प्रसन्न राजा तथा उनके सभी सेवक सो गये। रात बीत जानेपर राजा दुर्जयने जगकर जब नेत्र खोले तो वे सुन्दर स्त्रियों, सभी बहुमूल्य महल तथा उत्तम-उत्तम पलंग सर्वः केः। सब लुप्त हो गये थे। यह स्थित देखकर दुर्जयको बड़ा आक्षर्य हुउमा। मनमें चिन्ताके बादल उमड़ आये और दु:खकी लहरें उठने लगीं। यह मणि कैसे प्राप्त हो, इस प्रकारकी चिन्ताकी लहरियों उसके मनमें बार बार उठने लगीं। अन्तमें उसने निश्चय किया कि इस गौरमुख ब्राह्मणकी यह मणि मैं हटपूर्वक छोन लूँ। फिर वहाँसे चलनेके लिये सबका आज्ञा दे दी। जब मुनिके आश्रमसे निकलकर वह थोड़ी दूर गया और उसके बाहन तथा सैनिक सभी बाहर चले आये, तब दुर्जयने विरोधन नामके अपने मन्त्रीको मनिक पास भेजकर कहलवाया कि गौरमुखके पास जो मुणि है उसे वे मुझे दे दें : मन्त्रीने मुनिसे कहा 'रज़ोंके रखनेका उचित पात्र राजा ही होता है 'इसलिये यह मणि आप राजा दुर्जबको दे दें।' मन्त्रीके ऐसा कहनेपर गौरमुखने क्रोधमें आकर उससे कहा 'मन्त्री! अयतक उन नरेशके सभी सेवक एवं से स्वयं | तुम उस दुराचारी राजा दुर्जयसे स्वयं मेरी बात

कह दो। साथ हो मेरा वह भी संदेश कहना— 'अरे दुष्ट! तू अभी यहाँसे भाग जा, क्योंकि यह स्थान दुर्जय-जैसे दुष्टोंके रहने योग्य नहीं है।'

इस प्रकार द्विजवर गौरमुखके कहनेपर दुर्जयका मन्त्री विरोचन, जो दूतका काम कर रहा था, राजाके पास गया और ब्राह्मणकी कही हुई सारी बातें इसे अक्षरशः सुना दीं। गौरमुखके वचन सुनते ही दुर्जयकी क्रोधारीन भभक उड़ी। उसने उसी क्षण नील नामक मन्त्रीसे कहा—'तुम अभी जाओ और चाहे जैसे भी हो उस बाह्यणसे मणि **स्त्रे**नकर शीख्र यहाँ आ जाओ ।'

इसपर नील बहुत से सैनिकोंको साथ लेकर गौरमुखके आश्रमकी और चल पड़ा। फिर वह रथसे भीचे उत्तरकर जमीनपर आया। तटनन्तर अग्निशालामें पहेंचकर उसने मणिको रखे हुए देखाः। परम दारुण कृर बुद्धि नीलके पृथ्वीपर उतरते ही उस मणिसे भी अस्त्र शस्त्र लिये हुए अपरिमित शक्तिशाली असंख्य शुर-वीर निकल पढ़े, जो रच, ध्वजा और घोड़ोंसे सुसण्जित थे तथा ढाल, तलवार, धनुष और तरकस लिये हुए थे। (भगवान् वराह कहते हैं ) परम भाग्यवति पृथ्वि उनमें पंद्रह तो प्रमुख बीर सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार है—सप्रभ, दीप्ततेजा, सुरितम, सुभदरान, सुकान्ति, सुन्दर, सुन्द, प्रद्यम, सुमन. शुभ, सुशील, सुखद, राम्भु, सुदान्त और सोम। इन बोर पुरुषोंने विरोचनको बहुत-सी सेनाके साथ इटा देखा। तब ये सभी शुर-बीर अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर बडी सावधानीसे युद्ध करने लगे। उनके धन्य सुवर्णके समान देदीव्यमान थे। उनके पङ्घधारी बाण शुद्ध सोनेसे बने हुए थे। अब वे परम प्रसिद्ध तथा अल्यन्त भयंकर तलवारी एवं त्रिशुलींसे प्रहार करने लगे। उस युद्धमें विरोचनके रथ, हाथी, घोड़े और उन्मत्ताक्षपर ब्रहार किया। साथ ही चमचमाते हुए

पैदल लडनेवाले सैनिकोंके आगे मणिसे प्रकट हुए बीरोंके रथ, हाथी, घोड़े एवं पदाति सैनिक हट गये और उनमें भयंकर द्वन्द्वयुद्ध सिङ् गया। छल-बल आदि अनेक प्रकारके बुद्धाँके बावजूद विरोचनके सैनिक भयसे कम्पित हो उठे और वे भाग चले। घोर रक्तप्रवाहसे मार्ग बढ़े भयंकर हो गये। दुर्जयके मन्त्री विरोधनको तो जीवन-लीला हो समाप्त हो गयी। उसके बहुतसे अनुयायी भी सैनिकॉसहित दमराजके लोकको प्रस्थान कर गये।

मन्त्री विरोचनके पर जानेपर अब स्वयं राजा दुर्जय चतुरिङ्गणी सेना लेकर युद्धक्षेत्रमें आया और मणिसे प्रकट हुए शुर-वीरोंके साथ उसका युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्धमें राजा दुर्जयकी सैन्यशक्तिका भयंकर विनाश हुआ। इधर हेत् और प्रहेतको खबर मिली कि मेरा जामाता दुर्जय संग्रममें लड़ रहा है तो वे दोनों असर भी एक विज्ञाल सेनाके साथ वहाँ आ गये उस युद्धभूमिमें जो पंद्रह प्रमुख मायावी दैत्य आये थे, उनके नाम सुनो-प्राप्तस, विधस, संघ, अशनिप्रभ, विद्युताभ, सुघोष भयंकर, उत्पत्ताक्ष, अग्निदत्त, अस्नितेज, बाहु, शक्र, प्रतर्दन, विरोध और भीमकर्मा विप्रचित्ति। इनके पास भी उत्तम अस्त्र-शस्त्रींकः संग्रह था। प्रत्येक वीरके साथ एक- एक अक्षीहिणी सेना थी। ये सभी दृष्ट दुर्जयकी ओरसे युद्धभूमिमें इटकर मणिसे प्रकट हुए वीरोंके साथ लड़नेके लिये उद्यत हो गये। सुप्रभने तीन बाणीसे विधसको बींध डाला और सुरश्मिन दस बाणींसे प्रशसको। उस मोर्चेपर सुदर्शनके पाँच बाणोंसे अशनिप्रभके अङ्ग छिद गये। इसी प्रकार सुकान्तिने विश्वत्प्रभको तथा सुन्दरने सुघोषको धराशायी कर डाला सुन्दने अपने तीच्रगतमी पाँच बाणींसे

बाणांसे शत्रुके धनुषके दुकड़े दुकड़े कर दिये इस प्रकार सुपनका अग्निदत्तसे, सुवेदका अग्नितेजसे, सुनलका बाहु एवं शक्रमें तथा सुवेदका प्रतर्दनसे युद्ध छिड़ गया।

यों अपने अस्त्र शस्त्रोंकी कुशलता दिखाते हुए सैनिक आपसमें युद्ध करने लगे पर अन्तमें मणिसे प्रकट हुए योद्धाओंके हाय सभी दैत्य मार **क्षाले गये** । अब मुनिवर मौरमुख भी हाथमं कुशा आदि लिये वनसे आश्रममें पहुँचे। दुर्जय अब भी बहुतसे सैनिकोंके साथ खड़ा था। यह देखकर गौरमुख आश्रमके दरवाजेपर रुक गये और मन-ही-मन विचार करने लगे -'अहो, इस मणिके कारण ही यह सब कुछ हुआ और हो स्टा है। अरे! यह भयंकर संग्राम इस मणिके लिये ही आरम्भ हुआ है।'

इस प्रकार सोचते-सोचते भुनिवर गौरमुखने देवाधिदेव भगवान् श्रीहरिका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही पोताम्बर भारण किये हुए भगवान् नारायण गरुडपर विराजमान हो मुनिके सापने प्रकट हो गये और बोले—'कहो |

तुम्हारे लिये क्या करूँ?' तब मुनिकर गौरमुखने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान् बोहरिसे कहाः 'प्रभो! आप इस पापी दुर्जयको इसकी सेनाके सहित मार डालें ' मुनिके ऐसा कहते ही अग्निके समान प्रञ्वलित भगवानुके सुदर्शनचक्रने सेनासहित दुर्जयको परम कर हाला। यह सब कार्य एक निमेषके भीतर 🕆 पलक मारते सम्यन्न हो गया। फिर भगवान्ने गौरमुखसे कहा—'मुने। इस वनमें दानवींका परिवार एक निमेषमें ही नष्ट ही मदा है। अतः इस स्थानकी 'नैमिषारण्य-क्षेत्र'के नामसे प्रसिद्धि होगी इस तीर्थमें साह्यणोंका समुचित निवास होगा। इस वनके भीतर मैं यज्ञपुरुषके रूपमें निक्षास करूँगा। ये पेहह दिव्य पुरुष, जो मणिसे प्रकट हुए हैं, सत्ययुगर्मे याज्य नामसे विख्यात राजा होंगे।'

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरि अन्तर्धान हो गये और युनिवर गौरमुख भी अपने आश्रममें आनन्दपूर्वक निवास करने लगे।

[अध्याय ११]

# राजा सुप्रतीककृत भगवान्की स्तुति तथा श्रीविग्रहमें लीन होना

भगवान् वसह कहते हैं --- पृथ्वि जब राजा | भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लग गये। सुप्रतीकने इतने वली पुरुषोंके चक्रकी आगर्मे भस्म होनेकी बात सुनी तो उनके सवाङ्गमें चिन्ता ठ्याप्त हो गयी और वेसोचमंगड गये फिर सहस्। उनके अन्तः काणमें आध्यात्मिक ज्ञानका इदय हो गया। उन्होंने सोचा—'चित्रकृट पर्यतपर भगवान् विष्णु, जो सघवेन्द्र 'श्रीराम'नामसे कहे जाते हैं, अत्यन्त जिख्यात हैं अब मैं वहीं चलूँ और भगवान्के नामोंका उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करूँ ' मनमें ऐसा निश्चय कर राजा

राजा सुप्रतीक बोले—जो राम नरनाथ, अच्युत, कवि, पुराण, देवताओंके शत्रु असुरोंका नाश करनेवाले प्रभव महेश्वर, प्रपन्गर्तिहर एवं श्रीघर नामसे सुप्रसिद्ध हैं, उन मञ्चलमय भगवान् श्रीहरिको में निरन्तर नमस्कार करता है। प्रभो! पृथ्वीमें (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—इन) पाँच प्रकारसे, जलमें (शब्द, स्पर्श रूप, रस--इन) चार प्रकारसे, अग्निमें (शब्द, स्पर्श और रूप इन) तीन प्रकारसे, वायुर्मे (शब्द एवं स्पर्श इन) दो सुप्रतीक परम पवित्र चित्रकूट पर्वतपर पहुँचे और | प्रकारसं तथा आकाशमें केवल शब्दरूपसे

विराजनेवाले परम पुरुष एकमात्र आप हो हैं सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि तथा यह सारा संसार आपका हो रूप हैं –आपसे ही यह विश्व प्रकट होता तथा आपमें हो लीन हो जाता है—ऐसा शस्त्रोंका कथन है। आपका आग्रय पाकर विश्व आनन्दका अनुभव करता है। इसीलिये तो समस्त संसारमें आपकी 'राम'नामसे प्रतिष्ठा को रही है। भगवन्। यह संसार-समुद्र भयंकर दु:खरूपी तरक्रोंसे व्याप्त है। इस भयंकर समुद्रमें इन्द्रियों ही घडियाल और नाक आदि क्षर जल जन्त् हैं। पर जिस मनुष्यने आपके नामस्परणरूपी नौकाका आश्रय से लिया है, वह इसमें नहीं ड्बता। अतएव संतलोग तपोवनमें आपके राम-नामका भ्यरण करते हैं। प्रभो ! बेदोंके नष्ट होनेपर आपने मन्स्यावतार धारण किया - विभी । प्रलयके अवसरपर आप अन्यन्त प्रचण्ड अग्निका रूप धारण कर लेते हैं, जिससे सारी दिशाएँ भस्ममय रूपसे रक्षित हो जाती हैं। माधव ! समुद्र मन्धनके समय यग-बुगमें आप ही स्वयं कच्छपके रूपसे पक्षारं थे। भगवन्! आप जनार्दन नामसे विख्यात हैं। जब आपकी तुलना करनेवाला दूसरा कोई कहीं भी नहीं मिला हो आपसे अधिककी बात ही क्या है। महात्पन् ! आपसे यह सम्पूर्ण संसार, वेद एव समस्त दिशाएँ औत प्रोत हैं। आप आदिप्रुप एवं परमधाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त में दूसरे किसको शरणमें जाऊँ। सर्वप्रथम केवल अराप ही विराजमान् थे। इसके बाद महतत्त्व अहंतत्त्वमय जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन-बुद्धि एवं सभी गुज—इनका भी क्रमशः आविभाव हुआ। आपसं हो इन सबको उत्पत्ति हुई है। मेरी समझसे आप सनातन पुरुष है। यह अखिल विश्व आपसं भलीभौति विरचित एवं विस्तृत है। सम्पूर्ण संसारपर शासन करनेवाले प्रभो। विश्व आपकी मूर्ति है। आप हजार भुजाओं से शोभा पाते हैं। ऐसे देवताओं के भी आराध्य आप प्रभुकी जय हो। परम उदार भगवन् आपके 'राम रूपका मेरा नमस्कार है

राजा सुप्रतीकके स्तुति करनेपर प्रभु प्रसन्त हो गये। भगवान्ने अपने स्वरूपका इस प्रकार उन्हें दर्शन कराया और कहा—'सुप्रतीक! वर माँगो।' श्रीहरिको अमृतमयी वरणो सुनकर एक बार राजाको वडा आश्चर्य हुआ। फिर उन देवाधिदेव प्रभुको प्रणाम कर वे बोले –'भगवन् आपका जो यह सर्वोत्तम विग्रह है, इसमें मुझे स्थान मिल जाय—आप मुझे यह वर देनेकी कृपा करें।' इस प्रकारकी वातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रतीककी चित्तवृत्ति भगवान् गदाधरकी दिव्यमूर्तिमें लग गयी। ध्यानस्थ होकर वे भगवान्के नामांका उच्चारण करने लगे। फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम कर्मोंके प्रभावसे वे पाञ्चभौतिक शरीर छोड़कर श्रीहरिके विग्रहमें लीन हो गये

भगवान् वरतह कहते हैं — पृथ्व तुम्हारे सामने
मैंने इस समय जिसे प्रस्तुत किया है, यह यह
बराहपुराण बहुत प्राचीन है। पूर्व सत्ययुगमें मैंने
ब्रह्माजीको इसका उपदेश किया था यह उसीका
एक अंश है कोई हजारों मुखेंसे भी इसे कहना
चाहे तो नहीं कह सकता। कल्याणि प्रसङ्ग छिड़
जानेपर पृणेरूपसे जो कुछ स्मरणमें आ गया है
बही प्राचीन चरित्र तुम्हें सुनाया है। कुछ लाग
इसकी समुद्रके बूँदांसे उपमा देते हैं, पर यह ठाक
नहीं है। स्वयम्भू ब्रह्माजी सर्वतन्त्र- स्वतन्त्र भगवान
नारायण तथा मैं—सभी समस्त चरित्रका वर्णन
करनेसे असमर्थ हैं। अतः उन परम प्रभु परमात्माके
आदिस्वरूपका तुम्हें सदा स्मरण करना चाहिये
समुद्रके रेतांकी तथा पृथ्वीक रजःकणींकी ती
गणना हो सकती है, किंतु परब्रह्म परमात्माका

उन भगवान् नारायणके केवल एक अंशसे सम्बन्ध | बतलाओ |

कितनी स्नीलाएँ हैं इसकी संख्या असम्भव है। रखता है। यह लीला सत्ययुगमें हुई घी। अब तुम शुचिक्सितं। तुम्हें मैंने जो प्रसङ्ग सुनाया है यह | दूसरा कौन प्रसङ्ग सुनना चाहती हो यह [अध्यायः १५]

#### वितरोंका परिचय, आद्धके समयका निरूपण तथा वितृगीत

पृथ्वीने पूछा —प्रभो ! मृतिवर गौरमुखने भगवान् | श्रीहरिके अद्भुत कर्मको देखकर फिर क्या किया?

भगवान् वराह कहते हैं-पृथ्वि। भगवान् श्रोहरिने निमेषमात्रमें हो यह सब अद्भुत कमें कर दिखाया था। उसे देखकर मृतिश्रेष्ठ गौरम्खने भी नैमिपारण्यक्षेत्रमें जाकर जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधनः आरम्भ कर दी। उस क्षेत्रमें प्रभास नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वह परम दुर्लभ तीर्थ चन्द्रमासे सम्बन्धित है। तीर्थके विशेषज्ञांका कथन है कि वहाँके स्वामी भगवानु श्रीहरि दैत्योंका संहार करनेवाले 'दैत्यसूदन' नामसे सदा विराजतं हैं। मुनिकी चित्तवृत्ति उन प्रभृकी आराधनामें स्थिर हो गयी। अभी वे उन भगवान नगरवणकी उपासना कर ही रहे थे—इतनेमें परम योगी माकंपडेयजी वहाँ आ गये उन्हें अतिधिक रूपमें प्राप्तकर गौरमुखने दूरसे ही बड़े हपंके साथ भक्तिपूर्वक उनको पाद्य एवं अर्घ्य आदिसे युजा आरम्भ कर दी। उन प्रतापी मृतिको कुशके आसनपर विराजित कर गौरम्खने सविनय पूछा -'महाव्रती भुनिश्रेष्ठ मुझे पितरों एवं श्राद्धतत्त्वका उपदेश करें' गीरमुखके यों पूछनेपर महान् तपस्वी द्विजवर मार्कण्डेयजी अड़े पीठे स्वरमें उनसे कहने लगे।

मार्कण्डेयजी बोले—पुने। भगवान् नारायण समस्त देवताओंके आदि प्रवर्तक एवं गुरु हैं। उन्होंसे ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उन ब्रह्माजीने फिर सात मुनियोंको सृष्टि की है। मुनियोंकी रचनः करके ब्रह्माजीने उनसे कहा—'तुम मेरी | उपरसना करो।' सुनते हैं उन लोगोंने स्वयं|

अपनो ही पूजा कर ली। अपने पुत्रोंद्वारा इस प्रकार कर्म विकृति देखकर ग्रह्माजीने उन्हें साप दे दिया - तुमलोगांने (ज्ञानाभिमानसे) मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया है अतः तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जायगा।"

इस प्रकार शाप ग्रस्त हो जानेपर उन सभी ब्रह्मपूत्रोंने अपने वंशके प्रवर्तक पुत्रोंको उत्पन्न किया और फिर स्वयं स्वर्गलोक चले गये। उन ब्रह्मवादी मृनियोंके परलोकवासी होनेपर उनके पुत्रोंने विधिपूर्वक श्राद्ध करके उन्हें तृष्ट किया। उन पितरांकी 'वैमानिक' संज्ञा है। वे सभी ब्रह्माजीके मनसं प्रकट हुए हैं। पुत्र सन्त्रका उच्चारण करके पिण्डटान करता है—यह टेखने हुए वे वहाँ निवास करते हैं।

गौरमुखने पूछा—सहान्। जिनने पितर हैं और उनके श्राद्धका जो समय है। वह मैं जानना चाहता हैं तथा उस लोकमें रहनेवाले पितरीके गण कितने हैं यह सब भी मुझे बतानेकी कृपा करें।

मार्कण्डेयजी कहने लगे द्विजवर! देवताओं के लिये सोम-रसको वृद्धि करनेवाले कुछ स्वर्गनिवासी पितर मरोचि आदि नामोंसे विख्यात हैं। उन श्रेष्ट पितसेंमें चारको मृतं (मृर्तिमान्) और तीनको अमृतं (यिना मृर्तिका) कहा गया है। इस प्रकार उनकी संख्या सात है। उनके रहनेवाले लोकको तथा उनके स्वभावको बताता हैं, सुनो। सन्तानक नामक लोकोंमें 'भास्त्रर' नामक पितृगण निवास करते हैं जो देवताओंके उपास्य हैं। ये सभी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मलोकसे असग हांका ये निन्य-

लांकोंमें निवास करते हैं। सौ युग व्यतीव हो जानेपर इनका पुन प्रादुर्भाव होता है। उस समय अपनी पूर्विस्थितिका स्मरण होनेपर सर्वोत्तम योगका चिन्तन करके परम पवित्र योग सम्बन्धी अनिवृत्ति-लक्षण मोक्षको वे प्राप्त कर लेंगे। ये सभी पितर श्राद्धमें योगियोंके योगद्वार तृप्त किये जानेपर योगी पुरुषाँके हृदयाँमें पुनः योगकी वृद्धि करते हैं। क्योंकि भगवद्भक्तके भक्तियोगसे इन्हें बड़ा संतोव होता है। अतएव योगिवर! भगवान्कों अपना सर्वस्थ अर्पण करनेवाले योगी पुरुषको श्राद्धकों वस्तुएँ देनी चाहिये।

सोम रस पीनेवाले सोमप पितरींका यह
प्रधान प्रधम सर्ग है। ये पितर उत्तम वर्णवाले
आहाण है। इन सबका एक-एक शरीर है। ये
स्वर्गलोकमें रहते हैं। भूलोकके निवासी इनकी
पूजा करते हैं। कल्पपर्यन्तजीवी मरीचि आदि
पितर अह्याजीके पुत्र हैं। वे अपने परिवारोंके
साथ मरुतोंकी उपासना करते हैं—मरुद्गण
उनके उपास्य हैं। सनक आदि तपस्वी 'वैराज'
नामक पितृगण उन मरुद्गणोंके भी पूज्य हैं
वैराजसंज्ञक पितरोंकी गणकी संख्या सात कही
आती है। यह पितरोंकी संतानका परिचय हुआ।

भिन-भिन वर्णवाले सभी लोग उन पितरींकी पूजा कर सकते हैं—यह नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य--- इन तीनों वर्णोंसे अनुमति पाकर द्विजंतर भी उक्त सभी पितरोंकी पूजा कर सकता है। उसके पितर इन पितृग्णोंसे भिन्न हैं। ब्रह्मन्। पितरोंमें भी मुक्त और चेतनक—दो प्रकारके पितर नहीं देखे जाते हैं। विशिष्ट शास्त्रोंको देखने, पुराणोंका अवलोकन करने तथा ऋषियोंके बनाये हुए शास्त्रोंका अध्ययन करनेसे अपने पूज्य

पितरींका परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये

सृष्टि रचनेके समय ही फिर ब्रह्माओको स्मृति प्राप्त हुई। तब उन्हें पूर्व पुत्रोंका स्मरण हुआ। ये पुत्र तो ज्ञानके प्रभावसे परम परको प्राप्त हो गये है—यह बात उन्हें विदित हो गयी वसु आदिके कश्यप आदि, ब्राह्मणादि वर्णीके वसु आदि और गन्धर्व प्रभृति पितर हैं—यह बात साधारणरूपसे समझ लेनी चाहिये इसमें कोई अन्यधा विचार नहीं है। मुनिवर। यह पितरोंकी सृष्टिका प्रसङ्ग है। प्रकरणवश तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया वसे यदि करोड़ वर्षोतक इसे कहा जाय. तो भी इसके विस्तृत प्रसङ्गका अन्त नहीं दीखता।

द्विजवर अब मैं श्राद्धके लिये उचित कालका विवेचन करता हूँ, भुनो। श्राद्धकर्ता जिस समय श्राद्धयोग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मणको घरमें आया जाने अधवा उत्तरायण या दक्षिणायनका आरम्भ, व्यतीपात योग हो, उस समय काम्य ब्राह्मका अनुष्ठान करे। विषुष योगमें \*, सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणके समय, सूर्यके राश्यन्तर प्रवेशमें, नक्षत्र अञ्चला ग्रहोंद्वारा पीडित होनेपर, बुरे स्थप्न दीखने तथा घरमें नवीन अन्त आनेपर काम्य-ब्राह्म करना चाहिये। जो अमावस्या अनुराधा, विशाखा एवं स्वाती नक्षत्रसे युक्त हो, उसमें श्राद्ध करनेसे पितृगण आठ वर्षोत्तक तुप्त रहते हैं। इसी प्रकार जो अमावास्या पुष्य, पुत्रवंसु या आर्दा नक्षत्रसे युक्त हो उसमें पूजित होनेसे पितृण्या बारह वर्षीतक तुप्त रहते हैं जो पुरुष देवताओं एवं पितृगणको तुप्त करना चाहते हैं, उनके लिये धनिष्ठा, पूर्वाभाइपद अथवा शतभियासे युक्त अमानास्या अत्यन्त दुलंभ है , प्राह्मणश्रेष्ठ! जब

<sup>े</sup> वर्षके विश्व अक्षोराजर्षे सूर्यके वियुवरेकायर वले जानेपर दिन सतका मान बराबर हो जाता है। उस समय वियुव योगकी प्राप्ति या संज्ञानित लोवी है।

अमावस्या इन उपर्युक्त नौ नक्षत्रांसे युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणको अक्षय तृष्तिकारक होता है। वैशास्त्रमासके शुक्ल पक्षकी तृतीया, कार्तिकके शुक्ल पक्षकी नवमी, भाइपदके कुळः पक्षकी त्रयोदशी भाषमासकी अमावास्या, चन्द्रमा अथवा सूर्यके ग्रहणके समय तथा चारों अष्टकाओंमें \* अथवा उत्तरायण या दक्षिणायनके । आरम्भके समय जो यनुष्य एकाग्रचित्तसे पितराँको तिलमिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्र वर्षोंके लिये ब्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगणींका बतलाका हुआ है। कदाचित् माचकी अपावास्याका पदि शतभिषा नक्षत्रसे योगः हो जाय तो पितृगणकी तृप्तिके लिये यह परम उत्कृष्ट काल होता है। द्विजवर! अल्प पुण्यवान् पुरुषोंको ऐसा समय नहीं मिलता और यदि उस दिन धनिष्ठा नक्षत्रका योग हो जाय तो उस समय अपने कुलमें उत्पन्न पुरुपद्वारा दिवे हुए अन्न एवं जलमे पितृगण दस हजार वर्षके लिये तृप्त हो जाते हैं तथा यदि मान्ने आमानास्याके साथ पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रका योग हो और उस अवसरपर पितरोंके लिये ब्राद्ध किया जाय तो इस कर्मस पितृपण अत्यन्त तृप्त होकर पूरे युगतक सुखपूर्वक शयन करते हैं। यद्गा, शबद्द, विपाशा, सरस्वती और नैपियारण्यमें स्थित गोमती नदीमें स्नानकर पितरींका आदरपूर्वक हर्पण करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापाँको नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षाकालमें ( भाद्रपद शृक्त प्रयोदशोके) मधानक्षप्रमें तृप्त होकर फिर माधकी अमाबास्याको अपने पुत्र पौत्रादिद्वारा दो गयो पुण्यतीर्थोकी जलाञ्जलिसे हम कब तृप्त होंगे। खिशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुंक*े*।

विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति ये सब मनुष्यको भनोवाज्ञित फल प्रदान करते हैं। पितृगीत

विप्रवर! इस प्रसङ्गर्मे पितरींद्वारा गाये हुए कुछ श्लोकॉका श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुमको आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिये। पितृगण कहते हैं—कुलमें क्या कोई ऐसा बुद्धिमान् धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो विसलोलुपताको छोडकर हमारे निमित्त पिण्डदान करेगा। सम्पत्ति हानेपर जो हमारे उद्देश्यसे बाह्यणींको रहा. वस्त्र, यान एवं सम्पूर्ण भोग-सामग्रियोंका दान करेगा अथवा केवल अन्न- वस्त्रमात्र वैभव होनेपर श्राद्धकालमें भक्तिविनम्-चित्तसे शेष्ट ब्राह्मणेंको यथाशक्ति भोजन ही करायेगा या अन्न देनेमें भी असमर्घ होनेपर ब्रह्मणश्रेष्टोंको वन्य फल मूल. जंगली शाक और घोड़ी-सी दक्षिण ही देगा, यदि इसमें भी असमर्थ रहा तो किसी भी द्विजश्रेष्ठको प्रणाम करके एक मुद्ठी काला तिल ही देगा अथवा हमारे उद्देश्यसे पृथ्वीपर भक्ति एवं उप्रतापूर्वक साह-आठ तिलांसे युक्त जलाञ्जल ही देगा, यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं। न-कहाँसे एक दिनका चारा लाकर प्रीति और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्यसे गौको खिलायेगा तथा इन सभी वस्तुओंका अभाव होनेपर वनमें जाकर अपने कक्षमूल (बगल) को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालोंसे उच्चस्वरसे यह कहेगा—

न मेऽस्ति बिसं न धनं न चान्य च्हाब्दस्य चोग्यं स्वपितृन्ततोऽस्मि। तृप्यन्तु भवत्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मास्तस्य॥

(23 46)

<sup>्</sup> इत्यंक कामको याजमी अहमी एवं नेतामी तिथियोके समृहको तथा पाँच-काम **एवं ध्वलपुनके कृष्ण पंछकी अहमी ति**थियोंकी अञ्चल<sup>े</sup> संख्य है

'भेरे पास श्राद्धकर्मके योग्य न धन-सम्पत्ति है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितरोंको प्रणाम करता हूँ। वे मेरी भक्तिसे ही तृष्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों बाँहें आकाशमें उठा रखी हैं।'

द्विजोत्तमः। धनके होने अथवा न होनेकी अवस्थामें पितरोंने इस प्रकारकी विधियाँ बतलायी हैं। जो पुरुष इसके अनुसार आचरण करता है उसके द्वारा श्राद्ध समृचित रूपसे ही सम्पन्न माना जाता है [अध्याय १३]

and the same

#### श्राद्ध कल्प

मार्कण्डेकजी कहते हैं.—विप्रवर! प्राचीन समयमें ! यह प्रसङ्ग ब्रह्माजीके पुत्र सनन्दनने, जो सनकजीके छोटे भाई एवं परम बुद्धिमान् हैं, मुझसे कहा था। अब ब्रह्मजीद्वारा बतलाबी वह बात सनी। त्रिणाचिकेत', त्रिमधु', त्रिसुपर्ण', छहों वेदाङ्गोंके जाननेवाले, यज्ञानुष्टानमं तत्पर, भानजे, दौहित्र. श्वशुर, जामाता, मामा, तपस्वी द्वाहरण, पञ्चापित तपनेवाले, शिष्य, सम्बन्धी तथा अपने माता एवं पिताके ग्रेमी—इन ब्रह्मणॉको श्राद्धकर्ममें नियुक्त करना चाहिये। मित्रघाती, स्वभावसे ही विकृत नखवाला, काले दाँतवाला, कन्यागामी, आग लगानेवाला, सोमरस बंचनेवाला, जनसमाजमें निन्दिन, चोर, चुगलखोर, ग्रामपुरोहित, वेतन लेकर पढने तथा पढानेवाला, पुनर्विवाहिता स्त्रीका पति, माता-पिताका परित्याग करनेवाला हीन वर्णकी संतानका पालन-पोषण करनेवाला, शूद्रा स्त्रीका पति तथा भन्दिरमें पूजा करके जीविका चलानेवाला ऐसे ब्राह्मण श्राद्धके अवसरपर निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं

#### ब्राह्मणको निमन्त्रित करनेकी विधि

विचारशील पुरुषको चाहिये कि एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे दे। पर श्राद्धके दिन कोई अनिमन्त्रित तपस्बी ब्राह्मण घरपर पथार नो उन्हें भी भाजन कराना

चाहिये। श्राद्धकर्ता घरपर आये हुए ब्राह्मणींका चरण भोये, फिर अपना हाथ भोकर उन्हें आचमन कराये। तत्पश्चात् उन्हें आसनींपर बैठाये एवं भोजन कराये

#### ब्राह्मणोंकी संख्या आदि

पितरोंक निमित्त अयुग्य अर्थात् एक, तीन इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त युग्य अर्थात् दो चार—इस क्रमसे ब्राह्मण-भोजनकी व्यवस्था करे। अथवा देवताओं एवं पितरों—दोनोंके निमित्त एक-एक ब्राह्मणको भोजन करानेका भी विधान है नानाका श्राद्ध वैश्वदेवके साथ होना चाहिये पितृपक्ष और मातामहएक्ष—दोनोंके लिये एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे देवताओंके निमित्त ब्राह्मणांका पूर्वपृष्ठ बैठाकर भोजन कराना चाहिये तथा पितृपक्ष एवं मातामहपक्षके ब्राह्मणोंको उत्तरमुख विठाकर भोजन कराये। द्विजवर कुछ आचार्य कहते हैं, पितृपक्ष और मातामह—इन दोनोंके श्राद्ध अलग अलग होने चाहिये अन्य कुछ महर्वियोंका कथन है दोनोंका श्राद्ध एक साथ एक ही पाकमें होना समुचित है।

#### श्राद्धका प्रकार

बुद्धिमान् पुरुष श्राद्धमं आसनके लिये सवंप्रथम कुशा दे। फिर देवताओंका आवाहन करे। तदनन्तर अर्घ्य आदिसे विधिपूर्वक उनकी पूजा करे।

१ हितीय कठके अन्तर्यतः अर्थ वात यः पवते इत्यादि तीन अनुवाकीको पत्रदेवाला या उसका अनुहान करनेवाला

२ - "मधुवाताः इत्यादि ऋचाका अध्ययन और मधु वतका आचरण करनेवालाः

ब्रह्म मेनु मां इत्यादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्यस्यभौ धन करनेवाना

ब्राह्मणोंकी आज्ञासे जल एवं यवसे देवताओंको अर्थ्य देनः चाहिये। फिर ब्राह्मविधिको जाननेवाला ब्राह्मकर्ता विधिपूर्वक उत्तम चन्दन, धूप और दीप उन विश्वेदेव आदि देवताओंको अर्पण करे। पितरोंके निमित्त इन सभी उपचारांका अपसव्य' भावसे निवेदन करे फिर ब्राह्मणकी अनुमतिसे दो भाग किये हुए कुश फितरोंके लिये दे विवेकी पुरुषको चाहिये, मन्त्रका उच्चारण करके फितरोंका आवाहन करे। अपसव्य होकर तिल और जलसे अर्थ्य देना उच्चित है।

श्राद्ध करते समय अतिथिके आ जानेपर कर्तव्यका विधान

भार्कण्डेचजी कहते हैं — द्विजवर! श्राद्ध करते समय यदि कोई मोजन करनेकी इच्छासे भूखा पविक अतिविरूपमें आ जाव तो ब्राह्मणोंसे आजा लेकर उसे भी यथेच्छ भोजन कराना चाहिये अनेक अज्ञातस्वरूप योगिगण मनुष्योंका उपकार करनेके लिये नाना रूप धारणकर इस धराधामपर विचरण करते रहते हैं। इसलिये विज्ञ पुरुष श्राद्धके समय आये हुए अतिधिका सरकार अवस्य करे विषयर! यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करनेसे प्राप्त होनेवाले फलको नष्ट कर देता है।

श्राद्धके समय हवन करनेकी विधि

(मार्कण्डेयजी कहते हैं)—पुरुषप्रवर शिद्धके अवसरपर ब्राह्मणको भोजन करानेके पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्नसे अग्निमें तीन बार हवन करना चाहिये, उनमें 'अग्निये कव्यवाहनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे पहली आहुति, 'सोमाय पितृमते स्वाहा' इससे दूसरी एवं 'वैवस्वताय स्वःहा' कहकर तीसरी आहुति देनेका समुचित विभान है। तत्पश्चात् हवन करनेसे बचे हुए अन्तको घोड़ा-घोड़ा सभी बाह्मणोंके पात्रोंमें दे।

#### श्राद्धमें भोजन करानेका नियम

भोजनके लिये उपस्थित अन्न अत्यन्त मधुर, भोजनकर्ताको इच्छाके अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ हो। पात्रीमें भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यन्त सुन्दर एवं मधुर अचन कहे— 'महानुभावो! अब आप लोग अपनी इच्छाके अनुसार भोजन करें।' झाह्मणोंको भी तद्गतिवस और मौन होकर प्रसन्तमुखसे सुखपूर्वक भोजन करना चाहिये। यजमानको क्रोध तथा उतावलेपनको छोड़कर भक्तिपूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिये।

अभिश्रवण (वैदिक श्राद्धमन्त्रका पाठ)।

त्राद्धमें ब्राह्मणोंके भोजन करते समय रक्षोण मन्त्र'का पाठ करके भूमिपर तिल बिखेर दे तथा अपने पितृरूपमें उन द्विजन्नेष्ठोंका ही चिन्तन करे! साथ हो यह भी भाजना करे—'इन ब्राह्मणोंके शरीरमें स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजनसे तृप्त हो आये!' भूमिपर पिण्ड देते समय प्रार्थना करे —'मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस पिण्डदानसे तृप्ति—लाभ करें! होमद्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें ' सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिये—'मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह—ये महानुभाव मैंने भितामह और प्रपितामह—ये महानुभाव मैंने भितामह जैत उनके लिये जो कुछ किया या कहा है—उससे तृप्त होनेकी कृपा करें! मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह और विश्वदेव तृप्त हो जायें एवं

वडोफ्बीतको छुदें कंचेपर रखना।

२. रशोष्य मण्ड---वर्डेश्ररी यञ्चममस्तरेता भोकाऽञ्चयात्त्व हरिष्ठिश्ररोऽत्र । तत्संनिमानादययान्तु सद्यो रशांस्यरेत्वण्यसूतम् सर्वे ॥ (अ०१४ ३२)

समस्त राक्षसम्म नष्ट हों। यहाँ सम्पूर्ण हुट्य कव्यके भौका यज्ञेश्वर भगवान् श्रीहरि विराजमान है। अतः उनकी संनिधिके कारण समस्त राक्षस और असरगण वहाँसे तूरंत भाग जायें '

#### अन्न आदिके विकिरणका नियय

जब निमन्त्रित ब्राह्मण भोजनसे तुप्त हो जायें तो भूमिएर कोडा-सा अन्त डाल देना चाहिये। आचपनके लिये उन्हें एक-एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदननार भलोभाँति तृप्त हुए ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर भूमिपर सभी उपस्थित अम्बीसे पिण्डदान करनेका विधान है

#### पिण्डटानका नियम

ब्राह्मकालमें भलीभौति सावधान होकर तिलके साथ उन्हें पिण्ड अर्पण करे। पितृतीर्वसे तिलयक जलाञ्चलि दे तथा मातामह आदिके लिये भी पितृतीर्वसे ही पिण्डदान करना चाहिये। फिर **ब**ाह्मणोंके उच्छिष्टके निकट ही दक्षिण दिशामें अग्रभाग करके विखाये हुए कुशाओंपर पहले अपने पिताके लिये पुष्प और भूप आदिसे पुजित पिण्ड दान करे। फिर पितामह और प्रपिनामहके लिये एक एक पिण्ड अर्पण करना चाहिये तदननार '**सेपभागभुबस्तृप्यन्ताम्'—**ऐसा उच्चारण ऋरते हुए सेपभागभाजी (पिण्डसे बचे अन पानवाल) पितरोंक निमित्त कुशाके मूलसे अपने हाथमें लगे अन्नको गिरावे। विवेकी पुरुषको साहिये कि इसी प्रकार गन्ध और मालादियुक्त पिण्डांसे मातामह आदिका पूजन करके फिर द्विजश्रेष्टोंको आदमन करावे। द्विज्यर! पितर्रोका चिन्तन करते हुए भक्तिके साथ पहले पिता प्रभतिको पिण्ड देना आवश्यक है। फिर स्वस्ति-वाचन करनेवाले बाह्मणेंको अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देनेके पश्चात् विश्वेदेवके | निमित्त प्रार्थनाके मन्त्रोंका पाठ होना चाहिये। जो विश्वेदेव यहाँ प्रधारे हैं, वे प्रसन्न हो जायें यों | सभी संतुष्ट रहते हैं द्विजवर ! पितृगणोंका आधार

ब्राह्मकर्ता प्रार्थना करे। वहाँ उपस्थित साह्य<del>ण</del> उसका अनुमोदन कर दें फिर आशीर्वादके लिये प्रार्थनां करना समृचित है। महामते। पहले पितृपक्षके ब्राह्मणीका विसर्जन करे। तत्पहात देवपक्षके ब्राह्मण निदा किये जायेँ विश्वेदेवगणके सहित मानामह आदिमें भी बाह्यण-भोजन, दान और विसर्जन आदिको वारो विधि बतलायी गयो है। पितु और मातामह—दोनों हो पक्षोंके ब्राद्धोंमें पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देवपक्षके बाह्मणोंका करे। परंतु बिदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातुपक्षीय ब्राह्मणॉको ही करे। मातामह आदि तीन पितरोंके ऋदमें जानी बाह्मण प्रथम स्थान पानेका अधिकारी है। साह्यणोंको प्रीतिवचन और सम्मानपूर्वक बिदा करे। उनके जानेके समय द्वारतक पीछे-पीछे जाय। जब वे आजा दें, तब लौट आवे।

#### श्राद्धके अन्तमें बलिवैश्वदेवका विधान

ब्राद्ध करनेके पक्षात वैश्वदेव नामक नित्यः क्रिया करनी चाहिये। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घरके बड़े लोगों तथा बन्धु-बान्धवीं एवं सेवकॉसहित स्वयं भोजन करना चाहिये। विदेकी पुरुषका कर्तव्य है कि इसी प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातामह, प्रमातामह एवं वृद्धप्रभातामहका श्राद्ध सम्पन्न करे। श्राद्धद्वारा अत्यन्त तुप्त होकर ये पितर सम्पूर्ण मनोरम पूर्ण कर देते हैं। काला तिल, कृतप मुहुर्त\*और दौरित्र—ये तीन त्राद्धमें परम पवित्र माने जाते हैं। चौंदीका दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है श्राद्धकर्तके लिये कोध करना, उतावलापना तथा उस दिन कहीं जाना मना है। वे तीनों बातें ब्राह्ममें भोजन करनेवालेके लिये भी वर्ष्य हैं। द्विजवर! विधिपूर्वक श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंसं विश्वेदेवगण, पितृगण, मातामह एवं कुटुम्बोजन

दिनके ८वें महर्तको भूतर' कहते हैं. यह भ्राम: सावे बाएइ वर्णके आस-पास आता है

चन्द्रमा है और चन्द्रमाका आधार योग है। अतः श्राद्धमें योगिजनको नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रवर! श्राद्धभोजो एक सहस्र बाह्मणोंके सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाय तो वह यज्यानके सहित उन सबका उद्धार कर देता है। सामान्यरूपसे सभी पुराणोंमें इस पितृक्रियाका वर्णन किया गया है। इस क्रमसे कर्मकाण्ड होना चाहिये

यह जानकर भी मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट | कोई संदेह नहीं। [अध्याय १४]

जाता है। गौरमुख! श्रेष्ठ व्रतवाले बहुतसे ऋषि ब्राह्मका आश्रय लंकर मुक्त हो सुके हैं। अतएव तुम भी इसके अनुष्ठानमें यथाशीच्र तत्पर हो जाओ

हिजवर! तुमने भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको पूछ। है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका जो पितृयज्ञ करके भगवान् श्रीहरिका ध्यान करता है, उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और उस यज्ञसे बढ़कर दूसरा कोई पितृतन्त्र भी नहीं है— इसमें कोई संदेह नहीं। [अध्याय १४]

## गौरमुखके द्वारा दस अवतारोंका स्तवन तथा उनका ब्रह्ममें लीन होना

पृथ्वीने पूछा—भगवन्! मुनिवर भौरपुखने मार्कण्डेयजीके मुखसे ब्राद्धसम्बन्धी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया?

भगवान् वसह केले—यसुंधरे! मार्कण्डेयजीकी मुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते हो मुनिवरकी कृपासे गौरमुखको सौ जन्मोंको बार्ते याद आ गर्यो .

मृथ्वीने पूछा— भगवन्। गौरमुख पूर्वजन्ममें कौन थे, उनका क्या नाम था, बातें याद आनेकी शक्ति उनमें कैसे आयी और उन महाभागने उन्हें जानकर फिर क्या किया?

भगवान् बराह कहते हैं — वसुंधरे। ये गौरमुख
पूर्वके एक-दूसरे कल्पमें स्वयं भृगु मुनि ये ,
श्रीबह्याजीने अपने पुत्रोंको जो यह शाप दिया या
कि पुत्रोंद्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुमलोगः
सद्गति प्राप्त करागे इसीलिये श्रीमार्कण्डेयजीने
भी इन्हें क्रन प्रदान किया। मुनियर मार्कण्डेयजीने
भी उन्होंके वंशमें उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अन्नांसे
शोभा पानेवाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट
होनेपर उन्हें सम्पूर्ण जन्मोंकी बातें वाद हो
आयी। फिर पूर्वजन्मकी बातको स्मरण करके
उन्होंने जो कुछ किया है, वह संक्षेपमें कहता हैं,
सुनो। उस समय गौरमुख पूर्व-कथनानुसार पितरोंके
लिये बारह वर्षीतक शाद्ध करते रहे तत्पश्चात्

श्रीहरिकी आराधनाके लिये वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध जो प्रधासतीर्थ है, वहीं जाकर गौरमुखने दैत्यदलन परमप्रभुको स्तुति आरम्भ कर दी।

#### दशावतारस्तोत्र

चौरमुख बोले—को शत्रुऑका दर्प दूर करनेवाले, ब्रह्मवेत्ताओंमें ब्रेष्ठ, सूर्य, चन्द्रमा, अश्विनीकुमाररूपमें प्रतिष्ठित, युगर्मे स्थित, परमपुराण, आदिपुरुष, सदा विराजमान तथा देवाधिदेव भगवान् नारायण नामसे विख्यात हैं, उन पङ्गलमय श्रीहरिको अब मैं स्तुति करता हैं। प्राचीन समयमें जब बेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसरपर इस विशाल बसुंधराका भरण-पोषण करनेकले जिन आदिपुरुषने पर्वतके समान विशाल मतस्यका शरीर धारण किया या तथा जिनके पुच्छके अग्रभागसे चमचमाती हुई तेज-छटा विकीर्ण हो रही बी, उन समुसूदन भगवान् श्रीहरिकी में स्तुति करता हूँ। समुद्र-मन्द्रनके निमित्त सबका हित करनेके विचारसे कच्छपका रूप धारणकर जिन्होंने महान् पर्वत मन्दराचलको आश्रय दिया बा, वे दैत्योंके संहार करनेवाले पुराण-पुरुष देवेश्वर भगवान् श्रीहरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करें। जिन भक्षापुरुषने भहावराहका रूप धारणकर रसातलमें प्रवेश किया और वहाँसे पृथ्वीको ले आये तथा देवताओं एवं सिद्धीन

जिनकी 'यञ्जपुरुष' संज्ञा दी है वे असुरसंहर्ता, सनातन श्रीहरि मेरी रक्षा करें। जो प्रत्येक युगमें भयंकर नृसिंहरूपसे विराजते हैं, जिनका मुख अत्यन्त भयावह है, कान्ति सुवर्णके समान है तथा जिनका दैत्योंका दलन करना स्वाभाविक गुण है, वे बोणिराज जगतके परम आश्रय भगवान श्रीहरि हमारी रक्षा करें। जिनका कोई माप नहीं है फिर भी बलिका यज्ञ नष्ट करनेके लिये जिन मोगात्माने योगके बलसे दण्ड और मुगचर्पसे स्रोधित बापन रूपसे बढ़ते हुए त्रिलोकीतक नाप ली वे परम प्रभृहमारी रक्षा करें। जिन्होंने परमपराक्रमो परशुरामजीका रूप धारण करके इक्कीस बार सम्पूर्ण भूमण्डलपर विजय प्राप्त की और उसे कश्यपजीको सौंप दिया तथा जो सञ्जनकि रक्षक एवं असुरोंके संहारक हैं वे हिरण्यगर्भ भगवान् श्रीहरि हमारी रक्षा करें। हिरण्यगर्भ जिनकी संज्ञा है, सर्वसाधारण जन जिन्हें देखा नहीं सकते तथा जो राम आदि कपोंसे चार प्रकारके शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकारके रूपोंसे राक्षसांका विनाश करते. हैं, वे आदिपुरुष भगवान् ब्रोहरि हमारी रक्षा करें चाणुर और कंस नामधारी दानव दर्पसे भर गये थे। उनके भयसे देवताओं के इत्यमें आतङ्क सिदाके लिये शान्त हो गयी।

छा गया था। अत<sup>्</sup> उन्हें निभय करनेके लिये जो प्रत्येक बुग एवं कल्पमें वसुदेवके पुत्र ब्रीकृष्णरूपसे विराजते हैं, वे प्रभृ हमारो रक्षा करें। जो सनातन, ब्रह्मस्य एवं महान् पुरुष होकर भी वर्णकी व्यवस्था करनेके लिये प्रत्येक युगर्ने कल्किके नामसे विख्यात हैं, देवता, सिद्ध और दैत्योंकी आँखें जिनके रूपको देख नहीं सकती एवं जो विञ्चानमागंका त्याग करके यम नियम आदिके प्रवर्तक बुद्धरूपसे सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपोंमें विचरते हैं, वे भगवान श्रीहरि हमारी रक्षा करें। भगवन्! आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कारणोंके भी कारण है। आफ्को मेरा अनेकरा: प्रजाम है। प्रभो ! अब आप मुझे मुक्ति-पद प्रदान करनेकी कृपा कीजिये।\*

इस प्रकार महर्षि गौरमुखके द्वारा भक्तिभावसे संस्तुत एवं नमस्कृत होते-होते चक्र एवं गदाधारी बीहरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हो गये। उस समय गौरमुखने देखा कि प्रभुके विग्रहसे दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनिको अन्तरात्मा पूर्ण ज्ञान्त हो गयी। गौरमुखके शरीरसे विज्ञानातमा निकली और ब्रीहरिको पाकर उनके मुक्तिसंहक सनलन बीवियहर्गे

कतर केल्ल बहुत्त्वनो व दुत्तरनं वेदविकत्त्वाने अनुवादीभृद्वपुरुष्णभारद्ववर्षिः **व**ाष्ट्रकंशसम्बद्धाः चीतेर्भीतावसाचान चवाच

<sup>&</sup>quot; एकोच्ये पहेन्द्र रिपुर्टपूर्व क्रियं नारायणं सदर्शयको वरिष्ठम् अर्थरत्ययनकश्चितुगस्यमात्र्यं पुरातनं देश्यदरं अधा इतिम्॥ सर्भाव्यक्रकानकृते निर्देश्य दश्यास्य कीर्यवयुः पुराजन् द्वितेष्यकारतः पुरयः पुराणः प्रयापु वर्षे दैत्यद्वरः सुरेशः ॥ मधावराहः सर्ता पृथ्विक्यास्तरातरां प्राधिसद् यो सकत्या । वज्राङ्गानंतः सुरविश्वतसङ्की सः च्यु मां दैरमहरः पुरानः ॥ नुभिद्रकती च बच्च केंद्रसी जुने जुनै मीधिकरेंद्रच औषः । करतलकानः कनकाशकार्यं वरत्रायेद्रान्यवसुरानकोऽस्पात् ॥ मानेशंश ध्वंशकृद्धकेनो - चेरारक्षके - चेरानपुःस्करः । म दण्डाक्काफिनलकानः शिक्षि मे ध्वी म्हान् प्रस्कानम् पः पुनातु ॥ पि संपाद्यको जनमें जिल्ला कृत्वा दर्दी करपादा प्रचन्द**ा स**्वास्तरम्मोऽभिजनस्य नोत्ताः हिरम्बर्गभीऽमुख्यः प्रचन् क्युकाकारं च वयुर्व आर्क्स हैरण्यमभैप्रतिमानसम्बद्धम् । सम्बद्धिकपेर्ववृत्तममेरे चकारः मीऽभ्यानम्*रानकोऽन*क्त्यम् वेट ) पुरो पुरो बासुदेको सभूव करने भव्यबद्धातकस्थारी॥ मुगे युगे कान्कितस्य व्यास्त्र वर्णीन्यनि कर्तृपनेककपः सन्तानो स्वयम्य मृतसनौ गृहासमोऽस्कृतस्रानकोऽस्कृत्॥ म काम कर्ष कुर्रासद्भेत्वः कामीत विकास विवेदानः असे मनेत्रवि कामचेत्रति सत्सर्वादकारि कराणि सोऽस्वतः । क्को नकारो पुरुक्तेराच्या पुरक्ष भूमोऽपि क्को नपाने क्यो तक: कारणकारणाय क्याय का मुक्तिपर नकारो ॥

#### महातपाका उपाख्यान

पृथ्वीने पूछा—भगवन्! मणिसे जो प्रधान पुरुष निकले मे तथा जिन्हें भगवान् श्रीहरिने वर दिया मा—'तुम सभी त्रेतायुगर्मे राजा बनोगे' उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? उनके नाम क्या हुए तथा उन्होंने कौन-कौनसे काम किये? आप मुझे यह प्रसङ्ग बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह् कहते हैं—प्राणियोंको प्रश्नय दैनेवाली पृथ्वी देवि। मणिसे प्रकट जो सुप्रभ नामका प्रधान पुरुष चा, वह त्रेतायुगर्मे एक महान् वदार राजा हुआ। उसके प्रादुर्भावका प्रसङ्घ सुनो प्रथम सत्ययुगर्मे महाबाहु नामसे एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुन: त्रेतायुगमें राजा श्रुतकीर्ति हुए। उस समय त्रिलोकीमें महान् पराक्रमियांमें उनकी गणना बी। मणिसे उत्पन्न हुआ सुप्रभ उन्होंके घर पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ उस समय प्रजापाल नामसे जगत्में उसकी ख्याति हुई। एक दिनकी बात है—राजा प्रजापाल शिकारके लिये किसो ऐसे समन बनमें गया, जहाँ बहुत-से हिंख जन्तु निकास करते थे। वहाँ उसे एक सुन्दर आतम दिखायी पड़ा, जहाँ परम धार्मिक महातपा ऋषि निवास करते थे। वे निराष्टार रहकर सदा परबद्ध परमातमाका ध्यान करते थे। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहाँ जाकर राजाको आश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छा हुई, अतः वह आत्रमके भीतर गया ! जंगली वृक्षांसे उस आत्रमके प्रवेश-मार्गकी बढ़ी आकर्षक शोभा हो रही थी सघन लताएँ गृहके रूपमें परिणत होकर ऐसी चमक रही थीं, मानो चन्द्रमा चाँदनी विखेरता हो। वहाँ भ्रमरोंको बिना प्रयास ही परितृप्ति प्राप्त होती थी। लाल कमलको पंखुड़ियोंके समान कोमल नखवाली वराङ्गनाएँ वहाँ यत्र तत्र सुन्दर राग आलाप रही थीं, माने इन्द्रकी | अप्सराएँ स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वीपर आ गयी हों। वहीं पासमें हो अनेक प्रकारके मत्त पक्षी आनन्दमें भरकर चीं-चीं-चूँ-चूँ शब्द कर रहे थे तया भीरे भी गूँज रहे थे। भौति-भौतिक प्रामाणिक (आकार-प्रकारवाले) कदम्ब, नीप, अर्जुन और साख् नामके वृक्ष शाखाओं तथा सामयिक सुन्दर फूलॉसे सम्यन्न होकर उस आश्रमकी शोधा बढ़ाते थे आश्रमके ऊपर बैठे हुए एक्सियोंकी मधुर ध्वतिसे उसकी शोभा अनुषय हो रही थी। वहाँ रहकर सुचारु रूपसे काम करनेवाले सञ्जन पुरुष धैर्यपूर्वक अपने कार्यमें तत्पर ये प्राय: सर्वत्र यञ्जुण्डासे यज्ञके धुएँ उठ रहे थे। हवन करनेसे आगकी प्रचण्ड लपटें निकल रही थीं तया गृहस्य ब्राहाणींद्वारा यज्ञ आरम्भ धा अत ऐसा जान पड़ता या भानो पापरूपी हाधीको शान्त करनेके विचारसे अत्यन्त तीखे दौतवाले मतवाले सिंह ही यहाँ आ गये हों

इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापालने अनेक उपायोंका आह्रय लेकर उस उत्तम आश्रमके भीतर प्रवेश किया वहीं चले जानेपर सामने अत्यन्त तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखायी पड़े। उस समय पुण्यात्माओं एवं बहावेताओंमें शिरोमणि वे ऋषि कुशाके आसनपर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था, मानी अनन्त सूर्वेनि एक रूप धारण कर लिया हो। महातपाका दर्शन पाकर प्रजापालको मृगकी बात ही भूल गयी। ऋषिके सत्सङ्गसे उसके विचार शुद्ध हो गये थे। धमेके प्रति उसकी दृव एवं अद्भुत आस्था हो गयो ऐसे पवित्र अन्त-करणवाले राजा प्रजापालको देखकर महातपामुनिने उसका आसन एवं पाद्य आदिसे आतिच्या सत्कार किया और उस नरेशने भी मुनिको प्रणाम किया। वसुधे। साथ ही मुनिसे उसने यह पवित्र प्रश्न किया—'भगवन्! दु:ख्यरूपी संसार-सागरमें दूबते हुए मनुष्योंके मनमें यदि दुस्तर संसारके तरने (विजय पाने) को इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो, वह आप मुझ शरणगतको बतानेकी कपा करें।'

महातपाजी बोले—राजन्! संसाररूपी समुद्रमें हुवनेवाल मनुष्योंके लिये कर्तव्य यह है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान एवं अनेक यज आदि रुपकरणरूपी दुढ़ नौकाका आश्रथ लें। नाव बनानेमें कीलोंकी आवश्यकता होती है। ये उपर्युक्त पूजा आदि, जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है, कीलोंका काम देती हैं। देवसमण्डसे बड़ी रिस्सयोंकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदिके सहयोगसे जिलोंकेश्वररूपी नौका तैयार कर लो। भगवान् नारायण हो जिलोंकेश्वर हैं। उनकी कृपासे नरकमें नहीं जाना पड़ता। राजन्! जो बड़भागीजन उन देवेश्वरको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी चिन्ताएँ शान्त हो जाती हैं और वे उनके उस परम पदको पालते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता।

राजा प्रजापालने पूछा—भगवन्। आप सम्पूर्ण धर्मोंको भलीभाँति जानते हैं। मोक्षकी हच्छा करनेवाले पुरुषको सनातन श्रीहरिको विभृतियाँका किस प्रकार चिन्तन करना चाहिये? इसे बतानेकी कृपा करें।

मुनिवर महातपाने कहा—राजन्! तुम बड़े विज्ञ पुरुष हो। सम्पूर्ण वागियोंके स्वामी श्रीविष्णु स्त्रियों एवं पुरुषोपर जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं. उसे सुनी पितरोंके सहित सभी देवता तथा ब्राह्मणके भीतर विचरनेवाले बह्म प्रभृति—ये सब-के-सब श्रीविष्णुसे ही उत्पन्न हुए हैं—ऐसी बंदकी श्रुति प्रसिद्ध है। अगिन, अश्विनोकुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग, कार्तिकेय, आदित्यगण दुर्गासहित चौसठ मात्काएँ, दस दिशाएँ, कुबेर, वाय, यम, रुद्र, चन्द्रमा और पितृगण—इन सबको उत्पत्तिमें जगतप्रभु श्रीहरिकी ही प्रधानता है। हिरण्यगर्भ श्रीहरिके श्रीविग्रहमें इनका स्थान बना रहता है और वहाँसे निकलकर ये चारों ओर पृथक्-पृथक् परिलक्षित होते हैं पर अहंता (मैं हूँ) का अभिमान इनका साथ नहीं छोडता। [अध्याय १७-१८]

### प्रतिपदा तिथि एवं अग्निकी महिमाका वर्णन

महातषा बोले—राजन्। प्रसङ्गवश भगवान् विष्णुकी विभूतिका वर्णन कर दिवा। अब तिथियोंका माहातथ कहता हूँ, सुनो। जब ब्रह्माके क्रोधसे अग्निका प्राकट्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा—'विभो! मेरे लिये तिथि निखय करनेकी कृपा कीजिये, जिसमें पूजित होकर सम्पूर्ण जगतुके समक्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें।'

ब्रह्माओं बोले—परम श्रेष्ट अग्निदेव । देवताओं, यक्षों और गन्धवींके भी पूर्व तुम सर्वप्रथम प्रतिपदाको उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पक्षात् इन सबका यहाँ प्राकटम हुआ है। अतः प्रतिपद

नामकी यह तिथि तुम्हारे लिये विहित होगी इस तिथिमें प्रजापतिकी मूर्तिभूत हविष्यसे जो तुममें हवन करेंगे, उन्हें सम्मूर्ण देवताओं और पितरींकी प्रसन्तता प्राप्त होगी। चार प्रकारके प्राणी— अण्डज, पिण्डज, स्वेदज उद्धिण्ज तथा देवता दानव मानव पशु एवं गन्धर्व—ये सभी तुममें हवन करनेपर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखनेवाला जो पुरुष प्रतिपदा विधिक दिन उपवास करेगा अथवा केवल दूधके आहारपर ही रहेगा, उसके महान् फलका वर्णन सुनो— 'खब्बीस चतुर्यगीतक वह स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक पूजित होगा। इस जन्ममं वह पुरुष प्रतापी, लोक (अग्निलोक) को पथारे। जो मनुष्य प्रतिदिन धनकान् एवं सुन्दर रूपवाला राजा होता है और प्रात काल उठकर अग्निके जन्मसं सम्बन्धित इस मरनेपर स्वर्गमें उसे परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।' प्रसङ्खो सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जायगा—

इस प्रकार ब्रह्मजीके बतानेपर अग्निदेव मौन | इसमें कोई संशय नहीं। हो गये और उनकी आज्ञाके अनुसार दिये हुए

[अध्याय १९]

## अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्तिका ग्रसङ्ग और उनके द्वारा भगवत्स्तुति

राजा प्रजापालने पूछा—ब्रह्मन्। इस प्रकार महात्मा अग्निदेवका जन्म तो हो गया; किंतु विसट् पुरुषके प्राण-अपानरूप अश्वितीकुमारोंकी उत्पत्ति कैसे हुई?

मुनिवर महातपाने कहा—राजन्। मरीचि मुनि ब्रह्माजीके पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्माजीने हो (अपने पुत्रोंके रूपमें) चौदह स्वरूप धारण किये थे। उनमें मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचिक पुत्र महान् तेजस्वी कञ्चप मुनि हुए। ये प्रजापतियोंमें सबसे अधिक श्रीसम्पन्न थे, क्योंकि ये देवताओंके पिता थे। राजन्! बारहों आदित्य उन्होंके पुत्र हैं। ये जारह आदित्य भगवान् नारावणके ही तेजांरूप हैं—ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये बारह आदित्य बारह मासके प्रतीक हैं और संबत्सर भगवान् श्रीहरिका रूप है। हादश आदित्योंमें मातण्ड महान् प्रतापशाली हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मनि अपनी परम तेजोमयी कन्या संज्ञाका विवाह मार्तण्डसे कर दिया। उससे इनकी दो संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें पुत्रका नाम यम और कन्याका नाम यमुना हुआ। संज्ञासे सूर्यका तेज सहा नहीं जा रहा था, अत: उसने मनके सभान गतिवाली बढ़बा (घोड़ी) का रूप धारण किया और अपनी छायाको सूर्यके घरमें स्थापितकर उत्तर-कुरुमें चली गयी। अब उसकी प्रतिच्छाया वहाँ रहने लगी और सूर्यदेवकी उससे भी दो संतरनें हुई, जिनमें पुत्र शनि नामसे विख्यात हुआ और

कन्या तपती नामसे प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानोंके प्रति विषयताका व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेवकी आँखें क्रोधसे लाल हो उठीं। उन्होंने छायासे कहा---'भामिति! तुम्हारा अपनी इन संतानोंके प्रति विषमताका व्यवहार करना उचित नहीं है।' सूर्यके ऐसा कहनेपर भी **जब** छायाके विचारमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यन्त दुःखित होकर यमराजने अपने पितासे कहा—'तात! यह हमलोगोंको माता नहीं है क्योंकि अपनी दोनों संतानीं—शनि और तपतीसे तो यह प्यार करती है और हमलोगोंके प्रति सत्रुता रखती है। यह विमाताके समान हमलोगोंसे विषमतापूर्ण व्यवहार करती है।'

उस समय यमकी ऐसी बात भुनकर छाया क्रोधसे भर उठी और उसने यमको शाप दे दिया—'तुम शीम्र ही प्रेतींके सजा होओगे।' जब *छाया*के ऐसे कटु बचन सूर्यने सुने हो पुत्रके कल्याणकी कामनासे वे बोल उटे---"बेटा! चिन्ताकी कोई बात नहीं -तुम वहीं मनुष्योंके धर्म और पापका निर्णय करोगे और लोकपालके रूपमें स्वर्गमें भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी : उस अवसरपर छायाके प्रति क्रोध हो जानेके कारण सूर्यका चित्त चञ्चल हो उद्धा था। अतः उन्होंने **बदलेमें श**निको शाप दे डाला—'पुत्र, माताके दोषसे तुम्हारी दृष्टिमें भी क्रूरता भरी रहेगी।

ऐसा कहकर भगवान् सूर्व उठे और संज्ञाको

हैंदनेके लिये चल पड़े उन्होंने देखा, उत्तर-कुरुदेशमें संज्ञा भोडीका वेच बनाकर विचर रही 🛊 तत्पश्चात् वे भी अश्वका कप धारण करके वहाँ पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्हाँने अपनी आत्मरूपा संज्ञासे सृष्टिरधनाके उद्देश्यसे समागम किया। जब प्रचण्ड तेजसे उद्दीप्त सूर्यने वडवारूपिणी संज्ञानें गर्भाधान किया हो उनका हैज अत्यन्त प्रन्यतित हो दो भागोंमें विभक्त होकर गिर पड़ा आत्मविजयी प्राण और अपान पहलेसे ही संज्ञाकी योनियं अव्यक्तरुपसे स्थित वे सुप्रदेवके तेजके सम्बन्धसे वे दोनों मूर्तिभान् हो गये। इस प्रकार घोडीका रूप भारच करनेवाली विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे इन दोनों पुरुवरत्नोंका जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारोंके नामसे प्रसिद्ध हुए। सुर्व स्वयं प्रजापति कञ्चपके पुत्र हैं और विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञाके शरीरमें ये दोनों पहले अमृतं वे अब सूर्यका अंश मिल जानेसे मूर्तिमान् हो गये उत्पन्न होनेके बाद वे दोनों अक्रिनेकुमार सुर्वके निकट एवं और उन्होंने अपने मनकी अभिलामा व्यक्त की "भगवन हम दोनोंके लिये आपकी क्या आजा है?"

सूर्यने कहा — पुत्री ! तुम दोनों देवलेह प्रजापति भगवान् नारायणको भक्तिपूर्वक आराधना करो । वे देवाधिदेव तुम्हें अवश्य घर प्रदान करेंग

इस प्रकार भगवान् सूर्यके कहनेपर अश्विनीकुमार अत्यन्त कठिन तम करनेमें तत्यर हो गये थे चितको समाहितकर 'ब्रह्मपार' नामक स्तोत्रका निरन्तर अथ करने लगे। बहुत समयतक तपस्या करनेपर नारायणस्यरूप बहुत उनसे संतुष्ट हो गये और बडे प्रेमसे उन्हें तर दे दिया

राजा प्रजापालने कहा—बहुन्। अस्विनी कुमारोंने अख्यक्तजन्मा भगवान् औहरिकी जिस स्तोत्र द्वारा आराधना की बी, उसे मैं सुनना बाहता हूँ। आप उसे कतानेकी कृपा करें।

मृतिवर महातया कहते हैं -राजन् आंश्वनी कुमारोंने जिस प्रकार अव्यक्तजन्य ब्रह्माजीकी स्तुति की और जिस स्तोतके परिणामस्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ, वह मुझसे सुती। वह स्तुति इस प्रकार है---'भगवन् ! आप निष्क्रियः निष्प्रथञ्ज और निराह्मय हैं। आपको किसीकी अपेक्षा एवं अवलम्ब नहीं है। आप गुणातीत, स्वप्रकाश, सर्वाधार, मयताशून्य और किसी दूसरे आलम्बकी अपेक्षासे रहित हैं। ऐसे ॐकारस्वरूप आप प्रभुको मेरा नमस्कार है। भगवन्। आप ब्रह्मा महाबह्मा, बाह्मणाँके प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। महादेव ! देवोत्तम, स्थानु | वे आपकी संज्ञाएँ हैं। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत, महाभूत, भूताधिपति; बज्ज, महावज्ज, बज्जाधिपति; यहाः महत्पुद्धाः, पुद्धाधिपति तचा सीम्ब, महासीम्ब और सीम्याधिपति—ये सभी शब्द आपर्ने ही सार्यक होते हैं। पक्षी महापक्षी और पश्चिपति दैत्य महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति—ये सभी आपके नाम 🐉 आप प्रजाओंके एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान जगायणको हमाग नमस्कार है।'

इस प्रकार अधिनीकुमारोके स्तुति करनेपर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गये। उन्होंने अत्यन्त प्रमके साथ कहा—'वर माँगो। तुम लोगोंको मैं अभी वह बर देता हूँ, जो देवताओंके लिये भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभावसे तीनों लोकोंमें सखपूर्वक विचरण कर सकोगे।'

अधिनीकुमार बोले— भगवन्। हमें वहाँमें देवभाग देनेकी कृषा करें। प्रजापते! हम बाहते हैं कि देवताओंके समान सदा सोमपान करनेका अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओंके रूपमें हमलोगाँकी साधत प्रतिष्ठा हो।

ब्रह्माजीने कहा — रूपः कान्ति अनुपम अन्युर्वेदशास्त्रका ज्ञान तथा सोय-रस चीनेका अश्विनोकुमारोंको ये सब वरदान द्वितीया साथ ही अश्विनीकुमाराँके जो गुण कहे गये हैं, तिथिको दिये थे, इसलिये यह परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गयी है। सुन्दर रूपकी अभिलाषा | जन्मके इस उत्तम प्रसङ्गको सदा श्रवण करनेवाला रखनेवाले मनुष्यको इस तिथिमें बत करना मनुष्य पुत्रवान् होता है तथा वह सभी पापेंसे चाहिये। यह ब्रत एक वर्षमें पूरा होता है। इसमें | मुक्त भी हो जाता है। [अध्याय २०]

अधिकार—ये सब तुम्हें सभी लोकोंमें सुलभ होंगे। सदा पवित्र रहकर पुष्पोंका आहार करनेकी मुनिवर महातया कहते हैं—राजन्। ब्रह्माओने विधि है। इससे ब्रतीको सुन्दरता प्राप्त होती है वे भी उसे सुलभ हो जाते हैं। अश्विनीकुमारोंके

~~\*\*\*\*\*\*\*\*

## गौरीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, द्वितीया निधि एवं सद्रद्वारा जलमें तपस्या, दक्षके यज्ञमें रुद्र और विष्णुका संघर्ष

राजा प्रजापालने पूछा—महाप्राञ्च पुरुष परमात्माको शक्तिरूपा गौरीने, जिनका सभी देव दानव स्तवन करते रहते हैं, किस वरदानके प्रभावसे सगुण विग्रह धारण किया?

मुनिवर महातपाने कहा—जब अनेक रूपांवाले रुद्रको उत्पत्ति हो गयी तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्माने स्वयं भगवान् नारायणके श्रीविग्रहसे प्रकटित हुई परममङ्गलमयी गौरीको भायांरूपमें वरण करनेके लिये दे दिया। इन गौरीदेवीको 'भारती' भी कहा जाता है। परम सुन्दरी गौरीको पाकर रुद्रकी प्रसन्तताकी सीमा न रही। तदनन्तर ब्रह्माजीने कहा-'रुद्र! तुम तपके प्रभावसे प्रजाओंकी सृष्टि करो।' इसपर रुद्र मौन हो गये। फिर ब्रह्मने जब बार-बार प्रेरणा की तो रुद्रने उत्तर दिया—'इस कार्यमें में असमर्थ हैं।' इसपर ब्रह्माजीने कहा—'तब तुम तपरूपी धनका संचय करो। क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओंकी सृष्टि नहीं कर सकता।' यह सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जलमें नियान हो भये।

जब देवाधिदेव रुद्र जलमें प्रविष्ट हो गये तो ब्रह्माजीने उस परम सुन्दरी कन्या गाँरीको पुनः अपने शरीरके भीतर अन्तर्हित कर लिया। तत्पश्चात् उनके मनमें पुन: सृष्टिका संकल्प होनेपर सात मानस पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओंकी सृष्टि सम्यक् प्रकारसे बढ्ने लगी। इन्द्रसहित समस्त देवता, आठ वसु, रुद्र, आदित्य और मरुद्गण---ये सभी प्रजापति दक्षकी कन्याओंके वंशज विख्यात हुए। इन गौरीके विषयमें पहले भी कहा जा चुका है। कालान्तरमें ब्रह्माजीने उन्हें दक्षप्रजापतिको पुत्रीके रूपमें प्रदान किया। ब्रह्माजीने पूर्व कालमें इन्हीं गौरीका विवाह महात्मा रुद्रके साथ किया था। नुपत्तर, भगवान श्रीहरिके विग्रहसे प्रकट हुई वही गौरी दक्षको पुत्री होकर 'दाक्षायणी' कहलायीं। दक्षप्रजापति⊀ जब अपनी कन्याओंसे उत्पन्न हुए दौहित्रों—देवताओंके समाजको देखा तो उनका अन्त:करण प्रसन्नतासे भर उठा। साथ हो अपने कुलकी समृद्धि-कामनासे प्रजापति ब्रह्माको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया

उस यज्ञमें मरीचि आदि सभी ब्रह्मके पुत्र अपने अपने विभागमें व्यवस्थित होकर ऋत्विजोंका कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीचि ब्रह्मा बने . दूसरे ब्रह्मपुत्र अन्य अन्य स्थानोंपर नियुक्त हुए। अति ऋषिको यत्रमं अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अङ्गिरा मुनि इस बज्ञमें आग्नोध बने, पुलस्त्य होता हुए और पुलह ठद्गाता। उस यज्ञमें महान् तपस्वी क्रंतु प्रस्तोता बने। प्रचेतामुनि प्रतिहर्ताका स्थान सुरोगित कर रहे थे। महर्षि वसिष्ठ उस यज्ञमें सुब्रह्मण्यः पदपर अधिष्ठित थे। चारों सनन्कुमार यज्ञके सभासद थे।

इस प्रकार ब्रह्मजीसे सभी लोकोंकी सृष्टि हुई है। अतएव वे सभीके द्वारा यजन करने योग्य है। इसी कारण यजके आराध्य ब्रह्माजी स्ववं उस यज्ञमें उपस्थित है। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहाँ पधारे थे। उन लोगोंकी प्रसन्ततासे जगतमें प्रसन्तता छ। जाती है। यहाँ अपना भाग चाहनेवाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, विश्वेदेव, पितर, गन्धर्व और मरुदगण—सबको निर्दिष्ट यशेखित भाग प्राप्त हो गये। ठीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पहले ब्रह्माजीके कोपसे प्रकट हुए में और जिन्होंने अगाध जलमें मन्त होकर तप आरम्भ कर दिया था-पुन: जलसे बाहर निकल पहें। उस समय उनका श्रीविग्रह ऐसा उद्दीप्त हो रहा या, मानो हजारों सुर्व प्रकाशित हो उठे हों। वे भगवान् रुद्र सम्पूर्ण ज्ञानके निधान हैं। समस्त देवता उनके अङ्गभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभ तपोबलके प्रभावसे सारे सृष्टि प्रपञ्चको प्रत्यक्ष देखनेकी सामर्थ्यसे युक्त थे।

नरश्रेष्ठ! तत्काल ही उनसे पाँच दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त चार भीम सर्गोंकी भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनमें मरणधर्मा जीव भी बे। राजन्! अब तुम इस हद्र-सृष्टिका प्रसङ्ग सुनो। जब एकादश रुद्रोंके अधिपति भगवान् महारुद्र दस हजार वर्षोंतक तप करके उस अगाय जलके ऊपर आये तो उन्होंने देखा—वन-उपवनोंसे युक्त सस्यश्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उसपर मनुष्यों और पशुओंकी भरमार हो रही है। उन्हें दक्षप्रजापतिके भवनमें

र्गुजते हुए ऋत्विजोंके राज्द भी सुनायी पडे। साथ ही बद्धशालामें बाज्ञिक पुरुषोंके द्वारा उच्चस्वरसे किया जाता हुआ बेदगान भी सुनायी पडा। तत्पक्षात् उन महान् तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्रके मनमें अपार क्रोध उमह पड़ा वे कहने लगे - 'अरे! ब्रह्माजीने सर्वप्रचय अपनी सम्पूर्ण अन्तः शक्तिका प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओंकी सृष्टि करो। फिर वह सृष्टि कार्य दूसरे किस व्यक्तिने सम्पन्न कर दिया?' ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान् रूट्र क्रोधित होकर बड़े जोरसे गरज उठे। उस समय उनके कानोंसे तोव्र ज्वालाएँ निकल पर्डी। उन प्वालाओंसे भूत, वेताल, अग्निमय प्रेत एवं पुतनाएँ करोड़ोंकी संख्यामें प्रकट हो गयीं। वे सभी अपने-अपने हाथोंमें अनेक प्रकारके आयुध लिये हुए थे। जब उन भूतगणोंने भगवान् रुद्रकी ओर दृष्टि डाली तो स्थयं उन परमेश्वरने एक अत्यन्त सुन्दर स्वकी भी रचना कर ली। इस रचमें दो सुन्दर मृग अश्वीके स्थानपर करियत हुए थे। तीनों तत्त्व ही रथके तीन दण्डोंका काम कर रहे थे। धर्मराक उस रचके अक्षदण्ड बने तथा पवन उसकी घरघराष्ट्र थे। दिन रातः ये दो उस रथकी पताकाएँ थीं। धर्म और अधर्म उसके ध्वजदण्ड वे। उस वेदविद्यामय रथपर सार्यका कार्य स्वयं बहुमजी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुई और प्रणयने धनुषकी डोरीका स्थान ग्रहण किया। राजन्! उन देवेश्वरके लिये सातों स्वर सात बाज बन गये थे। इस प्रकार युद्धसामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्राधयुक्त हो दक्षका यत्र विश्वंस करनेके लिये चल पडे जब भगवान् शंकर वहाँ पहुँचे तो ऋत्विजोंके पन्त्र विस्मृत हो गये। यज्ञके विपरीत इस अज़ुभ लक्षणको देखकर उन सभी ऋत्विजोंने कहा-

'देवतागण' आप लोग सीघ सावधान हो जाये। आप संभीके सामने कोई महान् भय उपस्थित होनेवाला है सम्भवतः ब्रह्माद्वारा निर्मित कोई बलवान् असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यहमें भाग पानेके लिये उसके मनमें विशेष इच्छा जाग्रत् हो गयी है।' इसपर देवतागण अपने मातामह दक्षप्रजापतिसे बोले—'तात! इस अवस्ररपर हमलोगोंको क्या करना चाहिये? आप जो उचित हो, वह बतानेकी कृपा करें।'

रक्षप्रजापतिने कहा—आप सभी लोग तुरंत रास्त्र उठा लें और युद्ध प्रारम्भ कर दें।

उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकारके आयुध धारण करनेवाले देवताओं एवं रुद्रके अनुचरोंमें बोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्धमें वेताल, भूत, कुष्मण्ड, पृतनाएँ और अनेक ग्रह आयुध हायमें लेकर लोकपालोंके साथ भिड गये। रुद्रके अनुचर भूतगण आकाशमें जाकर भयंकर बाण, तलवार और फरसे 'चलाने लगे। उस समरधूमिमें उन भवंकर भूतोंके पास उल्काएँ अस्थिसमूह तथा बाण प्रचुरमात्रामें थे। युद्धभूमिमें रुद्रदेवके देखते-देखते वे क्रोधपूर्वक देवताओंपर प्रचण्ह प्रहार करने लगे। हदनन्तर संग्रामका रूप अत्यन्त भवावह हो गया। रुद्रने भगदेवताके दोनों नेत्र एक ही बाणसे छेद दिये। उनके बाणोंसे भग नेत्रहीन हो गये। यह देखकर तेजस्वी पृशको क्रोध आ गया और वे स्द्रसे जा भिड़े। इस महान् युद्धमें पुषाने बाणोंका जाल सा बिछा दिया। यह देखकर शत्रुहन्ता रुद्रने पृषाके सभी दाँत तोड हाले। रुद्रद्वारा पृथाका दन्तभक्क देखकर देवसेनामें सब ओर भगदङ मच गयी। फिर तो ग्यारहों रुद्र वहाँ आ गये। तदनन्तर आदित्योंमें सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान् विष्णु सहसा वहाँ आ

पहुँचे। उन्होंने देवसेनाको इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा-चिदिशाओं में भागते देखकर कहा— 'बोरो। पुरुषार्थका परित्याग करके तुमलोग कहाँ भागे जा रहे हो? तुम बीराचित दर्ग, महिमा, दृइनिखय, कुलमर्यादा और ऐखर्बभाव—इतनी जल्दी कैसे भूला मैंडे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मके सभी गुण विराजमान है। तुमहें दीर्बायु भी प्राप्त हो चुको है। अतएव भूमिपर गिरकर उन पदायोनि प्रजापतिको साष्टाङ्ग प्रणाम करो यह प्रथास कभी व्यर्थ नहीं जायगा और युद्धके लिये सन्दि हो जाओ।'

उस समय भगवान् जनार्दनके श्रीअङ्गोर्मे पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। उनके हाथोंमें शङ्क, चक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओंसे ऐसा कहकर भगवान् श्रीहरि मरुडपर आरुढ् हो गये। फिर तो भगवान् स्द्रसे उनका रोमाञ्चकारी युद्ध छिड् गया। रुद्रने पाशुपतस्थ्रसे विष्णुको और विष्णुने कुपित होकर स्ट्रपर नारायणास्त्रका प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र--दोनों आकाशमें परस्पर टकराने लगे। एक हजार दिव्य वर्षोतक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राममें एकके मस्तकपर मुकुट सुशोधित हो रहा था तो दूसरेका सिर जटाजालसे भूषित बा। एक शङ्ख बजा रहे थे तो दूसरेके हाथमें मङ्गलभय डमरूका वादन हो रहा था। एक तलवार लिये हुए ये तो दूसरे दण्ड। एकका सर्वाङ्ग कण्ठहारमें संलग्न कौस्तूभगणिसे उद्धासित हो रहा था तो दूसरेके श्रीअङ्ग भस्मद्वारा भृषित हो रहे थे एक पीताम्बर धारण किये हुए थे, तो दूसरे सर्पकी मखला ऐसे ही उनके रौदास्त्र और नारायणास्त्रमें भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनॉमें बलको एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी

यह देखकर पितामह ब्रह्माजीने उनसे अनुरोध किया—'आप दोनों उत्तम व्रतोंके पालन करने-षाले हैं, अतएव अपने-अपने स्वभावके अनुसार अस्त्रोंको ज्ञान्त कर दें।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर विष्णु और शिव—दोनों शान्त हो गये तत्पक्षात् ब्रह्माजीने इन दोनोंसे कहा—'आप दोनों महानुभाव हरि और हरके नामसे जगत्में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यहापि दक्षका यह यह विष्यंस हो चुका है, फिर भी यह सम्यूर्णताको प्राप्त होगा। दक्षकी इन देव संतानोंसे संसार भी यशस्वी होगा।'

लोकपितामह ब्रह्माजी विष्णु और रुद्रसे कहकर वहाँ उपस्थित देवमण्डलीसे इस प्रकार बोले—'देवताओं. आपलोग इस यज्ञमें भगवान् रुद्रको भाग अवश्य दें, क्योंकि बेदकी ऐसी आज्ञा है कि यज्ञमें रुद्रका भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्रदेवका तुम सभी स्तवन करो। जिनके प्रहारसे भग देवताके नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषाके दाँत तोड़ डाले हैं, उन भगवान् रुद्रको इस लीलासे सम्बद्ध नामोंसे स्तुति करनी चाहिये। इसमें विलम्ब करना ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुमलोगांके लिये बरदाता हो जायेंगे '

जब ब्रह्माजीने देवताओंसे इस प्रकार करा हो वे आत्मयोनि ब्रह्माजीको प्रणाम करके परम अनुरागपूर्वक परमात्मा भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे।

देवगण बोले—'भगवन्' आप विषम नेत्रींवाले त्र्यम्बकको मेरा निरन्तर नमस्कार है। आपके सहस्र (अनन्त) नेत्र हैं तथा आप हाथमें त्रिशूल धारण करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है स्रद्वाङ्ग और दण्ड धारण करनेवाले आप

प्रभुको मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवन्! आपका रूप अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान् है। प्रभो। आपका दर्शन प्राप्त न होनेसे हमलोग जड विज्ञानका आश्रय लेकर पशुत्वको प्राप्त हो गये थे। त्रिशुलपाणे। तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्तजनोंका दुःख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनावे रहते हैं सम्पूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्धस्वरूप, सबके स्रष्टा तथा स्त्र एवं अच्युत नामसे प्रसिद्ध हैं। आप हमपर प्रसन्न हों। इन पुषाके दाँत आपके हाथोंसे भग्न हुए हैं। आपका रूप भयावह है। बृहत्काय वासुकिनागको धारण करनेसे आपका कण्डदेश अत्यन्त मनोरम प्रतीत हो रहा है। अच्युत ! आप विशाल शरीरवाले हैं। हम देवताओंपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो कालकृट विषका पान किया था, उसीसे आपका कण्ठ-भाग नील वर्णका हो गया है। सर्वलोकमहेश्वर विश्वमूर्ते ! आप हमपर प्रसन्न होनेकी कृपा करें । भगके नेत्रको नष्ट करनेमें पट्ट देवेश्वर! आप इस यज्ञका प्रधान भाग स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये। नीलकण्ठ! आप सभी गुणींसे सम्पन्न है। प्रभो! आप प्रसन्त हों और हमारी रक्षा करें। भगवन्! आपका स्वतःसिद्ध स्वरूप गौरवर्णसे शोभा पाता है। कपालो, त्रिपुरारि और डमापति— ये आपके ही नाम हैं। पद्मयोगि ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले भगवन्। आप सभी भयोंसे हमारी रक्षा करें। देवेश्वर आपके श्रीविग्रहके अन्तर्गत हम अनेक सर्ग एवं अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेद, विद्याओं, उपनिषदों तथा सभी अगिनयोंको भी देख रहे हैं। परम प्रभी। भव, शर्व, महादेव, पिनाकी, हर और हद्र--ये सभी आपके हो नाम हैं विश्वेश्वर!

हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हम सबको रक्षा कीजिये।'\*

इस प्रकार देवताओंके स्तृति करनेपर देवाधिदेव भगवान् रुद्र प्रसन्त होकर उनके प्रति बोले—

धगवान् रुद्रने कहा—देवताओ ! धगकी नेत्र क्रया पूराको दाँत पुन: प्राप्त हो जायँ दक्षका यज्ञ पूर्ण हो जाय। देवताओं ! तुमलोगोंमें पशुत्व आ गया था, उसे भी मैं दूर कर दूँगा, मेरे दर्शनके प्रभावसे देवता उस पशुत्वसे मुळ होकर शीव्र ही पशुपतित्वको प्राप्त हाँगे। मैं आदि सनातनकालसे सम्पूर्ण विद्याओंका अधीशर हैं, पशुओं (बद्धजीवों)-। में मैं उनके अधीश्वररूपमें या, अतः लोकमें मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे, वे पाशुपतदीक्षासे युक्त होंगे।

भगवानु रुद्रके ऐसा कहनेपर लोकपितामह महाजी अत्यन्त स्नेहपूर्वक हैंसते हुए उनसे बोले-- । अपनी पुरीमें पघारे। [अध्याय २१]

'स्द्रदेव! आप निश्चय ही जगत्में पशुपति नामसे प्रसिद्ध होंगे। साथ ही यह दक्ष भी आपके सम्बन्धसे शुद्ध होकर संसारमें ख्याति प्राप्त करेगा : सप्पूर्ण संसारद्वारा इसका सप्पान होगा

परम मेधावी ब्रह्माजी रुद्रसे ऐसा कहकर दक्षसे बाल-'बत्स, मैंने गौरीको तुम्हं पहलेसे सौंप रखा है। उसे तुम इन रुद्रको दे दो। परम सुन्दरी गौरीने दक्षके घरमें कन्यारूपसे जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्माजीके कहनेपर उन्होंने महाभाग रुद्रके साथ उनका विवाह कर दिया। दक्षकन्या गौरीका रुद्रके पाणिग्रहण कर लेनेपर दक्षका सम्मान उत्तरोत्तर बढ्ता ययः। जब ब्रह्माजीने रुद्रको निवासके लिये कैलासपर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणोंके साथ कैलासपर्वतपर चले गये : ब्रह्माजी भी दक्षप्रजापतिको साथ लेकर

### तृतीया तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें हिमालयकी पुत्रीरूपमें गौरीकी उत्पत्तिका वर्णन और भगवान् शंकरके साथ उनके विवाहकी कथा

भगवान् रुद्र कैलासपर निवास करने लगे तो कुछ | या, जिसके फलस्वरूप मेरे पिताका यज्ञके समय बाद अपने पिता दक्षसे प्राणपति महादेवके | निर्मित बनाया हुआ नगर तथा उनके यजका भी साथ वैरका प्रसङ्ग गौरीको स्मरण हो आया। अब विध्वंस करना पड़ा। अत्रश्व शिवके अपराधी सहस्रा उनके मनमें रोषका भाव उत्पन्न हो गया। पितासे उत्पन्न शरीरका मुझे त्याग कर देना चाहिये वे सोचने लगीं 'मेरे पिता दक्षने इन देवाधिदेवको । और तपस्याद्वारा इन महेश्वरकी आराधना कर

मृनिवर महातपा कहते हैं -- राजन्! जब | यज्ञमें भाग न देकर कितना बढ़ा अपराध किया

सहस्रवेदाय वसको सुसपान्यये। यम **अट्लाहरुताय अमस्ते दण्डधारिये**॥ देव हुतभू-वास्त्रकोटिभानुसम्ब्रभः । अदर्शने वर्ष देव मूर्वविज्ञानकोऽभुगाः। भमस्त्रिनेक्रातिहराय सम्भी श्रिमुलपाने विकृतास्यरूप । समस्तदेवेखर सुद्धभाव प्रसीद स्टाब्युत सर्वभाव॥ पूर्वमेऽस्य दन्तानक भौमरूप प्रसम्बधीगीन्द्र बनोक्कण्ठः विशासदेशाच्युतः नोसकण्ठः प्रसोदः विश्वेश्वरः विश्वपूर्ते॥ भगाभिक्षंस्कोटकदक्षकर्षन् गृहाण् भागं पद्धतः प्रधानम् । प्रसोद् देवेश्वरः नीलकच्छः प्रपाद्धिः नः सर्वगुणोपपन्त ॥ सिलकुरम्बर्गरियन्त्रमुर्वे कथारम्थारितिवपुरम्न देव । प्रसीद नः सर्वधयेषु चैतमुख्यते पुष्करपाससम्बन्धः परकामि हे देहरसान् मुरेस सर्गादनेकान् वेदकरानननः साङ्गान् स्विकान् सपदक्रमां । सर्वानश्रां व स्वयि देवदेव ॥ भव ऋर्ष महत्त्वेव मिनाकिन् सह से हर । तस्य: सम्म सर्वे किन्नेश प्राहि नः परमेश्वर ॥

<sup>ै</sup> नमो विवसनेत्राय नमस्ते व्यम्बकाय च ॥

दूसरा अन्य ग्रहण कर इनकी अर्थाङ्गिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिये। पिता दक्षमें तो बान्धशोचित प्रेमका लेश भी नहीं रह गया है अतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता।

इस प्रकार भलीभौति विचार करके परम सुन्दरी गौरी तप करनेके उद्देश्यसे गिरिराज हिमालयपर चली गर्यो। दीर्घकालतक तपस्या करके उन्होंने अपने सरोरको सुखा डाला। फिर योगाणिनके द्वारा अपने शरीरको दग्धकर वे पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुईं और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। हिमवानुके घरमें परम सुन्दररूपसे सुशोधित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर 'भगवान् रुद्र ही मुझे पतिरूपसे प्राप्त हों।' इस संकल्पसे त्रिलोचन भगवान् शंकरका स्मरण करते हुए उन्होंने पुन: कठोर तपस्या आरम्भ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालयपर दीर्घकालतक तपद्वारा उन्होंने आराधना की तब ब्राह्मणका वेष धारण करके भगवान् शिव वहाँ मधारे। उस समय उनका युद्ध शरीर था और सभी अक्र शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पप-पगपर गिरते-पड़ते चल रहे थे बड़ी कठिनाईसे वे पार्वतीके पास पहुँचकर बोले—'भद्रे। मैं अत्यन्त भूखा ब्राह्मण हैं, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो।'

उनके इस प्रकार कहनेपर परम कल्याणमयी शैलेन्द्रनिन्दिनी उपाने उन ब्राह्मणसे कहा—'विप्रवर! कोई बचन नहीं निकल रहा मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ। हो गयों। इसपर भगवान् रह आप यथाशीच्च स्नानकर इच्छानुसार उन्हें ग्रहण करें।' उनके यों कहनेपर वे ब्राह्मणदेवता पासमें ही बहती हुई एक्कांके जलमें स्नान करनेके लिये दोगी तो मुझे अब अपने भे समय ही स्वयं पायास्वरूप एक भयंकर मकरका सरस्वतीसे कहना पड़ेगा।'

रूप भारण कर उन ब्राह्मणका (अपना) पैर पकड़ लिया। फिर पार्चतीको यह सब लीला दिखाते हुए कहने लगे—'दौड़ो-दौड़ो, मैं भारी विपत्तिमें पड़ गया हैं। इस मकरसे तुम मेरे प्राणॉकी रक्षा करो और जबतक इसके द्वारा मैं नष्ट भष्ट नहीं कर दिया जाता, तभीतक तुम मुझे बचा लो '

ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर पार्वतीने सोचा— 'गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं उनका मैं पितृभावसे स्पर्श करती हूँ और भगवान् शंकरका पति भावसे! पर मैं तपस्थिनी कैसे इन ब्राह्मणदेवताको स्पर्श करूँ ? परंतु इस समय जलमें ग्राहद्वारा पकड़े जानेपर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो नि॰संदेह मुझे ब्रह्महत्याका दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्मजनित त्रुटियों या प्रत्यवायोंका प्रायक्षितद्वारा शोधन भी सम्भव है किंतु इस ब्रह्महत्यादीवका तो शोधक कोई प्रायक्षित भी नहीं दीखता।' इस प्रकार मन-हो-मन कह से तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँच गयों और हाधसे पकड़कर ब्राह्मणको जलसे बाहर खींचने लगीं। इतनेमें वे देखती क्या हैं कि जिन भूतभावन शंकरकी आराधनाके लिये वे तपस्या कर रही थीं. स्वयं वे शंकर ही उनके हायमें आ गये हैं। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लिप्जित हो गर्यी और पूर्वसमयका त्याग उन्हें समरण हो आयो। अत्यन्त लज्जाके कारण उन परम सुन्दरी ठमाके मुखसे भगवान् शंकरके प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे चिल्कुल भीन हो गयीं। इसपर भगवान् रुद्र मुसकराते हुए कहने लगे—'भद्रे तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो फिर मैरा त्याग करना तुम्हारे लिये उपयुक्त नहीं है। कल्याणि तुम यदि मेरा पाणिग्रहण निष्कल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजनके लिये ब्रह्मपुत्री

'यह उपहासकी परम्यस आगे न बढे'—ऐसा सोचकर कुछ लिजित सी हुई पार्वती कहने लगीं 'देवाधिदेव। महेश्वर आप तीनों लोकांके स्वामी हैं। आपको पानेके लिये मेरा यह प्रयत्न है। पूर्वजन्ममें भी आप ही मेरे पतिदेव थे। इस जन्ममें भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालव हैं, अब मैं उनके पास जाती हूँ। उन्हें जताकर आप विधिपूर्वक मेरा पाणिग्रहण करें।'

इस प्रकार कहकर परम सुन्दरी भगवती उमा अपने पिता हिमालयके पास गर्यी और हाथ जोड़कर उनसे कहा-'पिताजी। मुझे अनेक लक्षणोंसे प्रतीत होता है कि पूर्वजन्ममें भगवान् रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। अन्होंने ही दशके यज्ञका किस्तंस किया चा. वे ही संसारके संरक्षक रह ब्राह्मणका वेष भारण कर तपोवनमें मेरे पास आये और मुझसे भोजनको याचना को। 'अप्प स्नान कर आइये'—मेरी इस प्रेरणापर वे वृद्ध बाह्यपका जेव बनाये हुए गक्रुग्में गये। फिर वहाँ मकरद्वारा ग्रस्त हो जानेपर उन्होंने मुझे सहायताके लिये पुकारा। परंतु पिताजी! मुझे ऋग्रहत्या न लग जाय, इस भयसे मैंने अपने हायस दन्हें पकड लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गये और कहने लगे—'देवि! यह तो पाणिग्रहण है। तपोधने। इसमें तुम्हें अन्यवा विचार नहीं करना चाहिये।' उनके ऐसा कहनेपर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आयी हैं अतः इस अवसरपर मेरा जो कर्तव्य हो। इसे आप शीच बतानेकी कृपा कीजिये '

पार्वतीकी ऐसी बात सुनकर हिमालब बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्रीसे कहने लगे— 'सुमुखि! मैं आज संसारमें अल्बन्त धन्य हूँ, जो स्वयं भगवान् शंकर मेरे जामाता होनेवाले हैं। स्वयं ऋषके स्थानपर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न

तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच्च संततिकान् बन गया। पुत्रि । तुमने भुझको देवताओंका सिरमौर बना दिया है, पर क्षणभर रुकना। मेरे आनेतक षोड़ी प्रतीक्षा करना '

इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय सम्पूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्माजीके पास गये। वहाँ उनका दर्शनकर गिरिसजने नम्रतापूर्वकं कहा— 'भगवन् उमा मेरी पुत्री है। आज मैं उसे भगवान् सहको देना चाहता हूँ ' इसपर श्रीब्रह्माजीने भी उन्हें 'दे दो' कहकर अनुभति दे दी।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर पर्वतराज हिमालय अपने भरपर गये और तुरंत ही तुम्बुर, नारद, हाहा और हुहुको बुलाया। फिर किन्नरों, असुरों और राक्षसाँको भी सुचना दी। अनेक पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, ओषधिवर्ग तथा छोटे-बड़े अन्य पाचाण भी भृति धारणकर भगवान् शंकरके साव होनेवाल भार्वतीके विवाहको देखनेके लिये वहाँ आये 'उस विवाहमें पृथ्वी ही वेदी बनी और साताँ समुद्र ही कलशा सूर्व एवं चन्द्रमः उस शुभ अवसरपर दीपकका कार्य कर रहे ये तथा नदियाँ जल दोने परसनेका काम कर रही वीं। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गयी, तब गिरिराज हिमालवने मन्दराचलको भगवान संकरके पास भेजा। भगवान् शंकरकी स्वीकृतिसे मन्दराचल तत्काल वापस आ गये। फिर तो भगवान् शंकरने विधिपतंक उमाका पाणिग्रहण किया। उस विवाहके उत्सवपर पर्वत और नास्द—वे दोनों गान कर रहे थे। सिद्धोंने नाचनेका काम पूरा किया था। वनस्पतियाँ अनेक प्रकारके पुष्पोंकी वर्षा कर रही थीं तथा सुन्दर रूपवती अप्सराई उच्च स्वरसे गाः गाकर नृत्य करनेमें संलग्न थीं। उस विवाह-महोत्सवमें लोकपितामह चतुर्युख ब्रह्मजी पुरनी और शंकर सरीखे पति सबको सुलभ हों।' हुए थे, अतएव तृतीया उनकी तिथि भानी जाती भगवान् शंकर और भगवती उमा —दोनों एक है। उस तिथिको नयक खाना सर्वथा निविद्ध है। साथ बैठे थे उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी जो स्त्री उस दिन उपकास करती है, उसे अचल अपने धामको लौट आये।

प्राकट्य, गौरीका जन्म तथा विवाह—यह सारा प्रसङ्ग राजा प्रजापालके पूछनेपर परम तपस्वी मनोवाञ्छित पदार्थांकी प्राप्ति होती है उसे महातपा ऋषिने उन्हें जैसे सुनाया था. वह सम्पूर्ण जिगत्में उत्तम स्वास्थ्य, कान्ति और पुष्टिका भी बुतान्त मैंने तम्हें बता दिया। देवी गौरीके जन्म, लाभ होता है [अध्याय २२]

होकर उमासे कहा—'पुत्रि ! संसारमें तुम-जैसी विवाहादि—सभी कार्य तृतीया तिथिको ही सम्यन्त सौभाग्यको प्राप्ति होतो है दुर्भाग्यग्रस्त स्वी या पुरुष भगवान् वराह् कहते हैं — पृथ्वि । रुद्रका तृतीया तिथिको लवणके परित्यागपूर्वक इस प्रसङ्का ·श्रवण करे तो उसको सौभाग्य, धनः सम्पत्ति और

and the second

### गणेशजीकी उत्पत्तिका ग्रसङ्ग और चतुर्थी तिथिका माहत्त्व्य

राजा प्रजापरलने पूछा — महामुने , गणपतिका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने सगुणरूप कैसे धारण किया ? यह संशय मेरे इदयके लिये कष्टप्रद अन गया है। अत: आप इसे दूर करनेकी कृपा कीजिये।

महातपा चोले--- पूर्व समयकी बात है---सम्पूर्ण देवता और तपको ही धन माननेवाले ऋषिगण कार्य आरम्भ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। फिर ऐसी स्थिति आ एयी कि अच्छे मार्गपर चलनेवाले लोग विघ्नका सामना करते हुए किसी प्रकार कार्यमें सफलता प्राने लगे। पर निकृष्ट कार्यशील व्यक्तिकी कार्य-सिद्धिमें कोई विध्य नहीं आता तब पितरोंसहित सम्पूर्ण देवताओंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि विघन तो असत् कार्योंमें होना चाहिये। अत<sup>,</sup> इस विषयपर वे परस्पर विचार करने लगे। इस प्रकार मन्त्रणा करते। करते उन देवताओंके मनमें भगवान् शंकरके पास चलकर इस गुत्थीको सुलझानेकी इच्छा हुई। अतएव कैलास पहुँचकर उन्होंने परम गुरु शंकरको प्रणामकर विनयपूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की

देवता बोले —देवाधिदेव!भहादेव!श्लपाणि। त्रिलोचन ! भगवन् ! हम देवताओं से भिन्न असुरोंके कार्यमें ही विघन उपस्थित करना आपके लिये डचित है, हमारे कायोंमें नहीं। देवताओंके इस प्रकार कहनेपर भगवान् शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टिसे भगवती उमाको देखने लगे। देवता भी वहीं थे , पार्वतीकी ओर देखते हुए वं मन-ही-मन सोचनं लगेः 'अरे. इस आकाशका कोई स्वरूप क्यों नहीं दीखता? पृथ्वी, जल, तेज और वायुको मूर्ति तो चक्षुगोचर होती है किंतु आकाशकी मृति क्यों नहीं दोखती ?' ऐसा सोचकर ज्ञानशक्तिके भण्डार परम पुरुष भगवान् रुद्र हैंस पड़े आकाशकी मृर्ति न देखकर शम्भुने जो हैंस दिया, इसका अभिप्राय था —'बहुत पहले यहााजीके मुखसे वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियोंकी ही मृति होती है। आकाशके शरीरधारी न होनेके कारण इसकी मृति असम्भव है। फिर तो उन परब्रह्म रुद्रके द्वारा पृथ्वो, जल. तेज और वायु — इन चाराँके सहयोगसे यह एक अद्भुत कार्य सम्भव हो गया अभी हैंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतनेमें एक परम तेजस्की कुमार प्रकट हो गया। उसका

मुख तेजसे कमक रहा था। तस तेजसे दिशाएँ चमकने लगीं। भगवान् शिवके सभी गुण उसमें सॅनिहित थे। ऐसा जान पढ़ता था, मानो साक्षात् दूसरे रुद्र ही हों। वह कुमार एक महानु आत्मा था। बह प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भत कान्ति, दीप्त मूर्ति तथा रूपके कारण देवताओंके मनको मोहित कर रहा था। उसका रूप बढ़ा ही आकर्षक या। भगवती उमा उसे निर्निमेव दृष्टिसे देखने लगीं। यह अद्भुत कार्य देखकर तथा 'स्त्रीका स्वभाव चञ्चल होता है. सम्भवत: उमाकी आँखें भी इस अनुपम सुन्दर बालकपर मुग्च हो गयी हैं यह मानकर भगवान् स्ट्रके मनमें क्रोधका आविभाव हो गया। अतः उन परम प्रभुने गणेशजौको शाप दे दिवा—'कुमार! तुम्हारा मुख हाधीके भुख-जैसा और पेट लम्बा होगा। सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपयोतका काम देंगे—यह नितान्त सत्य है।'

इस प्रकार गणेशजीको शाप देनेपर भी भगवान् शंकरका रोष शान्त नहीं हुआ। उनका सरोर क्रोधसे काँप रहा था। ये उठकर खड़े हो गये। त्रिश्लधारी रहका शरीर जैसे जैसे हिलता, बैसे बैसे उनके ब्रीविग्रहके रोमकूपोंसे तेजोमय जल निकलकर बाहर गिरने लगा। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गये उन सभीके मुख हाथीके मुख-जैसे वे तथा उनके शरीरकी आभा काले और-वृक्ष या अजनके समान थी। वे हाथोंमें अनेक प्रकारके अस्त्र रास्त्र लिये हुए थे अब देवता व्यग्न मनसे सोचने लगे—'अरे, यह क्या हो यया? एक ही बालक ऐसा अतुलित महान् कार्य कर रहा है। हम देवताओंको अभिलाया अनायास ही पूरी हो गयी। पर इसके चारों ओर ये बैसे ही गण कहाँसे आ पहुँचे?

उस समय उन विनायकोंके कारण देवताओंकी चिन्ता अत्यधिक बढ़ गयी। पृथ्वीमें क्षीप उत्पन्त हो गया तब चार मुखोंसे शोभा पानेवाले ब्रह्माजी

अन्पम विमानपर विराजमान होकर आकाशमें आये और वों कहा -- 'देवताओं तुम लोग भन्य हो। वॉ तुम सभी तीन नेत्रवाले अद्भुत रूपभारी भगवान् रुद्रकं कृषापात्र हो। साथ ही तुमने असरोंके कार्यमें विघ्न उत्पन्न करनेवाले गर्वज्ञजीको प्रणाम करनेका सौभाग्य प्राप्त किया है।' उनसे इस प्रकार कहनेके पक्षात् ब्रह्माजीने भगवान् रुद्रसे कहा — 'विभो । आपके मुखसे प्रकट हुआ जो यह कलक है, इसे ही आप इन विनादकोंका स्वामी बना दें। ये शेष दूसरे विनायक इनके अनुगामी—अनुचर बनकर रहें। प्रभो साम ही मेरी प्रार्थना है कि अरपके वरप्रभावसे आकाशको भी शरीरधारी वनकर पृथ्वी आदि चारों महाभूतोंमें रहनेका सुअवसर मिल जाय इससे एक ही आकाश अनेक प्रकारसे व्यवस्थित हो सकता है '

इस प्रकार भगवान् रुद्र और ब्रह्माजी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहाँसे चले गये। फिर पितामहने सम्भूसे कहा—'देव! आपके हाथमें अनेक सपुचित अस्त्र हैं आए वे अस्त्र तथा वर अब इस बालकको प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है ' ऐसा कहकर ब्रह्माओं वहाँसे चले गये। तब भगवान् संकरने अपने सुपुत्र गणेशजीसे कहाः 'पुत्र विनायक, विघ्नहर, मजास्य और भवपुत्रः इन नामोंसे तुम प्रसिद्ध होगे कूरः दृष्टिवाले ये विनायक बढ़े उग्र स्वभावके हैं। पर वे सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकृष्ट यह, दान आदि शुध कर्मके प्रभावसे शक्तिशाली बनकर ये कार्योंमें सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं, बज़ों तथा अन्य कार्योंमें भी सबसे ब्रेह स्थान तुम्हें प्राप्त होगा सर्वप्रथम पूजा पानेका अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्यकी सफलता बाधित होगी '

महाराज। जब ये बातें समाप्त हो गर्यी तो

भगवान् शंकरने देवताओंके साथ जलपूर्ण सुवर्ण-कलशोंके विभिन्न तीथाँके जलसे उर गणेशजीका अभिषेक किया। राजन्! इस प्रकार जलसे अभिषिक होकर विनायकोंके स्वामी भगवान गणेशकी अद्भुत शोभा होने लगी। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान् शंकरके सामने ही उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।

देवता कोले—गजानन, आप गणींके स्वामी हैं। आपका एक नाम विनायक है। आप प्रचण्ड पराक्रमी हैं। आपको हमारा निरन्तर नमस्कार है भगवन्। विघ्न दूर करना आपका स्वभाव है आप सर्पकी मेखला पहनते हैं। भगवान शंकरके मुखसे आपका प्रादुशांव हुआ है। लम्बे पेटसे आपकी आकृति उद्धासित होती है। हम सम्पूर्ण देवता आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे सभी विद्य सदाके लिये शान्त कर दें।\*

राजन्। जब इस प्रकार भगवान् रुद्रने महान् पुरुष श्रीमणेशजीका अभिषेक कर दिया और देवताऑद्वास उनकी स्तुति सम्पन्न हो गयो, तब वे भगवती पार्वतीके पुत्रके रूपमें शोभा पाने लगे। गणाध्यक्ष गणेशजीकी (जन्म एवं अभिषेक आदि) सारी क्रियाएँ चतुर्थी तिथिके दिन ही सम्मन्त हुई थीं। अतएव तभीसे यह तिथि समस्त तिथियोंमें परम श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुई। राजन्! जो भाग्यशाली मानव इस तिथिको विलोका आहएकर भक्तिपूर्वक गणपतिकी आराधना करता है. उसपर वे अत्यन्त शीघ प्रसम्न हो जाते हैं – इसमें कोई संशय नहीं है। पहाराज जो व्यक्ति इस स्तोत्रका पठन अथवा श्रवण करता है, उसके पास विघ्न कभी नहीं फटकते और न उसके पास लेशमात्र पाप ही शेष रह जाता है।

[अध्याय २३]

~~\*\*\*\*\*\*\*\*

## सर्वोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्घ और पञ्चमी तिथिकी महिमा

पृथ्वीने पूछा—भेरा उद्धार करनेवाले भगवन्। | बतानेकी कृपा कीजिये। आपके श्रीविग्रहका स्पर्श पाकर महान् विक्रमशाली सर्प कैसे मूर्तिमान् बन गये तथा उन्हें आपने क्यों बनाया ?

भगवान् वराह बोले—बसुंधरे! गणपतिके जन्मका वृत्तान्त सुननेके पक्षात् राजा प्रजापालने यही प्रसङ्घ बड़ी मीठी वाणीमें उत्तमव्रती महातपासे पुंछा था।

राजा प्रजापालने पूछा--- भगवन्! कश्यपजीके वंशसे सम्बन्धित नाग तो बड़े ही दुष्ट प्रकृतिके थे। फिर उन्हें विशाल शरीर धारण करनेका

मनिवर महातपाजी कहते हैं—राजन्! मरीचि ब्रह्माजीके प्रथम मानस पुत्र थे। उनके पुत्र कश्यपजी हुए। मन्द मुसकानवाली दक्षको पुत्री कट्ट उनको भार्या हुई। उससे कश्यपञ्जीके अनन्त, वासुकि, महाबली कम्बल, कंकोंटक, पद, महापदा, शङ्क कुलिक और पापसजिल आदि नामोंसे विख्यात अनेक पुत्र हुए। राजेन्द्र। ये प्रधान सर्प कश्यपजीके पुत्र हैं। बादमें इन सप्रौकी संतानोंसे यह सारा संसार ही भर गया। वे बड़े कुटिल और नीच कर्ममें रत थे। उनके मुँहमें अत्यन्त अवसर कैसे मिल गया ? यह प्रसङ्ग आप मुझे | तीखा विष भरा था। वे मनुष्योंको अपनी दृष्टिमात्रसे

मनस्ते गजवक्ताय ममस्ते नवनायक । विनायक नपस्तेऽस्तु नयस्तै चण्डविक्रम् ॥ नम्बेऽस्तु है विकाहर्षे उमस्ते सर्पनेश्वल । नमस्ते स्टूबक्योतथ प्रलम्बबटराजित ॥ सर्वदेवतमस्कारादविष्नं कुरु सर्वदा। (अरध्याय २३ ३३ ३४)

या काटकर भी भस्म कर सकते थे राजन् उनका देश शब्दकी ही तरह तीव्रगामी था उससे भी मनुष्योंकी मृत्यु हो जाती। इस प्रकार प्रजाका प्रतिदिन दारुण संहार होने लगा। यों अपना भोषण संहार देखकर प्रजावर्ग एकत्र होकर सबको शरण देनेमें समर्थ परम प्रभू भगवान् ब्रह्माजीकी शरणमें गये। राजन्! इसी उट्देश्यका सामने रखकर प्रकाओंने कमलपर प्रकट होनेवाले ब्रह्माजीसे कहा—'भगवन्। आपमें असीम शक्ति है। इन तीखे दाँतोंवाले सपाँसे आप हमारी रक्षाः करें। इनकी दृष्टि पड्ते ही मनुष्य तथा पशुसमूह भस्म हो जाते हैं—यह प्रतिदिनकी बात हो गयी है। भगवन्। इन सपौद्वारा आपको सृष्टिका संहार हो रहा है। महामते, आप इसकी जानकारी प्राप्तकर ऐसा प्रयत्न करें कि यह दःखद परिस्थिति शीश्र दूर हो जाय।'

ब्रह्माजी बोलें प्रजापालो! तुम भयसे घबड़ा यये हो। मैं तुम्हारी रक्षा अवस्य करूँगा। पर अब तुम सभी अपने अपने स्थानपर चलो।

अव्यक्तमृति ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर वे प्रजाएँ वापस आ गर्यों । उस समय ब्रह्माजीके मनमें असीम क्रोध उत्पन्न हो गया उन्होंने बासुकि प्रभृति प्रमुख सपौको बुलाया और उन्हें शाप दे दिया

बह्माजीने कहा — नागो। तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किये हुए भनुष्योंकी मृत्युके कारण बन गये हो। अतः आगे स्वायम्भुक मन्बन्तरमें तुम्हारा अपनी ही माताके शापद्वारा घोर संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

जब ब्रह्माजीने इस प्रकार उन श्रेष्ठ संपाँसे कहा तब संपाँके शरीरमें भयसे कैंपकेंपी मच गयी। वे उन प्रभुके पैरोंपर गिर पड़े और ये बचन कहे। नाग बोले—भगवन्। आपने ही तो कुटिल जातिमें हमारा जन्म दिया है। विव उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तुको देखकर उसे नष्ट कर देना—यह हमारा अमिट स्वभाव आपके द्वारा ही निर्मित है अब आप ही उसे शास करनेकी कृपा करें

ब्रह्माजीने कहा—मैं मानता हूँ, तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुममें कृष्टिलता भी भर दी है, पर इसका अभिग्राय यह नहीं है कि तुम निर्दय होकर नित्य मनुष्योंको खाया करो।

सपौने कहा भगवन्! आप हमें अलग-अलग रहनेके लिये कोई सुनिश्चित स्थानकी व्यवस्था कर दोजिये और हमारे द्वारा हैंसे जानेकी स्थिति एवं नियम भी बता दें।

राजन्। नागोंकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा—सर्पो! दुपलोग मनुष्योंके साथ भी रह सको। इसके लिये में स्थानका निर्णय कर देता हूँ। तुम सबलोग मनको एकाग्रकर मेरी आज्ञा सुनोः 'सुतल, वितल और पाताल-- ये तोन लोक कहे गये हैं। तुम्हें रहनेकी इच्छा हो तो वहीं निवास करो। वहीं मेरी आज्ञा तथा व्यवस्थासे अनेक प्रकारके भोग तुम्हें भोगनेक लिये प्राप्त होंगे। रातक सातवं पहरतक तुम्हें वहाँ रहना है। फिर वैवस्वत मन्वन्तरके आरम्भमें कश्यपजीके यहाँ तुम्हास जन्म होगा। देवतालोग तुम्हारे बन्ध् बान्धव होंगे। बुद्धिमान् गरुडसं तुम्हारा भाईपनेका। सम्बन्ध होगा। उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतान (जनमेजयके यज्ञमें) अप्निके द्वारा जलकर स्वाहा हो आयगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष न होगा। जो सर्प अत्यन्त दृष्ट और उच्छङ्कल होंगे, उन्हींकी उस शापसे जीवनलीला समाप्त होगी। जो ऐसे न होंगे, वे जीवित रहेंगे। हाँ, अपकार करनेपर या जिनका काल ही आ गया

हो, उन मनुष्योंको समयानुसार निगलने या काटनेके लिये तुम स्वतन्त्र हो। गरुडसम्बन्धी मन्त्र, औषध और बद्ध गारुडमण्डलद्वारा दौत कुण्डित करनेकी कलाएँ जिन्हें ज्ञात होंगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें इरकर रहना चाहिये, अन्यवा तुम लोगोंका विनाश निश्चित है 🕆

ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर वे सम्पूर्ण सर्प पृथ्वीके नीचे पाताललोकमें चले गये इस प्रकार | उसके मित्र बन जायेंगे। [अध्याय २४]

ब्रह्माजीसे शाप एवं वरदान पाकर वे पातालमें आनन्दपूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बार्ते उन नाग महानुभावोंके साथ पश्चमी विधिके दिन ही घटित हुई थीं। अतः यह तिथि घन्य, ग्रिय, पवित्र और सम्पूर्ण पापांका संहारक सिद्ध हो गयी। इस तिथिमें जो खट्टे पदार्थके भोजनका परित्याग करेगा और दूधसे नागोंको स्नान करायेगा, सर्प

# षष्ठी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें स्वामी कार्तिकेयके जन्मकी कथा

प्रश्न यह भी है कि अहंकारसे कार्तिकेयकी उत्पत्ति कैसे हुई ? महामते। आप मेरे संदेहको दूर करनेको कृपा कोजिये

मुनिकर महातपा बोले— राजन्! सम्पूर्ण तत्वींमें जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है, उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहर जाता है। सबके आरम्भमें उन्हींसे अव्यक्ततत्त्वको उत्पत्ति हुई ये तन्त्व तीन प्रकारके हैं। परम पुरुष और अध्यक्तके योगसे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। इसी महत्तत्त्वको आहंकार भी कहते हैं। इनमें जो पुंस्तत्त्व है, वह भगवान् विष्णु अथका शिव नायसे प्रसिद्ध है। अव्यक्तप्रकृति भगवतो उमादेकी या कमलनयना लक्ष्मी हैं। उन्हीं भगवल् शंकर और उमाके संयोगसे अहंकारकी डत्पत्ति हुई। वे ही सेनापति कार्तिकेय हैं। महामते राजन् मैं अब उन कार्तिकेयकी ठापत्तिका प्रसङ्ग कहता हैं, तुम उसे सुनो

सर्वप्रथम एकमात्र भगवान् नारायण हो। विराजमान थे, फिर तनसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई तत्पश्चात् स्वायम्भुव मनु तथा मरीचि और सूर्य आदि प्रकट हुए। फिर इन देवताओं, दानवीं, गन्धवाँ, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियांकी सृष्टि हुई यही सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि कही गयी है। और फिर सभी देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध एवं

राजा प्रजापालने कहा— द्विजवर! मेरा एक | सृष्टिका विस्तार हो जानेपर देवताओं और दानवोंमें एक-दूसरेको परास्त करनेकी इच्छासे सदा युद्ध होने लगा, क्योंकि उन दोनों दलोंमें अपार वल वा और उनमें सदा वैरकी भावना बनी रहती थी। दैत्योंके सेनाध्यक्ष बड़े बलवान् ये, जिन्हें युद्धमें कोई हरा नहीं सकता या अनके नाम इस प्रकार हैं –हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, महासुर विप्रचित्ति, विचित्र, भीषाक्ष और क्रौड़ इन सभी वीगोंके बलकी सीमा न थी। उस घोर संग्रामके अवसरपर देवसेनामें उपस्थित देवता दानवॉके तीक्ष्ण बाणोंसे प्रतिदिन हार रहे थे उनकी पराजय देखकर बृहस्पतिकीने कहा --' देवताओ । तुम्हारी सेनामें कोई सेनाध्यक्ष नहीं है। केवल एक इन्द्रसे इस सेनाकी रक्षा हो सके —वह नितान्त असम्भव है। अतः तुमलीग अपने लिये किसी सेनाध्यक्षका अन्येषण करो : अब इसमें देर करना ठीक नहीं है :'

> बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर देवता ब्रह्माजीके पास गये। उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा-'भगवन् हमें आप कोई सेनाध्यक्ष देनेकी कृपा करें।' इसपर ब्रह्माजीने ध्यान लगाकर देखा--'इन देवताओंके लिये मुझे क्या करना चाहिये?' इतनेमें उनका ध्यान भगवान् शंकरकी ओर गया

चारण ब्रह्माजीको आगे करके कैलास पर्वतको चले। बहाँ पशुपति भगवान् शंकरका दर्शनकर अनेक प्रकारके स्तोत्रोंद्वाय सभीने उनकी स्तुति आरम्भ कर दो।

देवता बोले--- महेश्वर। हम समस्त देवता आपकी शरणमें आये हैं। भूतभावन आप त्रिनेत्र, भगवान् शंकर, उमापति, विश्वपति, महत्पति और जगत्पति नामसे विख्यात हैं. आपको हमारा प्रणाम है। प्रभो ! आप हमारी रक्षा करें ! भगवन् । आएके जटापुत्रके अग्रभागपर बैठे दूए चन्द्रमाकी किरणोंके प्रकाससे तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं आप ही अच्युत, त्रिज्ञ्लपणि और पुरुषोत्तम कडलाते हैं। दैत्योंद्वारा उत्पन्न भय हमारे अपर आ गया है। आप उससे हमारी रक्षा करनेकी कृपा कीजिये। श्रेष्ठ देवताओंमें भी परम श्रेष्ठ प्रभो। आदिदेव, पुरुषोत्तम, हर, भव, महेश, त्रिपुरान्तक, विभू, भगदेवताके नेत्र हस्नेवाले, दैत्यरियु, पुरातन और वृषध्याज । इस प्रकार आपके अनन्त नाम हैं। भगवन्! इमारी रक्षामें आप ही सक्षम हैं गिरिजापति प्रभो पर्वतपत्नी मैनाके आए वात्सल्य-भाजन हैं , देवेशर अच्युत, गणेश, भूतेश, शिव, अक्षय, अयन और दैत्यवरान्तक आपको संज्ञाएँ हैं। भगवन्! आए हमारी रक्षा करें, 'पृथ्वी आदि पाँच तत्त्वोंमें आप प्रतिष्ठित हैं ! आपके प्रधान गुण भी पाँच हैं। विशेषता यह है कि आप आकाशमें हो केवल ध्वनिरूपसे लीन रहते हैं, अपिनमें शब्द एवं रूप-- इन दो गुणोंसे, कायुमें तीन रूपोंसे, जलमें शब्द, स्पर्श रूप, रस-इन चम रूपोंसे और पृथ्वीमें गन्धसहित पाँच रूपोंसे विराजते हैं। भगवन् ! अग्नि आपका स्वरूप है। वृक्ष, पत्चर और तिल आदिमें आप साररूपसे स्थित हैं। भगवन् । आप महान् शक्तिशाली पुरुष हैं। इस समय दैत्योंद्वारा हमें अत्यन्त दुःख भेगाना पड

रहा है। अतः आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन। जिस समय यह साथ जिश्व सृष्टिशून्य वा तथा वे सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनंत्र! सभी प्रमाणींसे परे. सपस्त बाधाओंसे वर्जित केवल आपकी ही सक्त विराजित थी। भगवन् . आप कपालकी माला पहनते हैं। द्वितीयाके चन्द्रभा आपके मस्तककी शोधा बढाते हैं। रमज्ञानभूमिमें आप निवास करते हैं। भस्मसे आपकी अनुपम शोभा होती है। आप शेषनागका यज्ञोपवीत पहनते हैं। देवेश्वर! मृत्युञ्जय! आप अपनी तीव बुद्धिके सहारे हमारी रक्षा करें। भगवन्। आप पुरुष हैं और ये ब्रीगिरिजा अर्द्ध-देहरूपमें आपकी शक्ति है। आपमें ही यह जगत स्चित है। आहवनीय आदि अग्नियोंने आपके तीनों नेत्रोंमें स्थान पाया है। समस्त सागर तथा पर्वतीसे निकलकर सम्प्रतक आनेवाली नदियाँ आपकी जटाएँ हैं। आप विशुद्ध ज्ञानघन हैं। जिनको दृष्टि दृषित है, वे ही आपको भौतिकरूपमें देखते हैं। जगतके उत्पत्तिकर्ता भगवान् शासयण तवा चार मुखोंसे शोभा पानेवाले श्रद्धा भी आप हो हैं। सत्व आदि तीनों गुणों, आहवनीय, आवसध्य आदि तीनों अग्नियों तथा कृत-त्रेता आदि युगोंके भेदसे आप त्रिमृति बन जाते हैं। प्रभो ! वे प्रधान देवता अग्यको सहायता चाहते 🖁 : ये आपको अपना तोषक एवं रक्षक कहते हैं। क्याँकि रुद्र ! विश्वका भरण-पोषण करना आपका स्वभाव है। अत: भरमको भूवणरूपमें धारण करनेवाले प्रची! आप हमारी रक्षा करें।

मृनिधर महातपा कहते हैं— राजन्। देवताओंक इस प्रकार स्तुति करनेपर पशुपति भगवान् शंकर स्थिर होकर बोलं—'देवताओ! आपका वया कार्य है ? शीघ्र बतलाएँ।'

देवगण बोले—देवेश! दानवंकि वधके लिये

आप हमें एक सेनापति प्रदान करनेकी कृपा कीजिये। ब्रह्माजीकी अध्यक्षतामें रहनेवाले हम सभी देवताओंका इस समय इसीमें कल्याण है।

भगवान् रुद्धने कहा—देवगण! आपलाम स्वस्य एवं निश्चिन्त हो जायैं। अभी चोड़ी देरमें मैं आपलोगोंको सेनापति देता हैं।

राजन् ! यों कहकर भगवान् रुद्रने देवताओंको अपनेकी आज़ा दे दी और पुत्रोत्पत्तिक निमित्त अपने विग्रहमें रहनेवाली रुक्तिको प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्तिके शुक्य होते ही एक कुमार प्रकट हो गया। उसकी प्रभा ऐसी थी, मानो तपता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनो अन्मजात शक्तिको इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था. मानो वह शक्ति ज्ञानमय बनकर एकमात्र उसीके पास पुत्रीभृत हो गयी है। राजेन्द्र! उस कुमारकी उत्पत्तिसे सम्बन्धित अनेक प्रकारकी कथाएँ हैं। बहुत-से मन्वन्तरों तथा कल्पोंमें देवताओंके सेनापति होनेके विविध प्रसङ्ग है। भगवानु शंकरके शरीरमें अहंकाररूपसे जिन देवताओंकी प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवरा देवसेनापति बनकर शोधा पाने लगे। उस कुमारके ठत्पन्न हो जानेपर स्थयं ब्रह्मजी देवताओंके साब आये और उन देवाधिदेव भगवान शंकरको पूजा की। समस्त देवताओं ऋषियों, सिद्धों और भगवान संकरने उस सेनापदि होनेवाले बालकको पाल-पोसकर बढ़ा किया तब उस बालकने देवताओंसे कहाः 'आपलोग मुझे दो सहायक तथा कुछ खिलीने दें ' उस समय भगवान् रुद्रने उस झलककी बात सुनकर यह वचन कहा— 'पुत्र! तुप्हें खेलनेके लिये कुक्कुट तथा सेवा-सहयोगके लिये शाख एवं विशाख मामवाले दो अनुचर देता हैं। कुमार! तुम भूत, ग्रह एवं विनायकोंके नेता बनो और देवताओंकी सेनाके

सेनापति हो जाओ।' राजन्। भगवान् संकरके ऐसा कहनेपर सभी देवगण प्रसन्न हो अभिलियत वाक्योंका उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान् स्कन्दकी स्तुति करने लगे।

देवगण बोले—प्रभो आप भगवान् शंकरके
सुपुत्र हैं! आप हमारो सेनाको अध्यक्षता स्वीकार
करनेको कृपा करें आप पण्मुख, स्कन्द, विश्वेत्र,
कुक्कुटध्यज, पायिक, शत्रुओंको कम्पित करनेवाले,
कृमारेश, बालप्रहानुग, शत्रुओंको परास्त करनेवाले,
क्रौश्चविष्यंसक (क्रौश्चनामक पर्वतको, जो आसाममें
स्थित है, विदोर्ण करनेवाले, कृत्तिकानन्दन,
शिवकुमार, भूतो तथा ग्रहाँके स्वामी, अग्निनन्दन
तथा भूतभावन भगवान् शंकरकी संतान है।
त्रिलोचन! आपको हमारा नमस्कार है।

राजन्। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करनेपर रुद्रकुमार भगवान् स्कन्दकी आकृति तेजीसे बढ़ने लगी फिर तो वे बारह आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गये और उनके तेजसे तीनों लोकों में ताप छा गया।

राजा प्रजापालने पूछा—गुरो। आपने स्कन्दको कृतिकाः पुत्र कैसे कहा है? अथवा वे कुमार, पाविक और षण्मातृनन्दन वर्था कहे जाते हैं? इसका कारण मुझे बतानेकी कृषा करें।

मृतिबर महातपा कहते हैं—राजन्। मन्यन्तरके प्रारम्भमें कार्तिकेवको जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी, वह प्रसङ्ग मैंने बताया है। देवतालोग तो भूव और भविष्यकी बातें भी जानते हैं। अतएव उनके द्वारा इन गुणधोतक नामोंका उच्चारण हुआ है। अगिके पुत्र होनेसे इनका नाम 'पाविक' हुआ है। अधिप इनकी माता गौरी हैं, किंतु जन्ममें कृत्तिकादि छः माताओंने इन्हें दुग्ध-पान कराकर पाला बा, अतः ये 'कार्तिकेय' कहलाये। महाराज। तुम्हारे प्रशनका इस प्रकार समाधान हो गया।

आत्मविद्यारूपी अमृतका यह विषय अत्यन्त गुद्ध है। भगवान् शंकरके अहंकारका यह मूर्तरूप है सम्पूर्ण पापोंके प्रशमन करनेवाले स्वयं भगवान् शंकर हो स्कन्दरूपमें प्रकट हुए थे

पितामह ब्रह्माजीने इनके अभिषेकके समय इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथिमें संयमपूर्वक केवल फलके आहारपर रहकर इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र न हो तो पुत्रकी प्राप्ति अथवा निर्धन हो तो धनकी प्राप्ति हो जातो है। इतना हो नहीं, मनुष्य मनसे भी जिन जिन वस्तुओंकी इच्छा करेगा, यह उसे सुलभ हो जायगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेयके उपर्युक्त गुणनामपूर्ण स्तोत्रका पाठ करता है, उसके घरमें बच्चोंका सदा कल्याण होता है और वे नीरोग रहते हैं।

[अध्याय २५]

Acres 100 100 100 more

### सप्तमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें आदित्योंकी उत्पत्तिकी कथा

राजा प्रजरपासने यूद्धा—ब्राह्मणश्रेष्ठ! दिव्य ज्योति-पुष्पका शरीर-धारण बड़े आश्चर्यकी बात है। कृपया मुझ शरणागतकी इस शङ्काका आप निराकरण करें

मुनिवर महातपाजी कहने लगे—राजन् विज्ञानात्मा, सनातन ज्ञानशक्तिको जब किसी दूसरी शक्तिकी अपेक्षा हुई तो उसके शरीरसे एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा, जो सूर्य कहलाया। यह उन महान् पुरुषका ही एक दूसरा रूप है। फिर इस मूर्तिमें सम्पूर्ण तेज स्थान पा गये। तब उससे तीनों लोकोंमें प्रकाश फैल गया। उस तेजमें अखिल महर्षियोंसहित सम्पूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं। इसीलिये उन प्रभुको स्वयम्भू कहा जाता है। उन्होंसे सूर्यका प्राकट्य हुआ। वे ही स्वयं सूर्यरूपसे लक्षित हैं। उस विग्रहमें तुरंत तेजींका समावेश हो गया। अत<sup>्</sup> वे परम तेजस्वी शरीरवाले बन गये। वेदवादी मृनिगण इसी तेषको सूर्य आदि नामीसे व्यवहत करते हैं। जब वे आकाशमें ऊपर उठकर सभी लोकोंको प्रकाशित करने लगे तब उनका अनुगुण नाम 'भास्कर' पड गया । इसी प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलानेके कारण इनकी 'प्रभाकर' नामसे भी प्रसिद्धि हुई। दिला और दिलस-- ये दोनों शब्द एक ही

अर्थक बोधक हैं इनके द्वारा दिवसका निर्माण हुआ अतः ये दिवाकर कहलाये। सम्पूर्ण संसारके आदिमें ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य कहते हैं। फिर इन्हों भगवान् सूर्यके तेजसे भिन्न-भिन्न बारह आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे प्रधानतवा एक ही रूपमें ये जगत्में भूमते रहते हैं। जब इनके शरिरमें स्थान पाये हुए देवताओंने देखा कि ये ही परब्रह्म परमेश्वर जगत्में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं. तब वे बीविग्रहसे बाहर निकल आये और भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे

देवता बोले—भगवन्! आपसे जगत्की सृष्टि होती है। आपके द्वारा ही इस विश्वका पालन और संहार होता है। आप आकाशमें कैंचे जाकर निरन्तर विश्वमें चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभुकी हम सदा उपासना करते हैं। जगत्की रचना हो जानेपर प्रतापी सूर्यका रूप धारणकर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं। जिसे सात भोड़े खींचते हैं, जिसकी कालरूपी धुरी है और जो बड़े वेगसे चलता है ऐसा रख आपकी सवारी है। प्रभो! आप प्रभाकर और रिव कहलाते हैं। चर और अधर—सम्पूर्ण संसारकी आत्मा आप हो है। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि सहाा, वरुण, यम, भूत और भविष्य सक कुछ आप हो हैं। धगवन्। वेद

आपकी मूर्ति हैं। अन्धकार दूर करना आपका स्वभाव है। आप वेदान्त आदि शास्त्रोंकी सहायतासे ही जाने जाते हैं। यहाँमें विष्णुके रूपसे आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं। आप प्रसन्न होकर सदा हमारी रक्षा करें। देवेश्वर। अब हमलोगोंके द्वारा भक्तिपूर्वक की हुई आपकी स्तुति सम्यन्न हो गयी। प्रभो ! विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षाका प्रयन्थ करें।

इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान् सूर्यने तेजोमयी मूर्तिको सौम्य बना लिया और उनके सामने शीच्र ही साधारण प्रकाश फैलाने कहता हैं, उसे सुनो ' [अध्याय २६]

लगे। (उस अवसरपर देवताओंने कहा---) 'भगवन्। इस सम्पूर्ण देवगणमं बेचैनी उत्पन्न हो गयी थी अब आपको कृपासे सभी शान्तिका अनुभव कर रहे हैं।' (महातपा मुनि कहते हैं-राजन्।) सप्तमी तिथिके दिन भगवान् सूर्यका प्राकटा हुआ या, अतः इस तिथिको उपवास करके जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्यकी पूजा करता है, भास्कररूपधारी प्रभु उसको इच्छाके अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। राजन्} सूर्यसे सम्बन्धित यह कथा बहुत पुरानी है, जिसे तुम सुन चुके। अब आदि मन्वन्तरमें हुई (मातुकाओंकी उत्पत्तिसम्बन्धी) एक अन्य आख्यान

# अष्टभी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गर्भे मातृकाओंकी उत्पत्तिकी कथा

मुन्दिर महातपा कहते हैं—राजन्! पूर्व समयकी बात है, भूमण्डलपर एक महान् पराक्रापी राक्षस वा, जिसकी अन्धक नामसे ख्याति थी ब्रह्माजीके द्वारा वर प्राप्तकर उसका अहंकार चरम सीमापर पहुँच गवा था। सभी देवता उसके अधीन हो गये थे। उसकी सेवा असहा होनेके कारण देवताओंने सुमेर पर्वत छोड़ दिया और उस दानवके भयसे दु:स्त्री होकर वे ब्रह्मजीकी शरणमें गये। उस समय वहाँ आये हुए प्रधान देवताओंसे पिनामहने कहा —' सुरगणी! कहो, तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है? तुम क्या चाहते हो?'

देवताओंने कहा—जगत्पते! आप चतुर्मुख एवं जगत्-पितामह हैं। भगवन् आपको हमारा नमस्कार है। अन्धकासरके द्वारा हम सभी देवता महान् दु:खी हैं। आप हम सबकी रक्षा करें।

बहाजी बोले - श्रेष्ठ देवताओ ! अन्धकासूरसे रक्षा करना मेरे वशको बात नहीं है। हाँ, महाभाग शंकरजी अवश्य सर्वसमर्थ हैं। हम सभी उनकी ही शरणमें चलें: क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया

था कि तुम्हें कोई भी मार न सकेगा और तुम्हास शरीर भी पृथ्वीका स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुरको शत्रुऑके संहार करनेवाले भगवान् शंकर मार सकते हैं अतः हम सबलोग उन्हीं कैलासवासी प्रभुके पास चलें

राजन्। इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी सभी देवताओंके साथ भगवान् शंकरके पास गये। उन्हें देखकर भगवान् शंकरने प्रत्युत्थानादिद्वारा स्वागत-कर उनसे कहा—'आप सभी देवता किस कारणसे यहाँ पधारे हैं ? आप शीच्र आज्ञा दें, जिससे मैं आपलोगोंका कार्य तुरंत सम्पन्न कर दूँ।'

इसपर देवताओंने कहा—'भगवन् दुष्टचित्र, महाबली अन्धकासुरसे आप हमसी रक्षा करें। अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिये अन्धकासुर वहीं आ धमका। उस समय वह दानव पूरे साधनोंके साथ आया था। उसको इच्छा थी कि वह युद्धमें चतुर्राङ्गणी सेनाके सहारे शंकरजीको मारकर उनकी फनी पार्वतीका अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहारके लिये

उद्यत देखकर रुद्र भी युद्धके लिये उद्यत हो गये सभी देवता भी उनका साथ देनेको तैयार हुए फिर उन प्रभुने वासुकि, तक्षक और धनक्कयको स्मरण किया और उन्हें क्रमसे अपना कडूण और करधनी बनाया। इतनेमें नील नामसे प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथीका रूप धारणकर भगवान शंकरके पास आया। तन्दी उसकी माया जान गये और वीरभद्रको बतलाया अस क्या था, बोरभद्रने भी सिंहका रूप भारणकर उसे तत्काल भार ष्टाला। इस हाथीका चर्म अञ्चनके समान कीला वीरभद्रने उसकी चपडी उधंडकर उसे भगवान् शंकरको समर्पित कर दिया। तब स्ट्रने उसे वस्त्रके स्थानपर पहन लिया। तभीसे वे गजाजिनधारी हुए इस प्रकार गजनमं पहनकर उन्होंने श्वेत सर्पका भूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथमें त्रिशुल लेकर अपने गणीके साथ उन्होंने अन्धकासुरपर धावा बोल दिया। अब देवता एवं दानवॉर्में भीषण संग्राम प्रारम्भ हो गया : उस अवसरपर इन्द्र आदि सभी लोकपाल. सेनापति स्कन्द एवं अन्य सभी देवता भी समराक्रुणमें उत्तर आये। यह स्थिति देखकर नारदजी तुरंत भगवान् नारायणके पास गये और बोलं—'भगवन् कैलासपर देवताओंका दानवींके साथ घोर युद्ध हो रहा है।'

यह सुनना था कि भगवान् जनार्दन भी हाथमें हैं। क्षेत्रज्ञ औहरिने जिनका जिस कारणसे चक्र लेकर मरुष्टपर बैठे और युद्ध स्थलमें निर्माण हुआ था, उसपर विचार करके उनका यहाँ आ जानेपर देवताओंका उत्साह कुछ बढ़ा अवश्य, किंतु उस समरमें उनका मन एक प्रकारसे म्लान हो चुका था, अत- वे सभी भाग प्रकारसे म्लान हो चुका था, अत- वे सभी भाग प्रकार महाने अव देवताओंकी शक्ति समाप्त हो गयी तो स्वयं भगवान् रहे अन्धकासुरके सामने गये। पेशुन्य 'यम्दण्डधरा' और असूया 'वाराही' नामसे उसके साथ उनका रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्भ हो कही गयी हैं—ऐसा जानना चाहिये। ये कामादिगण

गया। उस समय उन प्रभुने उस दानवपर त्रिशूलसे भीवण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जानंपर अन्धकासुरके शरीरसे जी रक्त जमीनपर गिरा उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अन्धकासुर उत्पन्त हो गये। युद्धभूमिमें ऐसा अत्यन्त आश्चयंपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान् रुद्धने प्रथान अन्धकासुरको प्रिशूलके अग्रभागसे बींध दिया और उसे लिये हुए नाचने लगे। शेव मायामय अन्धकासुरोंको भगवान् विष्णुने अपने चक्रसे काट डाला। शूल-ग्रीत प्रधान अन्धकासुरके शरीरसे रक्तको धाराएँ अब भी निरन्तर प्रवाहित हो रहो थीं, अत रुद्दके मनमें भीषण क्रोधारिन भड़क उठी, जिससे उनके मुखसे अग्निको प्याला बाहर निकलने लगी। उस प्यालाने एक देवीका रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे

इसी प्रकार भगवान् विष्णुने भी अपने रूपके सदृश (ज्यालाद्वारा) अन्य शक्तिका निर्माण किया ऐसे ही ब्रह्म, कार्तिकेय इन्द्र, यम, वसह, महादेव विष्णु और नारायण—इनके प्रभावसे आठ मातुकाएँ प्रकट हो गयाँ . जब श्रीहरिने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये बराहका रूप धारण किया था. उस समय जिन्हें अपनाया वे बाराही हैं। इस प्रकार ब्राह्मी, कौपारी, वैष्णवी, वाराही, यपी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और माहेन्द्री—ये आठ मातृकाएँ हैं। क्षेत्रज्ञ श्रीहरिने जिनका जिस कारणसे निर्माण हुआ था, उसपर विचार करके उनका वहां नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोध, मद, मोह, मात्सर्य, पैशुन्य और असूया। इनकी आठ शकियाँ मातका नामसे प्रसिद्ध हुई। काम 'योगेश्वरी', क्रोध 'माहश्वरी', लोभ 'बैष्णवी', मद 'ब्रह्माणी', मोह 'कौमारी', मात्सर्य इन्हाणी', पैश्चन्य 'यमदण्डधरा' और असूया 'वाराही' नामसे

भी भगवान् नारायणके हारीर कहे जाते हैं। उन प्रभुने जैसी मूर्ति धारण की, उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया

तदनन्तर इन मातृ-देवियोंक प्रथाससे अन्धकासुकी रक्तधाराका प्रवाह सृद्ध गया उसकी आसुरी माया समाप्त हो गयी फिर अन्धकासुर भी सिद्ध हो गया राजन्! मैंने तुमसे यह आत्मविद्यामृत-तत्त्वका वर्णन किया है। मातृकाओंको उत्पत्तिका यह कल्याणकारी प्रसङ्ग जो सदा सुनता है, ये माताएँ उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार रक्षा करती हैं राजेन्द्र! ओ मुखसे इन मातृकाओं के जन्मचरित्रका पाठ करता है, वह इस लोकमें सर्वधा धन्मवादका पात्र माना जाता है। अन्तमें उसको धगवाप् शिवके लोककी प्राप्त सुलभ हो जातो है। महाभाग ब्रह्माने उन मातृकाओं के लिये उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्यको चाहिये कि इस तिथिमें बिल्थके आहारपर रहकर भक्तिपूर्वक सदा इनकी पूजा करे इससे परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएँ उसको कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती है। [अध्याय २७]

## नक्षमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें दुर्गादेवीकी उत्पत्ति-कथा

राजा प्रजापालने पूछर—मुने! सृष्टिके आदिमें सूक्ष्म रूपमें स्थित निर्मुणा एवं अञ्चल ब्रह्मस्वरूपा करूयाणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती संगुण स्वरूप धारणकर पृथक् रूपमें कैसे प्रकट हुई?

महातपाजी कहते हैं—राजन्! प्राचीन समयकी बात है। वरुणके अंशसे उत्पन्न सिन्धुद्वीप नामका एक प्रवल प्रतापी नरेश था। वह इन्द्रको मारनेवाले पुत्रकी कामनासे जंगलमें जाकर तप करने लगा। सुक्रत! इस प्रकार एक ही आसनसे भीवण तप करते हुए उसने अपने शरीरको सुखा दिया।

राजा ग्रजापालने पृष्ठा—द्विजयर! उसका इन्द्रने कौन-सा अपकार किया या जिससे वह उनके मारनेवाले पुत्रकी इच्छासे तपमें लग गया?

महातपाजी बोले --राजन्! सिन्धुद्वीप पिछले जन्ममें विश्वकर्माका पुत्र नमुखि नामक दैत्य था, जो वोरोंमें प्रधान था। वह सम्पूर्ण शस्त्रोंद्वारा अवध्य था। अतः इन्द्रद्वारा जलके फेनसें उसको मृत्यु हुई वी (युद्धके अन्तमें इन्द्रमे उसे जलके फेनसे मारा था)। यही पुनः बह्याजीके वंशमें सिन्धुद्वीपके भामसे उत्पन्न हुआ। इन्द्रके उसी वैरको स्मरणकर वह अत्यन्त कठिन तपस्या करनेके लिये बैठ गया था।

इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर पवित्र नदी वेत्रवती (मध्यप्रदेशकी बेतवा नदी)-ने अत्यन्त सुन्दर मानुषी स्त्रीका रूप धारणकर एवं अनेक अलंकारोंसे सज-धजकर सिन्धुद्वीप जहाँ बैठकर महान् तप कर रहा था, वहाँ पहुँची उस सुन्दरी स्त्रीको देखकर राजाका मन शुक्थ हो उठा, अतः उसने पूछा—'सुन्दर कटिभागवाली धामिनि। तुम कौन हो? सब सच्ची बात बतानेकी कृषा करोग'

नदीने उत्तर दिया— मेरा नाम वेत्रवती है। मेरे मनमें आपको प्राप्त करनेकी इंच्छा हो गयी है अतः मैं यहाँ आ गयी हूँ महाराज! इस बातपर तथा मेरे भावोंका विचारकर आप मुझ दासीको स्वीकार करनेकी कृषा करें।

राजन्। वेत्रवतीके इस प्रकार कहनेपर राजा सिन्धुद्वीपने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीध्र ही उससे पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उस बालकमें बारह सूर्यों जैसो तेज था। वेत्रवतीके उद्दरसे जन्म होनेके कारण वह वेत्रासुरके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त कल था। उसके तेजकी

सीमा न थी। धीरे धीरे वह प्राप्ज्योतिसपुर (कामरूप—आसाम)-का नरेश बन गया और युवा होनेपर तो उसके बल विक्रम बहुत बढ गरे उसने अब महायोगशक्तिद्वारा सात द्वीपीयाली. इस सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लिया। बादमें कालकेयोंको जीतनेके स्निये उसने मेरू-पर्वतपर चढाई की। जब वह असुर इन्द्रके पास गया तो वे भयसे वहाँसे भाग चले ! अप्निने तो उसे देखते हो अपना स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही यम, निर्ऋति और वरुण— ये सब-के-सब उसके आनेपर अपने स्थानसे हटते गये। अन्तमें इन्द्र प्रभृतिको साथ लेकर बरुणदेखता वायुदेवताके संनिकट गये। फिर पवनदेव भी इन्द्र आदि समस्त देवताओंके सहित भनाध्यक्ष कुबेरके पास पहुँचे। शंकरजी कुबेरके मित्र हैं; अतः धनाध्यक्ष कुचेर देवताओंको साथ लेकर शंकरजीके पास पधारे। राजन्। इतनेमें बलाभिमानी बेबासुर भी गदा लिये हुए कैलासपर जा पहुँचा: इसर भगवान् शिव उसे अवध्य समझकर देवताओंके साथ ब्रह्मलोक पहुँचे थे। वहाँ पुण्यकर्म करनेवाले बहुत-से देवता और सिद्धांका समाज उनकी स्तृति कर रहा था। उस समय जगत्की रचना करनेमें कुशल ब्रह्माजी भगवान् विष्णुके चरणसे प्रकट हुई मङ्गाके पावन जलमें प्रविष्ट होकर क्षेत्रज परमात्पाकी माया गारत्रीका नियमपूर्वक जप कर रहे थे। अब देवता बढ़े जोरसे चिल्लाकर कहने लगे—'प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले भगवन्! हमें बचाइये। वेत्रासुरसे इ.स. समस्त देवता और ऋषि अत्यन्त भयभीत हो गये हैं। आप हमारी रक्षा करें! रक्षा करें!'

देवताओंके इस प्रकार पुकार मचानेपर ब्रह्माजीकी दृष्टि वहाँ आये हुए उन देवताओंकी ओर गयी। वे सोचने लगे—'अहो! भगवान् नारायणकी माया बड़ी विचित्र हैं इस विश्वका कोई भी स्वान

उससे रिक्त नहीं है। असुरों और राक्षसोंसे भला मेरा क्या सम्बन्ध ?' वे इस प्रकार अभी चिन्तन कर ही रहे थे कि तबतक वहाँ एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो गयी। इसका शरीर खेतवस्त्रींसे सुशोभित हो रहा वा। उसके गलेमें माला तथा पस्तकपर किरोट उद्भासित हो रहर था। उसको कान्ति अस्यन्त उण्ण्यल वी तथा उसकी आठ भुजाएँ थॉ जिनमें क्रमसे शङ्ख, चक्र, गदा, पाश (शक्ति), तलवार, घण्टा और धनुष—ये दिव्य आयुध सुक्रोभित हो रहे वे। वह देवी तुणीर आदि अन्य सभी युद्धोपकरणोंसे भी सुसण्जित होकर जलसे बाहर निकल पड़ी। यह महायोगेश्वरी परब्रह्म परमात्मको शक्ति सिहपर समासीन दी। अब सहसा वह अनेक रूप धारणकर सभी अस्रोंके साथ युद्ध करने लगी। उस देवीमें अपार शक्ति यो। उसके पास बहुत से दिव्य अस्त्र थे। इस प्रकार देवताओंके वर्षसे यह युद्ध एक हजार वर्षांतक चलता रहा और अन्तमें इस संग्राममें देवोद्वारा भयंकर वेत्रासुर मार डाला गया। अब देवताओंकी सेनामें बड़े जोरसे आन-दकी ध्वनि होने लगी। उस दैत्यकी मृत्यु हो जानेपर सभी देवता युद्धभूमिमें ही—'भगवती! आपकी जय हो। जय हो!' कहकर स्तृति-प्रणाम करने लगे। साथ ही भगवान शंकरने उनकी इस प्रकार स्तृति की-

भगवान् शंकर बोलं—महामाये। महाप्रभे। गायत्री देवि! आपकी जय हो। महाभागे! आपके सौभाग्य, बल, आनन्द—सभी असीम हैं दिव्य गन्ध एवं अनुलेपन आपके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं। मरमानन्दमयी देखि दिव्य मालाई एवं गन्ध आपके श्रीविग्रहकी छवि बढ़ाती हैं महेखरि! आप वेदोंकी माता हैं आप ही वर्णोंकी मातृका है। आप तीनों लोकोंमें व्याप्त हैं, तीनों अग्नियोंमें

जो शक्ति है, वह आपका हो तेज है। त्रिशुल धारण करनेवाली देवि! आपको मेरा नमस्कार है। देवि। आप त्रिनेत्रा, भीमवक्ता और भयानका आदि अर्थानुरूप नामांसे व्यवहत होतो हैं। अन्प हो गायत्री और सरस्वती हैं। आपके लिये हमारा नमस्कार है। अम्बिके! आपकी आँखें कमलके समान है। अग्प महामाया हैं। आपसे अमृत्की वृष्टि होती रहती है। सर्वगः! आप सम्पूर्ण प्राणियोंकी अधिष्ठात्री हैं स्वाहा और स्वधा आपकी ही प्रतिकृतियाँ हैं, अतः आपको भरा नमस्कार है। महान् दैत्योंका दलन करनेवाली देवि। अग्य सभी प्रकारसे परिपूर्ण हैं। आपके मुखकी आभा पूर्ण चन्द्रके समान है। आपके शरीरसे महान् तेज छिटक रहा है। आपसे ही यह सारा विश्व प्रकट होता है। आप महाविद्या और महावेद्या हैं। आनन्दमयी देवि! विशिष्ट बृद्धिका आपसे ही उदय होता है। आप समयानुसार लघ् एवं युहत् शरीर भी धारण कर लेती हैं। महामाये! आप नीति, सरस्वती, पृथ्वी एवं अक्षरस्वरूपा हैं। देवि! आप श्री ॐकारस्वरूपा हैं । परमेश्वरि । तत्त्वमें विराजमान होकर आप अखिल प्राणियोंका हित करती हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है।

राजन्! इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान् शंकरने उन देवीकी स्तुति की और देवतालीम भी बड़े उच्च स्वरसे उन परमेश्वरीकी जयध्यनि करने लगे। अबतक ब्रह्माजी जलमें जप ही कर रहे थे। अब जब (जयध्यनि उन्हें श्रवणगोचर हुई तो) वे खलसे बाहर निकले और देखा, परम कुशल देवी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करके सामने विराजमान हैं। अब उन्होंने यह तो भलीभौति जान लिया कि देवताओंका कार्य सिद्ध हो गया परंतु भविष्यके कार्यको परिलक्ष्यकर उन्होंने ये यचन कहे—

ग्रह्माजी बोलं—देवताओं! अनुपम अङ्गांसे शोधा पानेवाली ये देवी अब हिमालय पर्वतपर पधारें और आपलोग भी अब तुरंत वहाँ चलकर आनन्दसे रहें। नवमी तिथिके दिन इन देवीकी सदा स्थिरचित्त एवं ध्यान समाधिद्वारा आराधना करनी चाहिये। ऐसा करनेसे ये सम्पूर्ण प्राणियोंको वर देंगी, इसमें लेशमात्र संदेह नहीं। इस (नवमी) तिथिको को पुरुष अथवा स्त्री पक्वाना प्रसादरूपसे भोजन करेंगे, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जायँगे।

राजन्! फिर ब्रह्मानं भगवान् शंकरसे कहा 'देव स्वयं आपद्धारा कहे गये इस स्तोत्रका जो पुरुष प्रात-काल निन्य पाठ करेगा, उसे आप भो इस देवीके समान ही वर प्रदान करें और सम्पूर्ण संकटोंसे उसका उद्धार कर दें यह प्रार्थना है।'

इस प्रकार भगवान् शंकरसे कहकर उन्होंने पुनः देवीसे कहाः 'देवि। आपके द्वारा यहाँ कार्य सम्पन्न हुआ। किंतु अभी हमारा एक दूसरा बहुत बहा कार्य केव हैं वह यह कि आगे महिचासुर नामका एक राक्षस उत्पन्न होगा, जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा सम्भव है।'

राजन्! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवता देवीको हिमालय पर्वतपर प्रतिष्ठितः कर वधास्थान प्रस्थित हो गये हिमदान् पर्वतपर आनन्दसे विराजनेके कारण उनका नाम 'नन्दादेवी' हुआ। जो व्यक्ति भगवतीके इस प्रकट होनेकी कथाको स्वयं पढेगा अथवा सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर कैवल्य-मोक्षका अधिकारी होगा

[अध्याय २८]

## दशमी तिबिके भाहात्थके प्रसङ्गमें दिशाओंकी उत्पत्तिकी कथा

भुनिवर महातवा कहते हैं। राजन् अब जिस इकार भगवान् श्रीहरिके कानोंसे दिलाएँ उत्पन हुई, वह कथा में कहता हैं, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनी। आदिसांकि आरम्भमें बहाओको सृष्टि करते हुए वह जिन्ता हुई कि 'मेरी उत्पन्न प्रजाका आधार क्या होशा?' अतः उन्होंने संकल्प किया कि 'अब आभ्यन्तर-स्थान उत्पन्न हों । उनके इस प्रकार विचार करते ही उन परम प्रभुके कानोंसे दस तेजस्वी कन्याओंका प्रादुर्भाव हुआ। राजन् बनमें ने पूर्ण, दक्षिण, पश्चिमा, उत्तरा, कथ्वां और अधराः ये 🛊: कत्याएँ तो मुख्य मानी गर्वी ! साब ही उन कन्याओं के मध्यमें और बार कन्याएँ, जो परम सुन्दर रूपकली गम्भीर भावोंकाली तथा महा-भाग्यशासिनी थीं, बत्यन्त हुई। उस समय उन सभी कन्याऑने बड़ी नप्रताके साथ शुद्धस्वरूप ब्रह्माजीसे प्रार्थना की—'दंवेश्वर। आप प्रजाके पालक हैं। हमें स्थान देनेकी कृपा कीजिये। स्थान ऐसा चाहिये, जहाँ इस सभी अपने पतियोंके साथ सुरापूर्वक निवास कर सकें। अध्यक्तजन्म प्रभो इमें आप महान् भाग्यशालो पति प्रदान करनेकी कृपा करें।'

ब्रह्माओं बोले—कपनीय कटिभागसे शोभा पानेवाली दिशाओ। यह ब्रह्माण्ड सौ करोडका विस्तारवाला है। इसके अन्तर्गत तुम संतुष्ट होकर बबेच्ट स्थानींपर निवास करो में शोग्र हो तुम्हारे अनुरूप सुन्दर एवं नवयुवक प्रतियोंका भी निर्माण करके देता हैं। तदन-तर इच्छानुसार तुम सभी अपने अपने स्थानपर चली जाओ

राजन्। जब ब्रह्मजीने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएँ इक्सित स्थानीको चल पडीँ। फिर वन प्रभूने वसी क्षण यहान् पराक्रमी लोकपालोंकी रचनाकर एक बार उन फन्याओंको पुनः अपने पास धापस बुलाया उनके आ जनेपर लोकपितामह बद्याजीने उन कन्याओंका उन लोकपालोंके साथ विवाह कर दिया। उसम बतका मलन करनेवाले राजन्। उस अवसरपर उन परम प्रभुने पूर्वा नामवासी कन्यका विवाह इन्द्रके साब, उद्यग्नेवीदिकका अग्निदेवके साम, दक्षिणाका बमके साब, नैर्प्रशास्त्र निर्फ़्टिके साथ, पश्चिमाका वरुजके साथ, बायक्योदिक्का बायुके साथ, उत्तराका कुबेरके साथ तथा ईशानीदिक्का भगवान् शंकरके साथ विवाहका प्रबन्ध कर दिया। कर्म दिसाके अधिहासा वे स्वयं वने और अधोलोककी अध्यक्षता उन्होंने शेवनागको दी। इस प्रकार उन दिलाओंको पति प्रदान करनेके बाद बद्दाजीने उनके लिये दशमी तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अन्यन्त प्रिय बन गयी। राजन् ! जो उत्तय व्रतका पालक पुरुष दशमी तिथिके दिन केवल दही खाकर व्रत करता है. वेसके पापका नाम करनेके लिये ये देवियाँ सदा तत्पर रहती हैं जो मनुष्य मनको बरामें करके दिशाओं के जनमादिसे सम्बन्ध रखनेवाले इस प्रसङ्गको सुनता 🛊 वह इस लोकमें प्रतिष्ठा पाता है और अन्तमें ब्रह्माजीका लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संभव नहीं। [अध्याव २९]

## एकादशी तिथिके माहारूयके प्रसङ्गर्मे कुवेरकी उत्पत्ति-कथा

मृनिवर महातपा कहते हैं ⊶राजन्! अय | नात करनेवाला है। पहले कुबंरकी बायुके रूपमें एक दूसरों, ऋषा कहता हूँ। इसमें भनके स्वामी | अमृतं ही बे। पक्षात् वे मृतिमान् बनकर उपस्थित कुबेरकी उत्पत्तिका वर्णन है। यह प्रसङ्घ पापका | हुए। परब्रह्म परमात्मका जो शरीर है, उसीके अन्तर्गत वह वायु विराजता था आवश्यकताके अनुसार वह क्षेत्रदेवता बनकर बाहर निकला। उसकी उत्पत्तिकी कथा मैं तुम्हें संक्षेपमें बता चुका हूँ। महाभाग। तुम बड़े पविज्ञातमा पुरुष हो, अतः वही प्रसङ्ग पुन: कुछ विस्तारसे कहता हूँ, सुनो।

एक समयकी बात है—ब्रह्माजीके मनमें सृष्टि रचनेको इच्छा हुई। तब उनके मुखसे बायु निकला। वह बड़े बेगसे स्थूल बनकर बह चला और उससे धूलकी प्रचण्ड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्माजीने उसे रोका और साथ ही कहा 'वायो तुम शरीर धारण करो और शान्त हो आओ 'उनके ऐसा कहनेपर वायु मूर्तिमान् बनकर कुबेरके रूपमें उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्माजीने कहा—'सम्भूणं देवनाओंके पास जो धन है, वह केवल फलमात्र है। उन सबकी रक्षाका भार

तुम्हारे ऊपर है। इस रक्षा-कार्यके कारण जगत्में 'धनपति' नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी।' फिर अत्यन्त संतुष्ट होकर ब्रह्माजीने उन्हें एकादर्शीका अधिष्ठाता बना दिया राजन्! उस तिधिके अवसरपर जो व्यक्ति बिना अधिनमें पकाये स्वयं पके हुए फल आदिके अन्हारपर रहकर नियमके साथ ब्रत करता रहता है, उसपर कुबेर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं।

धनाध्यक्ष कुबेरके मृतिमान् बननेकी यह कथा सम्पूर्ण पापींका नाश करनेवाली है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसका श्रवण अथवा पटन करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अन्तमें वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है

[अध्याय ३०]

AND THE WAY

## द्वादशी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके अधिष्ठाता श्रीभगवान् विष्णुकी उत्पत्ति-कथा

मृतिवर महातपा कहते हैं—राजन् यह जो मनुका नाम और मनुत्व (मन्त्र) पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मन्त्र राक्ति है (वह चाहे वैदिक या तान्त्रिक कुछ भी हो) प्रयोजनवश स्वरूपतः मूर्तिमान् विष्णु हो है। राजन् भगवान् नारायण सबंश्रेष्ठ परम पुरुष हैं उन परम प्रभुके मनमें सृष्टि-विषयक संकरूप उत्पन्न हुआ उन्होंने सोचा— 'मैंने जगत्की रचना तो कर दी फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। यह सारा कर्म प्रपश्च है। सम्यक्-रूपमे स्वरूप धारण किये बिना यह कार्य सम्यन्न नहीं हो सकता है अत- एक ऐसी सगुण मूर्तिका निर्माण करूँ, जिससे इस जगत्की रक्षा हो सके '

राजन्। परब्रह्म परमात्माका संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे इतनेमें एक प्राक्तनी विशिष्ट स्वरूप

धारिणो सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गयी। इसमें स्वयं पुराणपुरुष भगवान् नारायण ही प्रकट हो गये और उन्होंने लोकत्रयको अपने वैष्णव शरीरमें प्रविष्ट होते देखा फिर वह प्रभुके शरीरसे बाहर आया। उस अवसरपर उन्हें अपने प्राचीन वरदानको बात याद आयो जो भगवान्ने संतुष्ट होकर वाणी आदिको दिया था। यह बहुत पुराना प्रसङ्ग है। भगवान् नारायणने वर देते हुए कहा था- 'तुम्हें सभी वस्तुएँ विदित होंगी तुम सबके कर्ता होओगे। सम्पूर्ण प्राणिवर्ण तुम्हें नमस्कार करेगा। तुम्हारे द्वारा तोनों लोकोंको रक्षा होगी। अतः तुम 'विष्णु' नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवताओं और बाह्यणोंकी सम्यक् प्रकारसे सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाव - इस्में

कोई अन्यथा विचार नहीं है।'

इस प्रकार वर देकर भगवान् नारायण अपने प्राकृत रूपमें स्थित हो गये। फिर अब विष्णुको भी पहलेको बात ध्यानमें आ गयी। सोचा— 'अरे मैं तो वही शक्तिसम्पन्न पुरुष हूँ।' तब उन पहान् तपस्वी प्रभूने ऐधयंके प्रभावसे योगनिहाका स्मरण किया। वे देवी आ गर्यो। स्त्री-प्रवक संयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रजाओंका भार उनपर सौंप दिया। 'मैं उन परम प्रभु भगवान् नारायणका ही तो रूप हैं'—ऐसा विचारकर वे फिर सो गये सो जानेपर उनकी नाभिसे एक बडा-सा कमल निकला। सात द्वीपोंवाली पृथ्वी, समुद्र और बन ये सब के सब उस कमलपर विराजमान थे उस कमलके रूपका विस्तार आकाशस पातालतक फैला था। उसकी कर्णिकापर सुमेरू-पर्वत सुशोधित हो रहा था। सबके बीचमें ब्रह्माजी थे। अपने ऐसे दैराज रूपको प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्माको बडा हर्ष हुआ। फिर उनके भोतर जो पवनदेव थे उन्होंने **व्य**वहारके लिये वायुका सुजन किया। साथ हो कहा—'तुम अञ्चानपर विजय करनेवाले ज्ञानस्वरूप इस शङ्कका रूप धारण करो।' फिर खोहरिसे कहा—'अज्ञानका नाश करनेके लिये तुम्हारे हाथमें यह तलवार सदा शोधा पाती रहे। अच्यत! भयंकर काल चक्रको काटनेक लिये यह चक्र पुज्य बन जाता है। [अध्याय ३१]

धारण कर लो। केशवां पापसशि नष्ट हो जाय एतदर्थ यह गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतांको उत्पन्न करनेवाली यह वैजयन्ती माला तुम्हारे कण्ठमें सदा सुशोधित होती रहे चन्द्रमा और सूर्य—ये दोनों श्रीवत्स और कौरतुभके स्थानपर शोभा पायें। पवन चलनेमें सबसे पराक्रमी कहा गया है। यह तुम्हारे लिये गरुड बन जाय। तीनों लोकोंमें विचरनेवाली देवी लक्ष्मो सदा आपकी आश्रिता रहें। आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभोष्टरूपसे विसर्जे इस द्वादशी तिथिके दिन स्वी अथक पुरुष—जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए भृतके आहारपर रहे। वह स्वर्णमें स्थान पानेका अधिकारी हो जाय '

( मुनिवर महातपा कहते हैं — राजन्.) वही परम पुरुष भगवान् नारायण 'विष्णु' इस नामसे विख्यात हुए। देवता और दानव - ये सब उन्होंकी मृर्तियों हैं स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसीका संहार होता है तो किसीकी रक्षा होती है। उन्हें 'बेदान्तपुरुष' कहा जाता है। ये ही प्रभु प्रत्येक युगमें सब जगह विचरते हैं जो उन्हें मनुष्य मानता है, उसे बुद्धिहीन समझना चाहिये। पापोंका नाश करनेवाला यह प्रसङ्ग वैभ्यव-सर्ग कहलाता है। जो इसका पटन करता है। वह स्वर्गलोकमें जाकर परम

mm######

### त्रयोदशी तिथि एवं धर्मकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपाजी कहते हैं— राजन्। धर्म बड़े विचार उत्पन्न हुआ। फिर उन प्रजाओंकी रक्षाका आदरके पात्र हैं। नरेन्द्र ! उनकी उत्पत्ति, महिमा। उपाय सोचने लगे : वे इस चिन्तामें लगे ही ये कि और तिथिका प्रसङ्घ कहता हूँ, सुनी। जिन्हें इतनेमें उनके दक्षिण अङ्गसे एक पृष्ट प्रकट हो। मरङ्गहा परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्धस्वरूप गया। उसके कानोंमें श्वेत कुण्डल, गलेमें श्वेत प्रभुकी सत्ता सदा बनी रहती है। पहले केवल बे | माला थो और वह सफेद रङ्गका अनुलेपन लगाये ही थे। उनके मनमें प्रजाओंकी रचना करनेका हुए था। उसके चार पैर थे तथा उसकी आकृति

बैलकी थी। फिर उस पुरुषको देखकर परम प्रभुने कहा---'साधो तुम इन प्रजाओंकी रक्षा करो। मेरे द्वारा तुम जगत्में प्रधान बना दिये जाते हो हो

भगवान् नारायणकी आज्ञासे वह पुरुष वैसा ही हो गया। सत्ययुगमें उसके सत्य, शीच, तप और दान—ये चार पैर थे, त्रेतामें तीन तथा द्वापरमें दो। कलियुगमें वह दानरूपी एक पैरसे ही प्रजाओंका पालन करने लगा। ब्राह्मणींके लिये ठसने अध्ययन अध्यापन एवं यजन-याजनादि **छः रूप बनाये। क्षत्रियोंके लिये दान, यजन एवं** अध्ययन—इन तीन रूपोंसे, वैश्योंके लिये दो रूपोंसे तथा शुद्रांके लिये केवल एक सेवारूपसे ही सम्पन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष सम्पूर्ण द्वीपों तथा तलातलोंमें व्याप्त हो गया। प्रकासन्तरसे द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति। ये चार इसके पैर कहे गये हैं। बेदमें कहा गया है—संहिता, पद और क्रम—ये तीन उसके सींग हैं। आदि और अन्तमें स्थान पाये हुए दो सिरोंसे वह शोधा पाता है। उसके सात हाथ हैं। उदात अनुदात और स्वरित—इन तीन स्वरोंसे वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकारसे वह धर्म व्यवस्थित हुआ।

राजन्! कुछ समयके बाद उस धर्मको विश्वित्र कर्म करनेवाले चन्द्रमके कारण महान् दु.ख हुआ। बृहस्पति चन्द्रमके भाई हैं। चन्द्रमाके सनमें बृहस्पतिकी स्त्री ताराकी प्रहण करनेकी इच्छा जग उठी। इस निन्दित कर्मसे धर्मका मन शिंदुरन हो गया। अतः वह वहाँसे चला और एक गहन वनमें पहुँचकर वहीं रहने लगा धर्मके वनमें चले जानेपर सम्पूर्ण देवता तथा दानवींको मीनिक धर्महोन हो गये। फिर देवता दानवींको मारनेके सिये घूमने लगे तथा वैसे ही दानवींका भी देवताओंके घरपर चक्कर लगाना आरम्भ हो गया। राजन्। उस समय धर्मके न रहनेसे सभी

मयांदाएँ छिन्न-भिन्न हो गर्यौ महाभाग ! चन्द्रमाके दोषसे देवता और दानव—सभी परस्पर द्वेषके भाजन बन गये। उन्होंने अनेक प्रकारके आयुधींको हायमें ले लिया और वे परस्पर यद्ध करने लगे। उस संप्रामका कारण केवल स्त्री थी। नारदजी बढ़े विनोदी हैं। दानवॉके साथ लड़ते हुए क्रोधी देवताओंको देखकर वे तूरंत अपने पिता बह्याजीके पास गये और इसकी सूचना दी। ब्रह्माजी सम्पूर्ण प्राणियोंके पितामह हैं। अत: हंसपर आरूढ़ हो युद्धस्थलमें जाकर उन्होंने सबको मना किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा 'इस समय तुमलोगोंका यह यद्ध किसलिये हो रहा है?' तब उन सबने ठत्तर दिया—'भगवन्। यह चन्द्रमा ही सभी अनधाँका कारण है। यह अपनी मृद्धिसे इस लड़केको अपना बताता है। इस द्वित कर्मसे द:खी होनेके कारण धर्म गहन बनमें जाकर निवास कर रहे हैं।' तब ब्रह्माजीने उसी क्षण देवताओं और दानवोंको साम सिया तमा वनकी ओर चल पड़े। वहाँ जाकर देखा कि धर्म बुषभका बेब बनाकर चार पैरोंसे विराजमान हैं। चन्द्रमाके समान सफेद उनके सींग हैं और वे इधर उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्माजोने उपस्थित देवताओंसे कहा—

बह्माजी बोले—'देवताओ! यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामृनिको लोग धर्म कहते हैं। भाईकी भायिते अवैध राग करनेवाले चन्द्रमांके व्यवहारसे इसे अत्यन्त व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता और दानव अब इसे संतुष्ट करनेका प्रयन्न करो, जिसके फलस्वरूप पुनः सम्पूर्ण सुरों एव असुरोंको सम स्थिति हो जायः' राजन्! उस समय ब्रह्माजीके वचनसे देवताओं और दानवींको धर्मकी बातें विदित हो गर्यों उन्हें बड़ा हथं हुआ। अतएव सबलोग चन्द्रमांके समान स्वच्छ वर्णवाले धर्मको स्तुति करनेमें तत्पर हो गर्थ

देवताओंने कहा— जगत्की रक्षा करनेवाले महाभाग! तुम्हारा वर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है। तुम्हें बार-बार नमस्कार है, देवरूप धारण करनेवाले प्रभो। तुम्हारी कृपासे स्वर्गका मार्ग दीखा जाता है। तुम कर्ममार्गके स्वरूप हो तथा सब जगह विराजते हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वीके पालक तथा तीनों लोकोंके रक्षक एकमात्र बुम्हों हो। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे सुरक्षित रहते हैं। स्थावर एवं अङ्गम--- कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे बिना स्थित रह सके। तुम्हारे अभावमें तो यह जगत् तुरंत हो नष्ट हो सकता है। तुम सम्यूर्ण प्राणियोंकी आत्मा हो। सञ्जन पुरुषोंके हृदयमें सत्त्वस्वरूप धारणकर तुम रगेभा पाते हो। राजस पुरुषोंमें राजस और तामस पुरुषांमें तामसरूप तुम्हारा ही है। सुम्हारे चार चरण हैं। चारों बेद तुम्हारे सींग हैं। तीन नेत्र तुम्हारी शोधा बढाते हैं। हाथोंको संख्या सात है। तुम तीन बन्धवाले हो। ऐसे वृषभरूपी प्रभो ! तुम्हें नमस्कार है ह\* देव तुम्हारी अनुपस्थितिमें हम विपथगामो एवं मूर्ख बन गये हैं तुम हमारे परम आश्रय हो। अत हमें सन्धर्ग बतानेकी कृपा करो

जब इस प्रकार देवताओंने स्तुति की तो प्रजापालक धर्म, जो वृषभके रूपसे पधारे थे संतुष्ट हो गये। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर हो उनके शान्तस्वरूप नेत्रने ही उन्हें सन्भाग बता दिया। उनकी केवल दृष्टि पड्नेसे ही वे देवता धार्मिक नेत्रसे देखने लगे। एक क्षणमें हो उनका अज्ञान नष्ट हो गया। व सम्यक् प्रकारसे सद्धर्म-सम्पन्न हो गये असुरोंको स्थिति भी वैसी हो हो गयी। तब ब्रह्मजीने धर्मसे कहा—'धर्म! आजसे तुम्हारे लिये त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। ओ पुरुष इस तिथिके दिन ठपवास करके तुम्हारो पूजा करेगा, वह पापी होनेपर भी पापमुक्त हो जायगा। धर्म तुममें प्रभूत सामध्ये है। तुम इस अरण्यमें बहुत समयतक निवास कर चुके हो, इसलिये यह वन 'धर्मारण्य' नामसे विख्यात होगा। प्रभो । चार, तीन, दो और एक चरणसे युक्त होकर तुम कृत, त्रंता आदि युगमें जिस प्रकार लक्षित होते हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाशमें रहकर विश्वको अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो।'

राजन्! इतनी बार्ते कहकर लोकपिता**पह** ब्रह्माजी देवताओं और दानसेंके देखते देखते अन्तर्धान हो गये। देवताओंका शोक दूर हो गयः वे वृषभका वेष धारण करनेवाले धर्मके साथ अपने लोकको चले गये। जो पुरुष त्रयोदशीके दिन श्राद्ध करते समय धर्मकी उत्पत्तिका यह प्रसङ्ग पितरोंको सुनायेगा एवं भक्तिके साथ दूधसे तर्पण करेगा, वह स्वर्गर्षे जाकर देवताओंके साथ सुखपूर्वक निवास करनेका अधिकारी होगा।

[अध्याय ३२]

## चतुर्दशी तिथिके मन्हात्म्यके प्रसङ्गमें रुद्रकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपा मुनि कहते हैं — राजन् इसके अतिरिक्त सृष्टिके आरम्भर्मे सहके उत्पन्न होनेकी एक | था, उस समय प्रचण्ड तेजस्वी ब्रह्माजी क्षमारूपो कथा और है। अब वह प्रसङ्ग कहता हूँ 🛚

जब तपोरूप धर्ममय वृक्ष नष्टप्राय हो गया अस्त्र धारण किये प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रभुके आनेका प्रयोजन था परम ज्ञान और

<sup>\*ं</sup>बरमारि जुङ्गा अयो अस्य फरा है तीर्वे सपा इस्तासो अस्य। त्रिभा बढो जुलभो संस्थीति महो देतो मस्योन् उस विवेकः' । ऋषेद ४।५८।३) इस वेदमन्त्रमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है

तत्त्वको जानकर प्रजाक्षांकी रक्षा करना। सृष्टि करनेकी इच्छाबाले उन महाप्रभृने चाहा 🚽 प्रजाएँ डरपन हों और इच्छानुसार जगत्की वृद्धि हो।' किंतु इसमें प्रतिबन्ध पड़ गया। अतः क्रोधसे उनका मन क्षुव्ध हो उठा। फिर वे समाधिस्य हो गये। अब उनके सामने एक ऐसा ब्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ, जिसका अन्त-करण अत्यन्त पवित्र था। उसके रजीगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उसकी कीर्ति अचल थी। उस पुरुषमें वर देनेकी पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था। उसके शरीरकी कान्ति काले और लाल रंगसे सम्पन थी तथा नेत्र पीले रंगके थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लग्ग। तब ब्रह्माजीने कहा—'र्त्व मा सद'— तुम रोओ मत इस कारण उस पुराणपुरुषका नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्माजी बोले—'तुम एक महान् पुरुष हो। तुममें सब कुछ करनेकी शक्ति 👣 तुम मेरी ऐसी सृष्टिका विस्तार करो. जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो।'

ब्रह्माजीके इतना कहते ही वे तप करनेके विचारसे जलके भीतर चले गये फिर उन देवेश्वर रुद्रके जलमें चले जानेपर ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिकी सृष्टि की। ब्रह्माजीके अन्य मानस पुत्रीने भी प्रजाओंका स्जन किया। सृष्टि पर्याप्त रूपसे फैल गयी। फिर देवेश्वरको अध्यक्षतामें दक्षप्रजापतिका श्रह्मयज्ञ आरम्भ हो गया।

राजन्! इतनेमें रुद्रदेव, जो तप करनेके लिये जलके भीतर गये थे, संसार और सुरगणकी सृष्टि करनेके विचारसे जलसे बाहर निकले। उन्होंने सुना - 'यन हो रहा है और उसमें देवता. सिद्ध एवं यक्ष आये हुए हैं।' फिर तो उन्हें क्रोध हो आया अतः सोचा और कहा — 'अरे, तेजस्थिनी अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके पूर्खना-यश इसने किस प्रकार जगत्की सृष्टि कर ली?

हा, हा—इसे ऐसा नहीं करना चाहिये' यों कहते कहते रोषसे उनका शरीर चतुर्दिक् उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुँहसे प्यालाएँ निकलने लगीं वे ही अनेक भूत, पिशाच, बेताल एवं योगियाँके झुंड बनकर विचरने लग्गें। जब समस्त आकाश, पृथ्वी, सारी दिशाएँ तथा लोक आदि उन भूतोंसे भर गये तो उन रहने सर्वज्ञताके प्रभावसे चौबीस हाथ लम्बा एक धनुष बनावा। तेहरी बटी रस्सीसे उसकी प्रत्यञ्चा बनायी और क्रोधके कारण दो दिव्य तरकस तथा बाणोंको ले लिया और उससे उन्होंने पृथाके दौत तोड़ डाले, भग नामक मुनिकी और्खें निकाल लीं और क्रत् देवताके अण्डकोष काटकर िरा दिये। बाणविद्ध होकर क्रत् देवता यज्ञवादसे (यज्ञशालासे) भाग चले। वायुने उनका मार्ग रोक दिया यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। देवता यज्ञके पशु-से बन गये। तब सबने भगवान् रुद्दकी शरण ली। ब्रह्माजीने वहाँ पहुँचकर रुद्रको गलेसे लगाया। वहाँ वे देवता भी उन्हें दिखायी पड़े, जिनका रुद्रने अपकार किया था और जो भक्तिके साथ उनकी शरणमें पहुँचे थे। बातें विदित हो जानेपर देवाधिदेव ब्रह्माजी रुद्रकी ओर देखते हुए बोले 'तात! अब क्रोध करना ठीक नहीं हैं? क्योंकि कत्। यज्ञदेवतः तो यहाँसे भाग गये हैं है ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर रुद्र क्रोधसे भर गये और कहने लगे—'देवेश्वर! आएने सर्वप्रथम मुझे बनाया है। किंतू ये लोग इस यज्ञमें मुझे भाग नहीं दे रहे हैं, इसीलिये मैंने इन्हें विकृत कर दिया तथा इनका ज्ञान हर लिया है '

ब्रह्माजीने कहा—'देवताओं तुमलोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उच्च स्वरसं स्तांजांको पढकर इन महाभाग सम्भकी ऐसी आराधना करो जिसके फलस्वरूप भगवान् रुद्र प्रसन्त हो जायँ। इनकी प्रसन्नताः मात्रसे सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है। ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वे देवता भगवान् रुद्रकी स्तुति करने लगे।

देवगण बोले --- महात्मन् । आप देवताओंके अधिष्ठामा, तीन नेत्रवाले, जटा मुकुटसे सुशोधित तथा महान् सर्पका यज्ञोपबीत पहनते हैं। आपके नेत्रोंका रंग कुछ पीला और लाल है। भूत और बेताल सदा आपकी सेवामें संलग्न रहते हैं। ऐसे आप प्रभुको हमारा नमस्कार है। भगके नेत्रको बींधनेवाले भगवन् ! अरपके मुख्ये भयंकर अट्टहास होता है। कपदी और स्थाणु आपके काम हैं। पृषाके दाँत तोड्नेवाले भगवन्! आपका हमारा नमस्कार है। महाभूदोंके संरक्षक प्रभी आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभो! भविष्यमें वृषभ या धर्म आपकी ध्वजाका चिह्न होगा और त्रिपुरका आप विनास करेंगे। साथ ही आप अन्यकासुरका भी हनन करेंगे। पगवन्, आपका कैलासपर सुन्दर निवास-स्थान है। आप हाथीका चर्म बस्त्ररूपसे धारण करते हैं। आएके सिरकः ऊपर उठा हुआ केश सबको भयभीत कर देता है अतः आपका 'भैरव' नाम है। प्रभो ! आपको हमारा बारंबार नमस्कार है देवेश्वर! आपके तीसरे नेत्रसे आगकी भयंकर ज्याला निकलती रहती है। आपने चन्द्रमाको मुकुट बना रखा है। आगे आप कपाल धारण करनेका नियम पालन करेंगे। ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रभको हमारा नमस्कार है। प्रभौ! आपके द्वारा 'दारुवन'का विध्वस होगा। नीले कण्ठ एवं तीखे त्रिशुलसे शोधा पानेवाले भगवन् आपने महान् सर्पको कङ्कण बना रखा है, ऐसे तिग्म त्रिशृली (तेज त्रिशृलवाले) आप देवेश्वरको नमस्कार है। यञ्जमूर्ते आप क्षाचमें प्रचण्ड दण्ड धारण करते हैं। आपके

मुखर्मे बडवानलका निवास है। वेदान्तके हुारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे अप प्रभुको बारंबार नमस्कार है। सम्भो! आपने दक्षके बज्ञका विष्वंस किया है। शिव जगत् आपसे भय मानता है। भगवन्। आप विश्वके शासक है। विश्वके उत्पादक तथा कपदी नामके अटाजूटकी धारण करनेवाले महादेव! आपको नमस्कार है।

इस प्रकार देवताओंद्वारा स्तुति किये जानेपर प्रचण्ड धनुषधारी सनातन शम्भु बोले—'सुरगणो मैं देवनाओंका अधिष्ठाता हूँ। मेरे लिये जो भी काम हो, वह बताओं।'

देवताओंने कहा — प्रभो ! आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें वेदों एवं शास्त्रोंका सम्यक् प्रकारसे जान ययाशीच प्रदान करनेकी कृषा करें। साथ ही रहस्यसहित यज्ञोंकी विधि भी हमें जात ही जाय :

महादेवजी बोले --- देवताओ ! आप सब--के सब एक हो साथ पशुका रूप धारण कर लें और मैं सबका स्थामी बन जाता है, तब अप सभी अज्ञानसे मुक्ति पा जायँगे। फिर देवताओंने भगवान् राम्भुसे कहा 'बहुत ठीक, ऐसा ही होग्ग। अब आप सर्वथा पशुपति हो मुखे।' उस समय ब्रह्माजीका प्रसन्ततासे भर गयाः अतः उन्होने उन पशु-पतिसे कहा—'देवेश. अपके लिये चतुदंशी निधि निश्चित है। इसमें कोई संशय नहीं। जो द्विज उस चतुर्दशी तिथिक दिन श्रद्धापूर्वक आपकी उपासना करें, गेहैंसे तैयार किये पक्तान-द्वारा अन्य बाह्मणोंको भोजन करायें, उनपर आप परम संतुष्ट हों और ठन्हें उत्तम स्थानका अधिकारी बना दें 🕹

इस प्रकार अस्यक्तजन्मा ब्रह्मजीके कहनेपर

भगवान् रुद्रने पूषाके दाँत तथा भगके नेत्र पूर्वबस् कर दिये। फिर सभीको यजको समाप्तिका फल भी प्रदान किया तथा देवताओंके अन्त:करणमें परम विशुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान भर दिया। इस प्रकार परब्रह्म परमात्माने पूर्वकालमें रुद्रको प्रकट किया | रुद्रके लोकको प्राप्त करता है। [अध्याय ३३]

था। इसी कार्यका सम्पादन करनेसे वे देवताओंके अधिष्टाता कहलाते हैं।

जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस कथाका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर भगवान्

# अमावास्या तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें पितरोंकी उत्पत्तिका कथन

महातपाजी कहते हैं - राजन्! अब मैं पितरोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्घ कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पूर्व समयकी बात है—प्रजापति ब्रह्माजी अनेक प्रकारको प्रजाओंका सृजन करनेके विचारसे मनको एकाग्र करके बैठ गये। फिर ठनके मनसे प्तन्मात्राएँ\* बाहर निकलीं। उन्होंने उन सबको प्रधानता दी और 'इनको किन रूपोंसे सुशोधित करें'—यों विचारने लगे। कारण, वे सभी ब्रह्माजीके श्वरीरमें पहलेसे ही थीं और वहींसे पना ये धुप्रवर्णवाली तन्मात्राएँ प्रकट हुई थीं। फिर वे चमककर देवताओंसे कहने लगों 'हम सोमरस पीना चाहती हैं " साथ ही उनके मनमें ऊपरके सोकमें जानेकी इच्छा हुई। उन सबोने सोचा--'हम आकाशमें आसन जमाकर वहीं तपस्या करें ' ऊपर जानेके लिये वे मख दठाकर तिरहे मार्गका अवलम्बन करना ही चाहती थीं, इतनेमें अन्हें देखकर ब्रह्मजीने कहा —'समस्त गृहाश्रमियोंका | देना तुम्हारा परम कर्तव्य है : [अध्याय ३४]

कल्याण करनेके लिये आपलेग पितर होकर रहें ' ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम 'नान्दीमुख' होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्माजीने उनके मार्गका भी निरूपण कर दिया। राजन। इस समय ब्रह्माजीने उन पितरोंके लिये मार्ग सूर्यका दक्षिणायनकाल बता दिया। इस प्रकार प्रजाकी सृष्टि कर वे जब मौन हो गये, तब पितरोंने उनसे कहा—' भगवन्! हमें जीविका देनेकी कुरा क्रीजिये, जिससे सुख प्राप्त कर सकें।'

ब्रह्माजी बोले— तुम्हारे लिये अमानास्याकी तिथि ही दिन हो। उस तिथिमें मनुष्य जल तिल और कुशसे तुम्हारा तर्पण करेंगे। इससे तुम परम तुप्त हो जाओंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावास्या तिथिमें तिल देनेका विधान है। पितरोंके प्रति श्रद्धा रखनेवाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगाः उसपर अन्यन्त संतुष्ट होकर यश्राशीम्र वर

## ~~##### पूर्णिमा तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके स्वामी चन्द्रमाकी उत्पत्तिका वर्णन

मृति ब्रह्मजीके मानस पुत्र हैं उन्होंके यहाँ कन्याऑमें रोहिणी सबसे श्रेष्ट थीं। सुनते हैं, पुत्ररूपसे चन्द्रमाका प्राकट्य हुआ था। दक्षप्रजापतिने 🛭 चन्द्रमा अकेली उस रोहिणीसे ही अधिक प्रेम उन्हें अपना जामाता बना लिया। दक्षकों जो करते थे, दूसरी अन्य कन्याओंसे नहीं। तब अन्य

**महातपाजी कहते हैं**—राजन् यशस्वी अप्रि | परम माननीया कन्याएँ चन्द्रमाकी पत्नी हुई। उन सत्ताईस दाक्षायणी कन्याएँ कही गयी हैं. वे सभी रेसभी कन्याएँ पिता दक्षके पास आयीं और

<sup>&</sup>quot; पञ्चतानेन्द्रियरंके विषय शब्द-स्पर्शांदि श्री अन्ध्रशार्र है। इनका प्रयोग संस्कृतमें क्लोब एक पूर्वलकुमें दृष्ट है 🕻

उन्होंने चन्द्रमाके विषम व्यवहारका वृत्तान्त सुनाया। दक्ष भी चन्द्रमाके समीप आये और ऐसा न करनेके लिये बार-बार समझाया; किंतु चन्द्रमाने उनकी समतावाली बातपर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्षने चन्द्रमाको शाप दे दिया—'तुम (धीरे-धीरे क्षीण होकर) अस्त हो जाओ।'

इस प्रकार दक्षक कहनेपर उनके शापसे चन्द्रमाको क्षय (रोग) हो गया और अन्तर्मे वे अमावास्थाको सर्वधा अस्त हो गये। उनके अभावमें देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेषतः ओवधियौ प्रायः सब के सब नष्ट से हो गये। जब ओवधियौंका अत्यन्त अभाव हो गया, तो मुख्य देवताओंकी आतुरता बढ़ गयी। वे कहने हमे — 'चन्द्रमा कृशोंकी जड़में स्थित हो गया।'' अब वे चिन्तातुर देवता भगवान् विष्णुकी शरण गये श्रीहरिने उनसे पूछा— 'आप बतलायें, एतदधे मैं क्या करूँ?' तब देवताओंने उनसे कहा — 'भगवन्। दक्षने चन्द्रमाको शाप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गये हैं '

उस समय उन प्रभुने देवताओं से कहा'सुरगणो! तुमलोग गर्जनेवाल समुद्रमें चारों आर
ओषधियाँ डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका
मन्थन अस्त्म्भ कर दो!' देवताओं से ऐसा कहकर
स्वयं भगवान् श्रीहरिने फिर महाभाग शंकर एवं
बहाजीको स्मरण किया, साथ ही रस्सीकी जगह
प्रमुक्त होनेके लिये वासुकिनामको आज्ञा दो।
फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्रका मन्थन
करने लगे। राजन्! जब समुद्र भलीभौति मया
गया तो चन्द्रमा पुनः प्रकट हो गये। जिन परम
पुरुष परमात्माका क्षेत्रज्ञ नाम है उन्हें ही

प्राणियाँका जीवातमा चन्द्रमा समझना चाहिये। अब परोक्ष मूर्तिके अतिरिक्त वे सुन्दर सोमका स्वरूप धारण करके पृथक् रूपसे भी प्रकाशित होने लगे। सभी देखता, मानव, वृक्ष और ओवधियाँ इन्हीं सोलह कलावाले परम प्रभुका आश्रय पाकर जीवन धारण करनेमें समर्थ हैं। उस समय सोमको उन्हीं प्रभुका स्वरूप समझकर रुद्रने उनको द्वितीया तिथिको (अपृता) कलाको अपने मस्तकपर धारण कर लिया। जल उन्हीं (शिव—परमात्मा)-का स्वरूप है। इसीसे ठन्हें विश्वपूर्ति कहा गया है। चन्द्रमापर प्रसन्त होकर **अह्याजीने इन्हें पूर्णमा**सी तिथि प्रदान की। राजन् इस तिथिमें उपवास रहकर चन्द्रमाकी उपासना एवं ध्यान करना चाहिये। व्रतीको अन्तका आहार करना चाहिये। इस व्रतके फलस्यरूप चन्द्रमा दसे ज्ञान, कान्ति, पृष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। [विशेष द्रष्टव्य—अग्नि-नारदादि पुराणीं, 'नास्दसहिता', 'रब्रमाला' एवं मृहुवंचिन्ता-मणि आदि ज्योतिषग्रन्यॉर्मे—तिथीशा बहिकौ गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रवि: । शिवो दुर्ग्यन्तको विश्वे इरि: काम: शिव: शशीः। (मुहू० चि० १।३) आदिसे क्रमशः कहीं अग्नि, बहा, पावंती, गणेश, नाग, गुह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्वदेवता, विष्णु, काम, शिव और चन्द्रमाको प्रतिपदादि र्तिधियाँका स्वामी बतलाया गया है और कहीं ठीक यह वराहपुराणवाला ही क्रम है। पर इसमें सुन्दर कथाओंद्वारा ज्योतिषके रहस्यको स्पष्टकर विशेष सिद्धि-प्राप्तिके सरल साधन निर्दिष्ट हुए ्रहससे पाठक पाठिकाओंको अवश्य साध उठामा चाहिये ] [अध्याय ३५]

and Michigan and

<sup>•</sup> यह बीदक मान्यत है, बन्दक अवावास्थाको ओवधि, तुण एवं वीकधोंमें वस्स करता है

### प्राचीन इतिहरसका वर्णन

महातपा कहते हैं — राजन्! त्रेतायुगके आदियें जो बीर मणिसे उत्पन्न हुए ये तथा जिनमेंसे एक तुम भी हो। अब उनका वृत्तान्त बताता हैं, सुनो। नरेन्द्र सत्वयुगमें जिसका नाम सुप्रभ चा, वह तुम ही हो। यहाँ 'प्रजापाल'के नामसे भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है। राजन्! रोष महाबली नरेश त्रेतायुगमें होंगे जो दीप्ततेजा था, उसका नाम शान्त कहा गया है। सुरश्मि महाबली राजा शशकर्णके नामसे ख्याति प्राप्त करेगा। शुभदर्शन ही पाञ्चाल राजा होगा—इसमें संदेह नहीं है। सुशान्ति अङ्गवंशमें जन्म लेकर सुन्दर नामसे विख्यात होगा। सुन्द हो (सत्ययुगके अन्तमें) मुच्कुन्द हुआ। इसी प्रकार सुद्युप्त तुरु नायसे, सुमना सोमदत्त नामसे तथा शुभ संवरण नामसं विख्यात हुए। सुशील वसुदान हुआ और सुखद असुपति नामक राजा हुआ। शम्भु सेनापतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ। कान्त दशरथके नामसे विख्यात राजा हुए और सोमकी राजा जनक नामसे प्रसिद्धि हुई। राजन्, ये सभी नरेक त्रेतायुगर्ने हुए थे। वे इस भूमण्डलके राज्य-सुखको भागकर अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा भगवानकी आराधना करके निःसंदेह स्वर्गको प्राप्त करेंगे।

भगवान् वसह कहते हैं— वसुंधरे! यह उतम 'सहाविद्यामृत' नामक आख्यान है। इसे सुनकर राजर्षि प्रजापालको अत्यन्त आनन्द हुआ और वे अन्तमें तपस्या करनेके लिये वनमें चले एये। इस प्रकार तप एवं सहाका चिन्तन करते हुए उन्होंने पाइभौतिक हरोरका परित्याग कर दिया और अन्तमें सहामें हो सीन हो गये। राजा प्रजापालने यह तपस्या वृन्दावनमें को थी वहाँ तपस्या करने हुए उन्होंने भगवान् गोविन्दकी इस प्रकार स्तुनि को भी

राजा प्रजापालने कहा — जो सम्पूर्ण जगत्के रूपमें विराजमान हैं। गोपेन्द्र एवं उपेन्द्र---जिनके नाम हैं जिनकी किसीसे तुलना नहीं की जा सकती, जो एकमात्र संसार-चक्रको चलानेमें कुशल है तथा पृथ्वी जिनके आत्रयपर टिकी है, उन देवेश्वर भगवान् गोबिन्दको मैं नमस्कार करता हैं। श्रीकृष्ण! आप गौओंके रक्षक हैं। जो दुःखरूपी सैकडों लहरोंके उठनेसे भयंकर बन गया है तथा जिसमें वृद्धावस्थारूपी जलकी पॅबरियों उठ रही हैं एवं जो पातालतक गहरा है, ऐसे संसार-समुद्रमें मैं गोते खाना हैं ऐसी स्थितिमें मुझे मुख देनेमें समर्थ एकमात्र आप अप्रमेवस्वरूप प्रमु ही हैं। विभो ! आपको मेरा नमस्कार है। भगवन् ! आधि व्याधियों तथा ग्रहोंके द्वारा मैं बार बार इधर-उधर घसीटा जा रहा हैं। उपेन्द्र आप सम्पूर्ण प्राणियोंके बन्धु हैं। जनार्दन! दु:स्त्री एवं व्याकुल व्यक्तिपर कृपा करना आपका स्वाभाविक गुण है। अतः महाभागः! आपको मेरा नमस्कार है। सुरेश । सर्वज्ञों में अगपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यह अखिल विश्व आपके प्रयत्नसे ही विस्तृत हैं। प्रभो ! आपकी छन्न-छायामें गोप आनन्द करते हैं। चक्रधर प्रभा! मैं संसारसे भयभीत हो गया हैं। अतः मेरी रक्षा करनेकी कृपा कीजिये। अच्यृत! आप परम देवता हैं। सुरसमाजमें आपको प्रधानता है। आप पुराणपुरुष हैं। चन्द्रमामें प्रकाश आपका ही तेज है। अग्नि आपका मुख है। गोपेन्द्र! मैं संसारमें भटक रहा हैं। मेरी रक्षा आप करें। सुरेश! भला इस सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वमय संसारमें रहनेवाला कौन ऐसा प्राणी है, जो आपकी मायाको पार कर सके गोपेन्द्र' आप अगोत्र, अस्पर्श, अरूप, अगन्ध, अनिर्देश्य और अज हैं जो विद्वान् व्यक्ति ऐसे आप पूजनीय

पुरुवकी उपासना करते हैं, उन्हें मुक्तिका पात्र माना जाता है। आपकी न कोई मूर्ति है और न कोई कर्म। आप परम कल्याणम्य हैं। आप शङ्क चक्र, एवं कमल धारण करते हैं—यह पुराणांका कथन या सारी स्तुति औपचारिकमात्र है। मैं आपको निरन्तर नमस्कार करता हैं। आप वामनका अवतार धारण करके तीनों लोकांपर विजय पा चुके हैं। आप कृष्णादि चतुर्ब्यूहसे शोभा पाते हैं शम्भु, विभु, भूतपति और सुरेश—ये सब आपके ही नाम हैं। ऐसे अनन्त एवं विष्णुनामधारी आप प्रभुको मैं प्रणाम करता हूं। भगवन्। आप स्थावर

जङ्गम अखिल जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। प्रभो। मैं मुक्ति चाहता हूँ। अतः आप अभी मुझे उस स्थानपर ले चलें। जहाँ गये हुए योगी पुरुष पुनः वापस नहीं आते। विश्वमूर्ते! गोबिन्द! आपकी जय हो। सर्वज्ञ, अग्रमेय एवं विश्वेश्वर! आपकी जय हो, जय हो!

भगवान् वसह कहते हैं—वसुंधरं! उस समय राजा प्रजापालने इस प्रकार भगवान् गोविन्दकी स्तुति की और अपने शरीरको उनमें लीन कर दिया और वे शाश्चत धामको प्रधार गये।

[अध्याय ३६]

----

## आरुणि और व्याधका प्रसङ्ग, नारायण-मन्त्र-श्रवणसे बाघका शापसे उद्धार

पृथ्वीने पृष्टम — भगवन्, आप सम्पूर्ण प्राणियांका स्वन करते हैं। प्रभो! मैं आपकी उपासनाकी विधि जानना चाहती हूँ — अर्थात् श्रद्धालु स्त्रियों अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं? विभो! आप मुझे यह सब बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् सराह कहते हैं —देवि मैं भावसे ही वशीभूत होता हूँ मैं न तो प्रचुर धनोंसे सुलभ हूँ और न जणदि अन्य उपासनासे ही साथ ही भक्त लोग भुझे तपद्वारा भी प्राप्त करते हैं— एतदर्थ में तुमसे कुछ साधनोंका निर्देश करता हूँ। जो मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे मुझमें अपना चिस लगाये रहता है, उसके लिये अनेक प्रकारके (तपोस्त्रप) खत हैं उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो। अहिंसा, सत्यभाषण, चोरी न करना और ब्रहाचर्यका पालन करना ये मानसिक खत कहे जाते हैं।<sup>र</sup> दिनमें एक समय भोजन करना अथवा केवल

एक बार रातमें भोजन करना पुरुषोंके लिये शारीरक वृत (या तप) हैं। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये थेद पढना, भगवान् विष्णुके नाम-यशका कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसीको चुगलो न करना, हितकारी मधुर बात कहना सबका हित सोचना, धर्मपर आस्या रखना और धर्मयुक्त बातें योलना ये बाणीके उत्तम वृत हैं

वसुंधरे! इस विषयमें एक प्रसङ्ग सुना जाता है—पूर्वकल्पमें आरुणि नामसे किख्यात एक महान् तपस्वी ब्राह्मण-पुत्र थे। वे ब्राह्मणश्रष्ठ किसी उद्देश्यसे तप करनेके लिये बनमें गये और वहाँ वे उपवासपूर्वक तपस्या करने लगे उन ब्राह्मणने देखिका नदी के सुन्दर तटपर अपने रहनेका आश्रम बनाया था। एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता स्नान-पूजा करनेके विचारमे उस नदीके तटपर गये। स्नान करके थे जब जप कर

र तुलनीय गौल १७।१४

<sup>ः</sup> ३. इस भागको कई नर्क्यों है पर यहाँ यह यंकाककी देग नदी है 'महाभारत' तथा 'स्कन्दपुराण'में इसका बहुआ उस्लेख है।

रहे थे तो उन्होंने सामनेसे अन्ते हुए एक भयंकर ख्याधको देखा, जो हाथमें बड़ा-सा धनुष लिये हुए था। उसकी आँखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मणके वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारनेके विचारसे आया था। उस ब्रह्मघातीको देखकर आरुणिके मनमें घषड़ाहट उत्पन्न हो गयी और वे भयसे घरघर कॉंपने लगे। किंतु ब्राह्मणके अन्त शरीरमें भगवान् नारायणको देखकर वह ख्याध हर-सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथसे गिरा दिये और कहा

व्याधने कहा—बहान्! मैं आपको मारनेके विचारसे ही यहाँ आया था; किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बृद्धि अब कहाँ चली गयी विप्रवर! मेरा जीवन सदा पाप करनेमें ही बीता है। अबतक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्युके मुखमें प्रविष्ट हो गये। प्राय: दस हजार साध्यो स्त्रियांका भी मैंने अन्त कर डाला है। अहो ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला मैं पापी पता नहीं, किस गतिको प्राप्त कहेँगा? महाभाग! अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें।

व्याधके इस प्रकार कहनेपर उसे ब्रह्मवाती एवं महान् पापी समझकर द्विजन्नेष्ठ आरुणिने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु इदयमें धर्मकी अभिलाषा जग जानेके कारण ब्राह्मणके कुछ न कहनेपर भी वह व्याध वहीं उहर गया ब्राह्मण भी नदीमें स्नानकर वृक्षके नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनोंका नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गये। एक दिनकी बात है—आरुणि स्नान करने नदीके जलमें भीतर गये थे। इधर कोई भूखसे व्याकुल बाध तवतक उन शान्तस्वरूप मुनिको मारनेक लिये आ पहुँचा पर इसी बीच

व्याधने बावको मार डाला। मरनेपर उस बावके शरीरसे एक पुरुष निकला। बात ऐसी थीं जिस समय आरुणि जलमें थे और बाव उनपर शपटा, उस समय घवड़ाहटके कारण मुनिके मुँहसे सहसा 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र निकल गया। बावके प्राण तबतक उसके कण्डमें ही वे और उसने यह मन्त्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मन्त्रको सुनलेनेसे वह एक दिव्य पुरुषके रूपमें परिणत हो गया। तब उसने कहा—'द्विजवर जहाँ भगवान् विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपास मेरे सारे पाप धुल गये अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया।'

इस प्रकार उस प्रविक कहनेपर विप्रवर आरुणिने उससे पूछा—'नरश्रंष्ठः तुम कीन हो ?' राजेन्द्र ! तक पूर्वजन्ममें जो बात बीती थीं, उसे बतलाते हुए वह कहने लगा 'इसके पहले जन्ममें मैं 'दीर्घबाह' समसे प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक् प्रकारसे अध्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे। पर आज ब्राह्मणेंसे मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणोंका अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहारसे सभी ब्राह्मण क्रद्ध हो गये और उन्होंने सुझे भीषण शाप दे दिया—'तु अत्यन्त निर्दयी बाघ होगा; क्योंकि तरे द्वारा ब्राह्मणांका भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी बातका स्मरण भी न रहेगा। ओर प्रचण्ड मूर्ज ! मृत्युके समय भगवान् नारायणका नाम तेरे कानोंमें पढ़ेगा।'

विप्रवर! वे सभी ब्राह्मण बेदके पारगामी विद्वान् थे। उनका भीषण शाप मुझे लग गया मुने! जब ब्राह्मणोंने शाप दिया तो मैं उनके पैरोंपर गिर पड़ा तथा उनसे कृपापूर्वक क्षमाकी भोक्न माँगी। मुझपर उनकी कृपादृष्टि हो गयी।

और कहा—'राजन्। प्रत्येक छटे दिन मध्याहकालमें सुझे जो कोई मिले, उसे तू खा जाना। वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण संगेगा और उसके आधातसे तेरे प्राण कण्ठमें आ जाये, उस समय किसी बाहाणके मुखसे जब 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र तेरे करनोंमें पहेगा, तब तुझे स्वर्गकी प्राप्ति हो जायगी—इसमें कोई संशय नहीं ' म्ने मैंने दूसरेके मुखसे भगवान विष्णुका यह नाम सुन्त है। परिणामस्वरूप मुझ ब्रह्मद्वेषीको भी भगवान् नारायणका दर्शन सुलभ हो गया फिर जो ब्राह्मणीका सम्मानपूर्वक अपने मुँहसे **'ॐ हरवे नमः' इ**स मन्त्रका उच्चारण करते हुए प्राणींका त्याग करता है तो वह परमपवित्र पुरुष जीतेजो ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार-बार कहता हैं यह सत्य है सत्य है और निश्चय ही सत्य है। बाह्यण चलते फिरते देवता हैं। भगवान् पुरुवोत्तम कुटस्थ पुरुव हैं।'

ऐसा कहकर शुद्ध अन्त-करणवाला वह बाघ (दिव्य पुरुष) स्वर्ग चला गया और बाह्मण आरुणि भी बाघके पंजसे छूटकर व्याधसे कहने लगे - आज बाध मुझे खानेके लिये उद्यत हो गया था। ऐसे अवसरपर तुमने मेरी रक्षा की है। अतएव उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वत्स। मैं तुमपर संतुष्ट हैं, तुम वर मौंगो।

**क्याचने कहा—** ख़ाहाणदेवता<sup>३</sup> मेरे लिये यही वर पर्याप्त हैं, जो आप प्रेमपूर्वक मुझसे बार्ने कर रहे हैं। भला, आप ही बताइये—इससे अधिक बरसे पुझे करना ही क्या है?

आरुणिने कहा—व्याध! तुम्हारी तपस्या

अतएव उन्होंने मेरे उद्घारकी भी बात बता दी करनेकी इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। किंतु अनम्। उस समय तुमम् अनेक प्रकारके पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भवंकर वा। परंतु अब सुम्हारा अन्त:करण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देखिका नदीमें स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकालतक भगवान् विष्णुके नाम सुननेसे तुम्हारे पाप नष्ट हो गये हैं इसमें कोई संशय नहीं। साधा ! अब मेरा एक वर स्वीकार कर लो, वह यह कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो। तुम इसके लिये बहुत पहलेसे इच्छुक भी थे।

> व्याध बोला - ऋषे अध्यने जिन परम प्रभु भगवान् नारायण और विष्णुकी चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह बनानेकी कृपा करें—यही मेरा अभीष्ट वर है।

> ऋषिने कहा —च्याध! कोई भी पुरुष सनातन श्रीहरिके उद्देश्यसे जिस किसी व्रतको पक्तिपूर्वक करनेमें संलग्न हो जाय तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। पुत्र ! तुम ऐसा जानकर भगवान् नारायणका यह व्रत करो (व्रतका रूप यह है—) कभी भी गणान—इन्ह्राणसंघके लिये निर्मित अन्त नहीं खाना चाहिये और झुठ भी नहीं खेलना चाहिये व्याध<sup>ा</sup> मैंने तुमसे जो इस उत्तम व्रतकी बात बतायों है, यह बिलकुल सत्य है। अब तुम तपस्की बनकर जबतक इच्छा हो, यहाँ रहो।

भगवान् बराह कहते हैं—वसुंधरे आरुणिको यह निश्चय हो गया कि यह व्याध मोक्ष पानेके लिये अत्यन्त चिन्तित है। अतः उन वरदाता ब्राह्मणने उसे इच्छित वर दे दिया। फिर एक दिन से वहाँसे उठकर सहसा कहीं चले गये। [अध्याय ३७]

१, यहाँ मूलर्से—'गव्यन्' जब्द है। यनु ४, १०९ तथा ११९ में भी यह जब्द आया है। वहाँ सभी व्याख्याता इसका प्राय: 'सरकाद्रागरंकानम्' पति अर्थ करते हैं। मोनियर विलियमके संस्कृतः अँग्रेगीः क्षोत्रमं यही नाथ और अधिक स्पष्ट है :

## सत्यतपाका ग्राचीन ग्रसङ्ग

भगवान् वसह कहते हैं—पृथ्वि! अब वह व्याध साधुओंके मार्गका अवलम्बनकर मन-ही-मन पुरुका ध्यान करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा। भिक्षा लेनेका समय आनेपर वह कुक्षसं गिरे सुखे पत्ते खा लिया करता था। एक दिनको बात है, उसे भूख लगो तो किसी वृक्षके नीचे गया। भूखके कारण पेड्के पाससे उसे सुखे पत्ते उठाकर खानेकी इच्छा हुई। पर वैसा करते ही आकाशवाणी हुई—'अरे, ये शाखीटके निकृष्ट पत्ते हैं इन्हें मत खाओं।' यह शब्द मर्याप्त उच्च स्वरसे हुआ था। अत: वह व्याध उसे छोडकर हट गया। अब वह किसी दूसरे घुशका पत्ता दठाकर लेने समा। अब पुन: वहाँ भी बैसी ही ध्वनि हुई। इस प्रकारको आपत्ति मानकर व्याधने उस दिन कुछ भी न खाया और निराहार रहकर बड़ी सावधानीके साथ गुरुदेव आरुणिको स्मरण करते हुए वह तप **क**रनेमें तत्पर रहा।

इस प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतरेमें महर्षि दुर्वासा उस व्याधके पास पथारे। उन ऋषिने देखा—व्याधके प्राणमात्र शरीरमें हैं, पर तपस्याके तेजसे यह ऐसा चमक रहा है, मानो घी हालनेसे अस्ति प्रदीप्त हो रही हो। उस व्याधने उन मुनिवर दुर्वासाजीको सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला—'भगवन्! आपके दर्शनसे मैं कतार्थ हो एया। आज श्राद्धका दिन है। अप अतिथि देवता मेरे पास पथारे हैं। सुखे पत्ते आदिसे ब्राद्ध करके आप द्विजवरको मैं तुप्त करना चाहता हैं।' इधर इसमें कितनी पवित्र भावनाएँ हैं, इन्द्रियाँ कितनी बशमें हो गयी है तथा इसने तपसे कितना बल प्राप्त कर लिया है--यह जाननेके लिये वे मुनि भी उद्यत ये ही। अतः उन्होंने उच्च स्वरसे व्याधसे कहा—'ठीक किसे धूल सकता है?' मुनिके ऐसा कहनेपर

है. तुम अपने पास आये मुझ अतिधिको यव, गेहैं एवं धान्यसे भलीभौति सिद्ध किया हुआ अन दो। मैं भूखसे अत्यन्त पीडित हो रहा है।' दुर्वासाजीके ऐसा फहनेपर व्याध बडी चिन्तामें पड गया वह सोधने लग्ग—'यह सब सामग्री कहाँसे मिलेगी।' वह इस प्रकार सोच ही रहा था इतनेमें एक सोनेका पवित्र पात्र आकाशसे गिरा। वह पात्र सिद्ध अन्तोंसे पूर्ण था। व्याधने उसे हाथमें उठा लिया और उसे लेकर वह डरता हुआ दुर्वासा मृतिसे कहने लगा—'ब्रह्मन्! आप परम ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं। जबतक मैं भिक्षा लाने जाता है, तबतक आप यहीं रहनेकी कृपा करें। मुझपर किसी प्रकार आपकी इतनी कृपा अवस्य होनी चाहिये।'

इस प्रकार कहकर वह साधु व्याध भिक्षा मौंगनेके लिये जैसे हो आगे बढा-इतनेमें उसे बहुत से उपवन एवं अहीरको बस्तियोंसे युक्त एक नगर दिखायी पड़ा। वहाँ पहुँचनेपर वृक्षोमेंसे दूसरे अनेक पुरुष सुवर्णपात्र लिये निकल पड़े और विविध दिव्यानोंसे उसकी धालीको भर दिया। व्याध उसे लेकर अपनेको कृतार्थ सा मानता हुआ अपने स्थानपर लौट आया। वहाँ आकर उसने जाएकोंमें श्रेष्ठ महर्षि दुवांसाको बैठे देखाः मुनिको देखकर उसने प्रसन्नतापूर्वक भिक्षाको एक पवित्र स्थानपर रख दिया और उन्हें प्रणाम कर कहा—'ब्रह्मन्! यदि आपकी मुझपर दया है। तो कृपा करें, यह आसन लें और पैर धोकर पवित्र आसनपर बैठ जायें।' व्याधके ऐसा कहनेपर ठसके पवित्र तपोबलकी परीक्षा करनेके विचयसे महर्षिने कहा—'ख्याध! में नदी जानेमें असमर्थ हूँ भेरे पास जलपात्र भी नहीं है फिर मेरा पैर

व्याध सोचने लगा—'क्या अब करूँ ? मुनिजीका मेरे यहाँ भोजन कैसे हो सकेगा ?' फिर उस चतुर व्याधने मन ही-मन अपने गुरु आरुणिको स्मरण किया। साथ ही उस सुन्दर बुद्धिवाले व्याधने उस देविका नदीकी भी स्तुतिपूर्वक सरण ली

ख्याध बोला—निद्यांमें ब्रेष्ठ देविके मैं व्याध हूँ मैंने सदा प्रप-ही-पाप किये हैं। ब्राह्मण-हत्या-जैसा महाप्पप भी कर चुका हूँ। देवि! पिर भी मैं अस्पको स्मरण कर आपको शरण आया हूँ। आप पेरी रक्षा करें। देवता, मन्त्र और पूजनका विधान— यह सब मैं कुछ भी नहीं जानता देवि! आप निद्यों में प्रधान हैं। केवल गुरुके उत्तम चरणांका ध्यान करनेसे मेरा सदा कल्याण होता आया है अब आप मुझ पाणीपर कृपा करें। आपने दुर्वासा ऋषि अपना पैर भो सकें. इस निमित्तसे आप उनके संनिकट पधारनेकी कृपा कींजिये।

इस प्रकार व्याधक प्रार्थना करनेपर पापनाशिनी देविका नदी वहीं पहुँच गयीं, जहाँ उत्तम व्रतका पालन करनेवाले दुर्वासा मुनि विराजमान थे। यह देखकर मुनिको बडा आक्षयं हुआ। वे विस्मयविमुग्ध रह गये साथ ही उन विद्वान् मुनिवर दुर्वासाके मनमें बड़ी प्रसन्तता हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर उसके श्रद्धापूर्वक दिये हुए अन्नको खाया तथा आचमन किया! उस समय व्याधके शरीरमें केवल हड्डी ही शेष रह गयी थी। भूखके कारण वह अत्यन्त दुर्बल हो गया था दुर्वासा ऋषिने उससे कहा—'अङ्गांसहित वेद तथा रहस्यके साथ यद एवं क्रम, ब्रह्म-विद्या और पुराण—सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जार्ये।' इस प्रकारका वर देकर दुर्वासाजीने उसका न्वीन नामकरण किया। उन्होंने कहा—'तुम अब ऋषियों में अग्रगण्य सत्यत्या नामक ऋषि होओंगे।'

मुनियर दुर्वासाजीने जब इस प्रकार व्याधको वर दिया तो उसने मुनिसे कहा—'ब्रह्मन्ः मैं व्याध होकर वेदोंका अध्ययन कैसे कर सकूँगाः'

ऋषि बोले साधु व्याध! निराहार रहकर तपस्या करनेसे अब तुम्हारे पहलेके शरीरके संस्कार समाप्त हो गये हैं। तुम्हारा यह तपम्पय शरीर उससे सर्वथा भिन्न है—इसमें कोई संशय नहीं। पूर्वकालीन अज्ञान भी शेष नहीं रह गया है इस समय तुम्हारे अन्त करणमें शुद्धरूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं। अत तुम परम पवित्र शरीरवाले बन गये हो—यह मैं तुमसे बिलकुल सञ्जी बात बता रहा हूँ। मुने! इस कारण तुम्हें बेद और शास्त्र भलीभौति प्रतिभासित—ज्ञात होंगे। [अध्याय ३८]

may may the total of the same of

### मत्स्यद्वादशीव्रतका विधान तथा फल कथन

सत्यतपाने कहा — भगवन्! आप ब्रह्म-इतियोंके शिरोमणि हैं आपने जो दो शरीरोंकी बात कही है, यह शरीरभेद कैसे हैं? आप यह मुझे बतलानेकी कृष्ण कीजिये। दुर्वासाजी बोले—दो हो नहीं, किंतु शरीरके तीन भेद हैं—ऐसा कहना चाहिये। प्राणियोंको ये शरीर इसलिये मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगे। तुम्हारी पूर्वकी अवस्था भले

१ इसी पुराणमें आगे चलकर ९८वें अध्यादमें भगवाल्ने बतलाया है कि वस्तृत में सत्वतम इस जनमें भी वास्पीकिके समाद स्राह्मण हो थे। केवल क्याधींके संसर्गमें एहकर वे व्याध- से बन गये थे। फिर व्हिंबर्गिके सत्सन्नसे विशेषकर दुर्खासके उपदेशसे वे चाहाण हो गये-

स कि सत्यतम्बः पूर्वं भृगुवंत्रोद्भवो द्वितः । दस्युक्षंत्रगेसम्भूतो दस्युवत् समवायतः॥ ततः कालेन महता कविसङ्गार्भार्देवः वभी दुर्वाससः सम्यग्वोधितशः विशेषतः॥

ही पापपूर्ण मी, क्योंकि उस समय तुममें ज्ञानका नितान्त अभाव था। पर वही तुम अब उत्तम ब्रतका पालन करनेके कारण दूसरी अवस्थामें आ गये हो—ऐसा समझना चाहिये। ब्रह्मवेत्ता 'विद्वानीने बताया है कि एक वीसरा भी शरीर है, जिसे इन्द्रियों अपना विषय नहीं बना सकतीं तथा जो धर्म और अधर्मको भोगनेके लिये मिलता है। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं। धर्म एवं अधर्मके भोग तथा सांसारिक पदार्घोंके भोगका साधन होनेसे भी शरारके तान भेद सिद्ध होते हैं पूर्व समयमें तुम्हारे द्वारा जो प्राणियोंका वंध हुआ करता था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गये वे इसीलिये तुम्हें पापमय शरीरवाला कहा जाता था। लोग तुमको पापी कहते थे। किंतु अब निरन्तर तप और दया करनेके कारण तुम्हारी प्रवृति परम पवित्र बन गयी है। इस समय तुम्हें यह धर्ममय दूसरा शरीर सुलभ हो गया है। इस शरीरसे बेदों और पुराणांको जानकारी प्राप्त करनेके तम पूर्ण अधिकारी हो—इसमें कोई संशव नहीं जैसे जबतक बालककी अवस्था आठ षधंतकको रहतो है, तबतक उसकी मानसिक वृत्तिमें कुछ और ही भाव भरे रहते हैं , वहरे जब आठ वर्षको सोमा पार कर जाता है तो उसकी चेष्टा दूसरी ही बन जाती है अतः बहाका विवेचन करनेवाले महापुरुषोंने बतायः है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओंके भेदसे तीन भेदवाला कहा गया है। भेद केवल नाममें है— जैसे मिटदो और घडा इन वर्णोंके क्रमसे कर्मकाण्डक भी चार भेद बतलाये गये हैं '

सत्यतपाने कहा — मुनिवरजी! आपने जिन परत्नहा परमात्माकी बात कही है, उनके रूपको तो महात्मा एवं योगी पुरुष भी जाननेमें असमध हैं। क्योंकि उन प्रभुमें नाम, गोत्र और आकारका अभाव है। जब उन परब्रह्म परमात्माको कोई

संज्ञा ही नहीं है तो वे जाने भी कैसे जा सकते हैं गुरो! आप उनकी कोई ऐसी संज्ञा बतानेकी कुण कीजिये, जिससे मैं उन्हें जान सक्तें जिनका नाम वेदां एवं शास्त्रोंमें पढ़ा जाता है, क्या वे ही तो ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हैं उन्हें तो बेदोंमें पुरुष, पुण्डरीकाझ तथा स्वयं भगवान् नहावण एवं श्रीहरि कहा गया है। मुनिवर, उन्हें पानेके साधन अनेक प्रकारके यह तथा उचित प्रचुर दान हैं। वे भगवान् इन उपर्युक्त साधनों तथा ब्रद्धा, भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं। अथवा भगवन्! प्रचुर सम्पत्तिसे तथा बहुत-से अन्य श्रेष्ठ सत्कर्मीके प्रभावसे वेदके पारगामी बिद्वान तथा पृण्यातमा पुरुष उन्हें या सकते हैं। पर मैं एक निर्धन व्यक्ति उन्हें या सक्तै--आप वैसा उपाय मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। विप्रवर! धनके अभावमें दान देना सम्भव नहीं है। धन रहते हुए भी यदि परिवारमें अधिक आसक्ति है, तो उसके मनमें दान करनेकी रुचि नहीं होती। पेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान नारायण सर्वथा दूर हो रहते हैं। क्योंकि वे सनातन बीहरि अत्यन्त प्रयासद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिये दथापूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त कर सके।

दुर्वासाजी बोले—स्बधी। मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय व्रत बताता हूँ भगवान नाएयण ही इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व सभयमें जब पृथ्वी पातालमें डूडी या धैंसी जा रही थी तो उसने इस व्रतको किया या उस समय जलके बहुत बढ़ जानेसे पृथ्वोका पार्थिव अंश प्रायः जलद्वारा नष्ट कर दिया गया या इस प्रकार जब सर्वत्र जल ही जल रह गया तो पृथ्वी रसातलमें चलो गयी। वहाँ जाकर प्राणीवर्गको धारण करनेवाले पृथ्वी-देवीने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण है, ठनकी व्रत एवं उपवासद्वारा आराधना की थी। उसने अनेक प्रकारके नियमोंका पालन करते हुए यह व्रत किया था। बहुत समयतक व्रत करनेपर जिनकी ध्वजापर गरुडका चित्र अङ्कित है, वे भगवान ब्रीहरि उसपर प्रसन्न हो गये। तब उन सनातन प्रभुकी कृपाके फलस्बरूप यह पृथ्वी पातालसे कपर लायी गयी और समतलक्ष्यमें सुशोधित हुई।

सत्यतपाने पूछा— मुनिवर पृथ्वीने की बत-उपवास किये थे, वे कौन-से बत तथा किनने नियस थे? यह मुझे बतानंकी कृपा कीजिये

दुर्वासरजी कहते हैं — जब मार्पशोर्ष मासकी दशमी तिथि आ जाय, तब बुद्धिमान् पुरुष नियमपूर्वक रहकर भगवान् श्रीहरिको पूजा करे। उस समय विधिपूर्वक हवनका कार्य भी सम्पन्न करना चाहिये तथा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिये। प्रसन्न भनसे रहकर व्रती पुरुष भलीभौति सिद्ध किया हुआ यव आदि हविष्यान भोजन करे फिरकम से कम पाँच पगदूर जाकर अपने पैर धोये पुन: प्रात काल उठकर शाँचके बाद आठ अंगुलकी लम्बी दतुअनसे मुखको शुद्ध करना चाहिये। दन्तधावनका काष्ट्र किसी दुधवाले वृक्षका होना आवश्यक है। इसके बाद विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये। शरीरके नौ द्वार हैं, उन सभी द्वारोंको स्पर्श कर फिर भगवान जनार्दनका ध्यान करे। ध्यानका प्रकार यह है 'भगवान् श्रीहरि सर्वत्र विराजमान हैं। उनको भुजाओंमें शङ्ख, चक्र, गदा एवं परा सुशोभित हो रहे हैं। वे पीताम्बर धारण किये हैं तथा उनके मुँहपर मंद मुसकान विराजित है। वे सभी शुभ लक्षणोंसे

सुशोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान् जनार्दनको स्मरण करते हुए हाथमें जल ले और उन प्रभुके लिये एक अञ्चलि अर्घ्य दे। महापुने! अध्य देते समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ना चाहिये "कमलके समान नेत्रसे शोभा पानवाले भगवान् अच्युत! आज एकादशो तिथि है। अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप ही मेरे शरण हैं।

इस प्रकार कहकर दिनमें नियमपूर्वक उपवास करे रात्रिके समय देवाधिदेव भगवानु नारायणके समोप बैठकर 'ॐ नमो नारायणाय' इस भन्त्रका जप करे। प्रायं एक सहस्र जप कर व्रतीको सो जाना चाहिये। फिर प्रातःकाल होनेपर व्रती पुरुष सपुद्रतक जानेवाली नदी अचवा दूसरी भी किसी नदी या तालाबपर जाकर अयवा घरपर संयमपूर्वक रहकर हाथमें पवित्र मिट्टी लेकर यह मन्त्र पढ़े—'देवि! समस्त प्राणियोंका धारण और पोषण सदा तुमपर ही अवलम्बित है। सुन्नते! यदि यह सत्य है तो इसके फलस्वरूप मेरे सम्पूर्ण पापींको तुम दूर करनेकी कृपा करो। कश्यपतनये पूरे ब्रह्माण्डके भीतर रहनेवाले जितने तीर्थ हैं, वे सभी तुमसे स्यृष्ट हैं। उन सबको तुमने ही अपनी पीठपर स्थान दिया है। भगवती पृथ्विः! इसी भावसे। भरकर में तुमसे यह पृत्तिका ले आज अपने ऊपर धगरण करता हैं <sup>ग</sup>

फिर जलके देवता वरुणसे प्रार्थना करे— 'महाभाग वरुण' आपमें सभी रस सदा स्थान पाये हुए हैं। उनसे इस मृत्तिकाको गीला करके मुझे यथाशीच्र पवित्र करनेकी कृपा करें।'

एकारहर्ष्यं विराहार, स्थित्का चैकापर इति भाग्यामि पुण्डयेकास करणे मे भागानुत ॥ (३५।३१)
 चारणे पोषणं त्यको भूकाना देवि सर्वदा।
 तेन सत्येन मे भागे याथन्मोक्य सुवते । बह्मापडोदरतीयांकिक्यमपुष्टानि काल्यपि ॥
 तेनेमां मृत्तिका त्यतो गृह्य स्थास्येउद्य मेदिनि । (३५।३५,३७)
 क्षिय सर्वे रक्षा नित्या, स्थिता वरूण सर्वदा ॥

तैरिये मृतिका प्लाब्ध पूर्वा कुरु च मां चिरम्॥ (३९।३७। ३८)

बृद्धिमान् पुरुष इस प्रकारका विधान सम्मन्नकर मिट्टी और जल हाथमें ले अपने सिरपर आलेपन करे। साथ ही रोष बची हुई मृत्तिकाको तीन बार समस्त अक्ट्रोंमें लगाये। किर उपर्युक्त बारुणमन्त्र पढ़कर विधिपूर्वक स्नान करे। स्नान करनेके पक्षात् संध्याः तर्पण आदि नित्य-नियम सम्मन्नकर देखलयमें जाय। वहाँ लक्ष्मीसहित भगवान् नारायणकी बोडशोपचारकी विधिसे सर्वाङ्ग-पुजा करे।

पूजाका प्रकार यह है—'भगवान् केशवको नमस्कार' ऐसा कहकर भगवानुके दोनों चरणोंकी पुजा करे और 'दामोदरको नमस्कार' यह कहकर उनके कटिभागकी पूजा करे। 'भगवान् नृसिंहको नमस्कार' ऐसा कहकर उनके दोनों करआंकी तथा 'त्रीवत्सका चिह्न धारण करनेवाले प्रथको नमस्कार' कहकर उनके बक्षःस्थलकी पूजा करनी चाहिये। 'कौस्तुभर्माणधारी भगवान्को नमस्कार' कहकर उनके कमरकी पूजा करे तथा 'लक्ष्मोपतिको नमस्कार' कहकर उनके इदय-देशकी पूजा करे। 'तीनों लोकॉपर विजय पानेवाले प्रभुको नमस्कार' कहकर उनकी दोनां भुजाओंका तया 'सर्वात्मा श्रीहरिको नमस्कार' कहकर उनके सिरका पूजन करे। 'रचका चक्र धारण करनेवाले भगवान्को नमस्कार' कहकर चक्रकी पूजा करे तथा 'कल्याणकारी प्रभुको प्रणाम' कहकर शङ्ककी पूजा करे 'गम्भीरस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार' कहकर उनकी पदाका तथा 'शान्तिस्वरूप भगवानको प्रणाम है'—यह कहकर पराकी पूजा करनी चाहिये।

भगवान् नारायण सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी हैं। उक्त प्रकारसे उनकी अर्चना करनेक उपरान्त श्वानी पुरुष फिर उनके सामने बलपूर्ण चार कलश स्यापित करे। उन कलशॉको मालाऑसे अलंकृतकर उनपर तिलसे भरे पात्र रखे। इन चार कलशॉको चार समुद्र मानकर उनके मध्यभागमें एक एङ्गलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिये, जिसके मध्यमें वस्त्र विद्या हो। फिर एक सोने, चौंदी, तौंबा अववा लकड़ीके पात्रमें वा कुछ न मिल सके तो पलाशके पत्तमें हो जल रखकर उसपर सभी अवयवोंसे अङ्कित तथा आधूवणोंसे अलंकृत भगवान् जनाईनकी मत्स्याकार सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। फिर उस भगवन्प्रतिमाकी अनेक प्रकारके गन्य, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र एवं नैवेच आदिके द्वारा विधिपूर्वक बोडशोपचरसे पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त मों प्रार्थना करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त मों प्रार्थना करनी चाहिये। भगवन्, जिस प्रकार पातालमें प्रविष्ट हुए वेदोंका आपने उद्धार करनेकी कृपा कीजिये।

इस प्रकार पूजा सम्मन्न हो जानेके पश्चात् प्रार्थना करके सतमें भगवत्प्रतिमाके सामने जागरण करना चाहिये। पुनः प्रातःकाल होनेपर ठपर्युक स्थापित किये हुए चारों कलशोंको चार ब्राह्मणोंको अर्पण कर दे। पूर्वका कलश ऋग्वेदके हाता बाह्यणको दे। दक्षिणका कलश सामबेदी बाह्यणको देना चाहिये। यजुर्वेदके ज्ञातः ब्राह्मणको पश्चिमका कलश देना चाहिये। उत्तरका कलश अपनी इच्छाके अनुसार जिस किसी ब्राह्मणको दे सकते हैं, ऐसी विधि है कलश वितरण करनेके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—'पूर्वकी ओरसे मेरी ऋग्वेद, दक्षिणकी ओरसे सामवेद, पश्चिमकी ओरसे यजुर्वेद तथा उत्तरकी ओरसे अधर्ववेद रक्षा करें इतके अन्तमें भगवान मतस्यकी स्वर्णनिर्मित प्रतिमा आचार्यको समर्पण करनेकी विधि है जो पुरुष इस विधिके अनुसार वस्त्र, गन्ध, युष्प, धूप आदि उपचारोंसे भगवानुकी भलीभौति पूजा करता है, जिसके मुखसे भगवन्तामरूपी मन्त्र उच्चरित होते रहते हैं। जिसे

उन मन्त्रोंका गुणानुपूर्वी अभिप्राय भी अवगत होता रहता है तथा जिसने दानका विधान भी सम्मन्न कर दिया है, तसे करोड़गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही जिसने गुरुको अर्पण तो कर दिवा, परंतु आसक्ति एवं मोहके वज्ञ हो जानेसे उसके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी तो ऐसे वृती पुरुषके फलमें -बूनता भी आती है। विद्वान् लोग कहते हैं कि विधिका प्रकार बतानेवाला आप्तपुरुष ही गुरुके पदका अधिकारी है।

इस प्रकार द्वादशीके दिन विधिसहित दान करके पुनः भगवान् विष्णुका पूजनं करना चाहिये। अपनी रुक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। भोज्य पदार्व उत्तम अन्नसे निर्मित होना चाहिये। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे—ऐसा विधान है। फिर संयतेन्द्रिय एवं मौन हो बच्चोंको साथ लेकर भोजन करे। इस व्रतको सर्वप्रथम पृथ्वीने किया था। जो मनुष्य उक्त विधानसे यह व्रत करता है परम मुद्धिमान् सत्यतपा! उसका पवित्र फल बताता हैं, सुनो। उत्तय व्रतका परलन करनेवाले महाभाग! यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जायेँ तथा ब्रह्मकी आयु जैसी लंबी आयु सुलभ हो जाय तो सम्भव है कि इस धर्मका फल किसी प्रकार बतला सक्तै। ब्रह्मन्! फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाय-इस उद्देश्यसे कहता हैं, सुनो - मुने। तैंतालीस लाख, बीस हजार वर्षोंकी एक चतुर्युगी होती है। ऐसे एकहत्तर युगोंका एक मन्यन्तर होता है। चौदह भन्वन्तर्रोकः ब्रह्मका एक दिन और इतनी ही संख्याकी रात होती है। इस प्रकार तीस दिनोंका एक मास और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष कहा गया है। ऐसे सौ वर्षोंकी ब्रह्मको आयु मानो गयी है—इसमें कोई संजयकी बात नहीं। जो पुरुष उक्त विधानके अनुसार इस |

द्वादशी-व्रतको करता है, वह ब्रह्मजीके लोकमें पहुँच जाता है और वह वहाँ तबतक रहता है, जबतक ब्रह्माकी आयु समाप्त नहीं हो जाती। जब ब्रह्मा अपने शरीरका संवरण करने लगते हैं तो उसी क्षण उनके विग्रहमें वह भी समा जाता है। पुन: ब्राह्मी सृष्टि आरम्भ होनेपर वह एक महान् दिव्य पुरुष होता है। तपस्वी अववा राजाका पद उसे प्राप्त होता है। सकाम अचवा निष्काम किसी भी भावसे जो इस व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके इस लोकमें किये गये कठिन-से-कठिन जितने पाप हैं दे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस लोकमें जो दरिद्र है अववा अपने राज्यसे च्युत हो गया है, वह विधानके साथ इस प्रतके करनेसे अवश्य ही राजा बन सकता है। यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है और उसे संतान नहीं होती हो तो वह इस कथित विधानसे यह व्रत करे। फलस्वरूप वह स्त्री परम धार्मिक पुत्र प्राप्त कर सकती है। बदि दूसरेका सम्मान करनेवाले किसी व्यक्तिका अगम्या स्त्रीके साथ सम्बन्ध हो गया हो तो वह उक्त विधिके अनुसार प्रायश्चित्तरूपमें यह व्रत करे तो वह भी उस पापसे मुक्त हो सकता है। जिसने बहुत वर्षोसे ब्रह्म-सम्बन्धी क्रियाका त्याग कर दिया है, वह यदि एक बार भी भक्तिपूर्वक इस व्रतका अनुहान करे तो वह वैदिकसंस्कारसे सम्मन हो सकता है। महामुने! इसके विषयमें अब अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन इसकी तुलना करनेवाला अन्य कोई भी वृत नहीं है। ब्रह्मन्। अप्राप्त वस्तुको प्राप्त बनानेकी जिसमें सामर्थ्य है वैसी इस मत्स्य द्वादशीवृतको निरन्तर करे जिस समय पृथ्वी पातालमें जलमन्न थी उस समय उक्त विधानके अनुसार स्वयं उसने इस व्रतका अनुष्टान किया था। तात इस विषयमें

और कुछ विचार करना अनावश्यक है। जिसने | चाहिये। जो मनुष्य यह व्रत करता है, वह इस दीक्षा नहीं ली है और जो मस्तिक है उसे यह विधान बताना अदाञ्छनीय है , जो देवता अधवा ब्राह्मणसे द्वेष करता हैं, उसको इसे कभी नहीं सुनाना चाहिये। पापोंको तुरंत प्रशमन करनेवाला | भक्तिपूर्वक सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता-सुनता है,

जन्ममें धन, धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसे अनेक प्रकारकी श्रेष्ठ स्वियों प्राप्त होती हैं। यह उत्तम प्रसङ्ग द्वादशीकल्प कहलाता है। जो इसे यह वृत गुरुमें श्रद्धा रखनेवाले व्यक्तिको बताना | वह सम्पूर्ण पापाँसे छुट जाता है [अध्याय ३९]

### rent Hill there कुर्म-द्वादशीव्रत

मार्गशीर्षका यह मतस्य द्वादशावत है, ] प्राया ऐसा ही पौषमासका कुर्म द्वादशीव्रत है। इसी भासमे देवताओंने समुद्रका मन्धनकर अमृत प्राप्त किया था। उस समय भक्तोंको अभिलवित यदार्थ देनेमें कुशल स्वयं भगवान् नारायण कच्छप रूपसे अवतरित हुए थे। उस दिन यही महन् पवित्र तिथि थो। अत: पौषमासके शुक्लपक्षकी यह दशमी इन कुर्मरूप धारण करनेवाले परम प्रभू परमात्माकी तिथि है। ब्रतीको चाहिये कि पूर्वकथनानुसार दशमी तिथिक दिन स्नान आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पन्नकर एकादशो तिथिम भक्तिके साथ भगवान श्रीजनार्दनको आराधना करे। मृनिवर! पूजाके मन्त्र अलग-अलग हैं। उन मन्त्रींसे भगवान् श्रीहरिका पूजन होना आवश्यक है। 'ॐ कुर्पाच नमः', 'ॐ नारायणाय नमः' 'ॐ सङ्कर्षणाय नमः', 'ॐ विशोकाय नमः' 'ॐ **भवाय मगः' ,'ॐ सुबाहर्य नमः'** तथा ॐ विशास्त्रय नमः।' इन वाक्योंका उच्चारणकर कमशः भगवान् श्रीहर्मिके चरण, कटिभाग, उदर, वक्ष:स्थल, कण्ठ, भुजाएँ एवं सिरको भलीभाँति (पूर्वोक्त प्रकारसे भी) पूजा करनी चाहिये किर **'भ**गवन् आपके लिये नमस्कार है' ऐसा कहना चाहिये। पूनः नामः मन्त्रका उच्चारणकर सृद्धः चन्दन, पुष्प, धूप, फल और नैबंदा आदि अद्भूत डपचारींसे परम प्रभु भगवान् श्रोहरिकी पूजा करे । शिग्न ही प्रसन्त होते हैं । [अध्याय ४०]

दुर्वासाजी कहते हैं—मुने! [जिस प्रकार|फिर सामने एक कलश रखकर उसपर अपनी शक्तिके अनुसार भगवान् कुर्मकी सुवर्णमयो प्रतिमा स्थापित करे। सन्धमें मन्दराचलकी भी प्रतिमा रखे। कलश माला और स्वच्छ वस्त्रसे सुसण्जित एवं अलंकृत हो। कलशके भीतर स्त्र डाले तथा ऊपर घृतसे भरा हुआ ताँबेका एक पात्र रखकर उसीमें प्रतिभाका अभिधारण करे। फिर ब्राह्मणकी पूजाकर उसे दान कर दे। उस समय मनमें संकल्प करे - मैं कल अपनी शक्तिके अन्रूप दक्षिणा आदिसे ब्राह्मणांकी पूजा करूँगा। इससे कूर्म-रूपमें प्रकट होनेवाल देवाधिदंव भगवान् नारायणको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ ' इसके पश्चात् अपने सेवकवर्गक साथ बैठकर भोजन करे।

> विप्र! इस प्रकार कार्यसम्पन्न करनेपर वतकतांके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यशा विचार नहीं करना चाहिये। वह पुरुष संसार चक्रका त्यापकर भगवान् श्रीहरिके सनातन लोकको चला खाता है। उसके पाप तत्काल विलोग हो जाने हैं। और वह शोभा तथा लक्ष्मोसम्पन्न होकर सत्यधमंका. भाजन बन जाता है। भक्तिके साथ वृत करनेवाले उस पुरुषके अनेक जन्मोंसे—सञ्चित पाप दुर भाग जाते हैं। पहले जो मतस्य-द्वादशोका फल यताया गया है, इसके उपासकको भी वही फल प्राप्त होता हैं. तथा भगवान् श्रोनारायण उसपर

#### वराह-द्वादशीवृत

दुर्वासाजी कहते हैं। व्याधा तुम एक महान् । भक्तशील धार्मिक पुरुष हो। जिस प्रकार मार्गशीर्वमे भगवान् नारायणने मतस्यका रूप तथा पौषपासपँ कच्छपका रूप धारण किया था, वैसे ही माध-पासके शुक्लपक्षमें द्वादशीके दिन पृथ्वीका उद्घार करनेके लियं वे प्रभु बराहकं रूपमे प्रकट हुए हैं। अतः इस तिथिके अवसरपर भी पहले कही हुई विधिके अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करके विद्वान् पुरुष उनकी पूजा करे। उन अविनाशी प्रभुको खन्दन, धूप एवं नैवेद्य आदिसे अर्चना होनी चाहिये। पूजनके उपरान्त उनके सामने जलसे भरा एक कलश रखे। फिर 'ॐ बरग्हाय जप: से दोनों पैरोंकों. 'ॐ माधवाय नप:'से कटिकी, 'ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः'से उदस्की, 'ॐ विश्वरूपाय नमः से हदयको, 'ॐ सर्वज्ञाय नमः'से क्रण्डकी '३७ प्रजानां पत्रमे मनः'से सिरकी **'ॐ प्रद्युम्नाय नमः'से** दोनों भुजाओंकी 🕉 दिव्यास्त्राय नम् 'से चक्रकी तथा 'ॐ अपृतोद्भवाय नमः'से शङ्ककी अर्चना करनी चाहिये इस प्रकार पृजाकर विवेकी पुरुष वराह भगवानुकी प्रतिमाको कलगपर स्थापित करे। अपने वैभवके अनुसार सोने, चाँदी अथवा तौंबेका पात्र निर्माण कराकर उसपर प्रतिमा स्थापित करे. यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान् वसहकी स्वर्णमधी ऐसी प्रतिमा बनवाये। जिसमें उन प्रभुके दाढ़पर पर्वत, वन और वृक्षीके सहित पृथ्वी विराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी चाहिये - जो भगवती लक्ष्मीके प्राणयति हैं जिन्होंने मधुनामक दैत्यको मारा है. अखिलबीज जिनमें सुरक्षित रहते हैं तथा जो रहोंके भाजन हैं, वे ही परम प्रभु सहकार होनेके

फिर उन्हें कलजपर विराजमान कर दे।

म्ने वह कलश दो सफेद वस्त्रोंसे आच्छादित शोना चाहिये। उसपर ताँबेका एक पात्र रहना आवश्यक है। पूर्ति स्थापितकर चन्दन, फूल और नैदेश प्रभृति अनेक पक्षित्र उपचारींसे अर्चना करे और फुलांके द्वारा मण्डल बना ले। रातमें स्वयं जगे और दूसरोंको जगनेकी प्रेरण करे। पण्डित पुरुषका कर्तव्य है। 'इस शुभ समयमें भगवान् श्रीहरि वराहरूपसे अवतरित हुए हैं — इस विचारसे दूसरेके द्वारा भी पूजा एवं पद्य गान कराये। इस प्रकार पूजा समाप्तकर प्रातः काल मूर्यके उदय हो जानेपर शौचादिसे निवृत्त हो स्तान करे। तत्पश्चात् भगवानुकी पुनः पूजा करके वह प्रतिमा बाह्यणको अपंण कर दे। ग्रहीता ब्राह्मण वेद एवं वेदाङ्गका बिह्नान्, साधु-स्वभाववालाः, बुद्धिमान्, भगवान् विष्णुका भक्त, शान्त चित्तवाला, श्रांत्रिय तथा परिवारवाला होना चाहिये।

इस प्रकार चराहरूपी भगवान्की प्रतिमा कलशके सहित दान करनेका जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें बताना हुँ, सुनो—इस जन्ममें तो उसे सुन्दर भाग्य, लक्ष्मी, कान्ति और सन्तोषकी प्राप्ति होती है और यदि दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान् हो जाता है सन्तानहीनको पुत्रकी प्राप्ति हो जाती है दरिद्रता तुरेत भाग जाती है विग बुलाये स्वयं लक्ष्मी घरमें आ जाती हैं। वह पुरुष इस लोकमें सौभाग्यसम्पन्न तो रहता हो है, अब उसके परलोककी बात भी कहता है, सुनो इस सम्बन्धमें यहाँ एक पुरानो ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख मिलता है।

अखिलबीज जिनमें सुरक्षित रहते हैं तथा जो पहले प्रतिष्ठानपुर (पैठण) में बोरथन्ता नामसं रहोकि भाजन हैं, से ही परम प्रभु साकार होनेके प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समयकी बात विचारसे बराहरूप धारणकर यहाँ स्थित हैं।' है—शनुआंको तपानेवाला, वह राजा शिकार खेलनेक अभिप्रायसे बनमें गया। उसा बनमें संवर्त ऋषिका भी आश्रम था राजाने मृगोंका मारनेक साथ हाँ अनजाने मृगका रूप बनाये हुए पचास आह्मणपुत्रोंका भी बध कर दिया। वे सभी परस्य भाई थे तथा बंदके अध्ययनमें उन ब्राह्मणोंको बंडी तत्परता थी। किंतु उस समय वे मृगका स्वाँग बनाये हुए थे।

सन्यतपाने पूछा — ब्रह्मन्। वे ब्राह्मण मृगका रूप धारण करके वनमें वर्षा रहते थे? इस विषयमें मुझे बड़ा आक्षर्य हो रहा है। मैं आपके शरणागत हूँ। मुझपर प्रसन्न हांकर इसका कारण स्रतानेकी कृपा करें

दुर्वासाखी कहते हैं—महाग्रज! किसी समयकी वात है—वे सभी ब्राह्मण वनमें पर्य। वहाँ उन्होंने हिरनके पाँच बच्चोंको हेखा। वे बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे उन बच्चोंको माता वहाँ नहीं थी। उन ब्राह्मणोंने एक एक बच्चेको हाथोंमें ले लिया और गुफार्म चले गये। वहाँ उन बच्चोंको चेतना समाप्त हो गयी। तब उन सभी ब्राह्मणोंके मनमें महान् दु.ख हुआ। अतः वे अपने पिता संवर्तके पास चले गये। वहाँ जाकर उन लोगांचे मृगहिसा सम्बन्धी यह सच्ची घटना कहना आरम्भ कर दी

ऋषिकुमार बोले--मुने! तुरंत उत्पन्न हुए पाँच मृग हमारे द्वारा मर गये हैं हमलांग यह काण्ड नहीं बाहते थे फिर भी घटना घट गयी, अत: हमें प्रायक्षित बतानेकी कृपा कोजिये.

संवर्त ऋषिने कहा — प्रिय पुत्रो : मेरे पितामें हिंसाकी वृत्ति थी और उनसे बढ़कर में हिंसासे प्रेम रखता था। फिर तुमलोग मेरे पुत्र होकर पाप कमेसे अछूते रह जाओं - यह असम्भव है। कित् इससे छूटनेका उपाय यह है कि अब तुमलोग सदमशोल बनकर मृगोंका चर्म अपने ऊपर डाल लो और पाँच वर्षीतक वनमें विचरो। ऐसा करनेसे तुम्हारी शुद्धि हो जायगी।

इस प्रकार संवर्त मुनिके कहनेपर उनके पुत्राने अपने पूरे शरीरपर मुगचर्म डाल लिया और शान्तभावसं वनमें जाकर परब्रह्म परमात्माके नामका जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए पाँच वर्ष व्यतीत हो गये। उसी समय राजा चीरधन्वा बहाँ आया, जहाँ मृगचर्म लपेट हुए वे बाह्मण वृक्षके भीचे सावधानोक साथ बँठे थे। जपमें उनको वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा वीरधन्त्राने समझा कि ये मुग हैं। अतः इन सभी ब्रह्मबादी ब्राह्मणांपर बाज चला दिया और वे सब के सब एक साथ ही प्राणीसे हाथ धो बैठे। जब उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले उन मृत बाह्यणींपर राजा वीरधन्त्राकी दृष्टि पड़ी, तो वे भवसे कॉप उठे। अब वे देवरावनामक मृतिके आश्रममं गये और उनसे पूछा—'मृतिवरजी 'मूझ ब्रह्महत्या लग गयी है, इसके निवारणार्थ मुझे क्या करना चाहिये 🥍 उस समय बार्धन्याने आदिसे अन्ततककी सभी बातें मृनिसे बता दों और मे फिर अत्यन्त शोकसं व्याकल होकर जोर-जोरसं रोने लगे। याँ उन्हें रोते देखकर ऋषिने कहा— 'राजन्! डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूँगा। जिस समय पृथ्वी सुतलनामक पातालमें दुव रही थी, तो देवाधिदेव भगवान् विष्णुने स्वयं वराहका रूप धारणकर उसका उद्धार किया था। राजेन्द्र! वैसे हो बहाहत्याके पापमें डूबते हुए तुम्हास भी वे प्रभु उद्धार कर दें।' इस प्रकार देवरात ऋषिके कहनेयर राजा बीरधन्त्रा शान्त एवं प्रसम्न हो गये और उन्होंने मुनिसं पूछा 'महानुभाव! किस प्रकार भगवान श्रीहरि मुझपर प्रसन्त हो सकते हैं, जिससे मेरे सब पातक नष्ट हॉने?

दुर्वासाजी बोलं—मुनिवरः जब इस प्रकार

वीरधन्वाने देवरात ऋषिसे पूछा तो उन्होंने उस राजाको यह बत बतला दिया और नरेशने इस व्रतका अनुष्टान किया। इसके प्रभावसे राजा बीरधन्का ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होकर अपार् भोगोंको भोगनेक पश्चात् सुवर्णके सुन्दर विमानपर चढकर स्वर्ग चला गया। वहाँ इन्द्र उठकर उसके स्वागतके लिये अर्घ्य लिये हुए आगे बढे इन्द्रको आते देखकर भगवान श्रीहरिक पापंदींने उनसे कहा—'देवराज! आप इधर न देखें। कारण, आपको तपस्या इनसे न्यून है। इसी प्रकार एक एक करके सभी लोकपाल आये और तपहीन होनेके कारण भगवान् विष्णुके सेवकोंने उनमेंस किसीको भी स्वागतका अवसर नहीं दिया क्योंकि राजा वीरधन्वाके तेजप्रतापके सामने वे फीके पड़ रहे थे। महामुने! इस प्रकार वह राजा सत्यलोकसक पहेँच गया। वहाँ पहेँचनेपर जन्म मरणको शृङ्खला समाप्त हो जाती है। वह सत्यलोक न तो अग्निसे भस्म होता है और न जलमें लीन ही होता है। आज भी महाराज वीरधन्या देवताआंद्वारा प्रशंमित होते हुए वहीं विराजमान हैं। यजन्यरूप धारण करनेवाले भगवान |

श्रीहरिके प्रसन्न हो जानेपर कौन- सा ऐसा आधर्यकारी कर्म है. जो सम्पन्न न हो सके। उनके प्रमन्न होनेपर इस जन्ममें भी आयू, आरोग्य और सौभाग्य सुलभ हो सकत है इस एक एक द्वादशीवतमें ऐसी शक्ति है कि विधिक साथ उनका आचरण करनेसे मानव उत्तम सौभाग्य पानेका अधिकारी हो जाता है। फिर जो सभी बतोंको सम्यन्न करे. उसके लिये तो कहना ही क्या है। उसे तो भगवान नासक्य स्वयं अक्ना स्थान देनेको तत्पर हो जाते हैं। भगवान् नारायणकी एक-से एक श्रेष्ट चार मृतियाँ हैं इसमें कोई संशयको बात नहीं है। जैसे उनका जलशायी नारायणरूप है जैसे ही उन प्रभुने मत्स्यका रूप धारण कर वेदोंका उद्धार किया। फिर उसी प्रकार कुर्मरूपसे श्रीरसागरको मन्दरासलके सहारे मधनेकी योजना खनायी मन्दराचलको पीटपर धारण किया था। यह उनकी दूसरी मूर्ति है पुन: पृथ्वी रसातलमें चली गयी थी। वैसे हो उसे कपर लानेके लिये उन परम प्रभुने वराहका रूप धारण किया था। यह उन भगवानु नारायणकी तीसरो मृर्ति है। (चौथी सम्मृर्ति भगवान नृसिंहकी है, जो आपे कही जायगी।)' [अध्याय ४१]

## mark Market नृसिंह-द्वादशीवृत

दुर्वासाजी कहते हैं —मुनिवर! पहले कहे हुए | व्रतकी भौति फाल्गुनमासके शुक्ल पक्षमें नृप्तिह द्वादशीव्रत होता है। विद्वान् पुरुष उस दिन उपवास करके विधिके साथ भगवान् श्रीहरिकी आराधना करे । ' ॐ नरसिंहाय नयः ' कहकर भगवान् नृसिंहके चरणोंकी, 'ॐ गोविन्दाय नक'से ऊरुओंकी। 'ॐ विश्वभुजे नमः'से कटिप्रदेशकी, 'ॐ अनिः रुद्धाय नमः 'से वक्ष स्थलको 'ॐ शिक्षिकण्डाय नषः 'से कण्डकी 'ॐ पिङ्ककेशाय नमः' कहकर शिरादेशको 'ॐ असुरध्वंसनस्य नमः'से चक्रको | विशेषज्ञ ख्राह्मणको अर्पण कर दे

तथा 'ॐ तरेवात्मने नमः' कहकर शङ्कको चन्दन. फुल एवं फल आदिके द्वारा सम्यक प्रकारसे पूजा करनी चाहियं। तत्पश्चान् भगवान्के सामने दो सफेद वस्त्रींसे सम्पन्न एक कलश रखनेका विधान है। उस कलशपर एक ताँबेका पात्र अथवा अपने वित्तके अनुसार काष्ठ क धाँसका पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान् नृतिहकी स्वर्णपयो मृति पथरानी चाहिये। घडेमें रत्न हालकर द्वादशीके दिन पूजा करनेके उपरान्त भगवानकी वह प्रतिमा वेदके

महत्पुने ! इस प्रकारका व्रत करनेपर एक राजाको जो फल मिला था. उसे मैं कहता हैं, सुनो—किम्पुरुष वर्षमें भारत नामसे विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ... जिसका नाम वत्स था। किसी युद्धमें शतुआंसे हारकर वह केवल अपनी स्त्रीके साथ पैदल ही व्यक्तिष्ठजीके आश्रमपर गया और वहीं रहने लगा। इस प्रकार वहाँ उनके आश्रमपर रहते कुछ दिन बीत गये। एक दिन भूनिने उससे पूछा---'राजन् ! तुम किस प्रयोजनसे इस महान् आश्रममें निवास कर रहे हो?'

राजा बत्सने कहा—भगवन्। शत्रुऑने मुझे परास्तकर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है। अत असहाय होकर में आपकी शरणमें अप्रया हैं। आप अपने उपदेश-प्रदानद्वारा मेरे चित्तको शान्त करनेकी कृषा कीजिये।

दुर्वासाजी कहते हैं - मुने राजा वत्सके इस प्रकार कहनेपर वसिष्ठजीने उसे विधिपूर्वक इस ह्रादशीको ही करनेका उपदेश दिया तथा उस तजाने भी सब कुछ बैसा हो किया सत पूर्ण होतेपर भगवान् नृसिंह उस राजापर प्रसन्त हुए और उन परम प्रभुने उस राजाको एक ऐसा चक्र दिया, जो समराङ्गणमें शत्रुओंका संहार कर सके। उस अस्त्रके प्रभावसे महाराज कत्सने शत्रओंको परास्तकर अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्यपर आसीत होकर उस नरेशने एक हजार अधमेध यज्ञ किये और अन्तमें वह धर्मात्मा राजा भगवान विष्णुके परम धामको प्राप्त हुआ मुने पापाँका नाश करनेवाली यह नृसिंह द्वादशी धन्य है। तुम्हारे पूछनेपर मैंने इसका वर्णन कर दिया। अब तुम इसे सुनकर अपनी इच्छाके अनुसार जैसा चाहे करो। [अध्याय ४२]

MANUTATION OF THE PROPERTY OF

## वामन द्वादशीवत

दुर्वासण्जी कहते हैं--- मुने इसी प्रकार चैत्र--मासके शुक्लपक्षमें वामन द्वादशीयत होता है इसमें भी संकल्पकर रातमें उपवास करके भक्तिके साथ देवाधिदेव भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। पुजाबरी विधि यह है कि 'ॐ बामनाय ममः' इस मन्त्रसे भगवानुके दोनों चरणोंको, 🕉 विष्याचे नमः ' कहकर उनके कटिभागकी, 'ॐ क्षामुदेवाय नमः 'से उदरकी 'ॐ संकर्षणाय नमः' कहकर हृदयकी, 'ॐ विश्वभृते नमः'से कण्डको 'ॐ ब्योमरूपिणे नम'से शिरोदेशको, 'ॐ विश्वजिते मम∙' तथा 'ॐ वामनाय नम.' कहकर दोनों भूजाओंको और 'पाञ्चजन्याय नमः' कहकर शङ्ककी एवं 'सुदर्शनाय नमः कहकर चक्रकी पूजा करनी चाहिये। फिर पूर्वोक्र नरसिंह व्रतके विधानके अनुसार अचेनाकर सब अन्य व्रतोंकी तरह इसकी भी विधि है। [ 1361 ] ব০ মু০ ४

उन सनातन वामन भगवान्की प्रतिमाको रहपर्भित कलशपर स्थापित करे. चतुर साधक पहले बताये हुए पात्रपर भगवान् वामनको शक्तिके अनुसार सुवर्णमयी मृति स्थापित करे और सब कृत्य करे, भगवानुको यज्ञोपवीत पहनाये। उन भगवान् वामनके पास कमण्डलु, छाता, खड़ाकै, कमलकी भाला तथा आसन या चटाई भी रखनी चाहिये। द्वादशीके दिन प्रान-काल इन उपकरणोंके साथ वह प्रतिमा ब्राह्मणको दान कर दे। उस समय भगवान् सामनस्रो इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—'लघुरूप धारण करनेवाले भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्त हों।' फिर यों कहे 'भगवन्। आप चैत्रमासके शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन प्रकट हुए हैं। मैं आपकी प्रसन्तता चाहता हूँ।'

सुनते हैं पहले हयंश्व नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्हें कोई पुत्र न था, अतः वे संतान प्राप्तिक लिये यह एवं तपस्या कर रहे थे, इसी बीच भगवान् श्रीहरि झाझाणका वेष धारणकर वहाँ आये और बोले—'राजन्! आपका यह सब उपक्रम किस लक्ष्यको लेकर है?' राजा बोले—'मैं यह सब पुत्र- प्राप्तिके लिये ही कर रहा हूँ।' तब झाझाणने राज्यसे कहा 'राजन् तुम वामन-द्वादशीव्रतका अनुष्ठान करो।' फिर वे अन्तर्धान हो गये राजाने यधाशीव्र व्रतका अनुष्ठान किया और तंजस्वी, बुद्धिमान् एवं झाहाणको रव्यार्थित प्रतिमा दान कर दी। और भगवान् वामनसे प्रार्थना की 'भगवन्! अपुत्रा अदितिकी प्रार्थनापर

आप स्वयं पुत्ररूपसे उनके यहाँ प्रकट हुए थे' यदि यह बात सन्य है तो मुझे भी संतान प्रण्त हो।

मुने! इस विधानसे व्रत एवं प्रार्थना करनेपर उस राजको उग्नाथ नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट् हुआ! इस व्रतमें ऐसी शक्ति हैं कि जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् तथा निर्धन व्यक्ति धनवान् बन जाता है जिसका राज्य छिन गया हो, वह पुनः अपना राज्य वापस पा जाती है। व्रत करनेवाला मनुष्य मरनेपर भगवान् विष्णुके लोकको प्राप्त होता है फिन स्वगंमें बहुत समय प्रमोदकर वह मत्यंलोकमें बुद्धिमन् नहुषकुमार ययातिके समान चक्रवर्ती राजा होता है [अध्याय ४३]

maria Mille Mariera

### जामदग्न्य-द्वादशीवृत

दुर्वासाजी कहते हैं—इसी प्रकार मनुष्य (परशुगम द्वादशीका वती साधक) वैशाखमासके शुक्लपसमें पूर्वोक्त नियमानुसार संकल्पकर विधिके साथ मृत्तिका लगाकर स्नान करे और फिर देवालयमं जाय। व्रती पुरुषको भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीहरिकं अवतार परशुरामकी—'ॐ जामद्रक्याय नमः' से चरण, 'ॐ सर्वधारिणे नमः'से उदर, 🕉 मध्सूदनाय नमः 'से कटिप्रदेश, 'ॐ श्रीवत्सधारिणे नमः 'से जङ्गा, 🧀 क्षत्रान्तकाय नमः से भुजाओं, 'ॐ शितिकण्ठाय नमः,'से केहनों, ॐ पाञ्चजन्याय नयः'से शङ्क, 'ॐ सुदर्शनाय नमः 'से चक्र तथा 'ॐ ब्रह्मण्डधारिणे मकः 'से शिरोदंशकी पूजा करं। इसके बाद पहलेको हो तरह सामने एक कलश स्थापित करे । उसके ऊपर भगवान् परशुरामकी मूर्ति स्थापितकर पूर्वोक्त नियमानुसार दो वस्त्रींसे उसे आच्छादित करे। कलशपर बौसके बने पात्रमें परश्रामजीकी आकृतिवाली सुवर्णकी प्रतिमा स्थापित करे! प्रतिमाके दाहिने हाथमें फरसा धारण कराये, फिर उसकी पृथ्म चन्दन एवं अर्घ्य आदि उपचारोंसे पूजा करे भगवान्क सामने श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूरी रात जागरण करे प्रात काल सूर्योदय होनेपर स्वच्छ वेलामें वह प्रतिमा श्राह्मणको दे दे इस प्रकार नियमपूर्वक ब्रत करनेसे जो फल प्रप्त होता है, उसे सुनो

प्राचीन समयकी बात है बोरसेन नामके एक पराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे जो पुत्रप्राध्तिक लिये तीव तपस्या कर रहे थे महर्षि याज्ञबस्क्यका आश्रम बहाँसे निकट ही था, अत एक दिन वे उन्हें देखने आये। उन तेजस्वी ऋषिको पास आते देखकर राजा बीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनका विधियत् स्वागत किया। तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यमुनिने पृष्ठा- 'धमंज्ञ राजन् तुम्हारे तप करनेका वस प्रयोजन है? तुम कीन-सा कार्य करना चाहते हो?' राजा बीरसेनने कहा महर्षे: मैं पुत्रहोन हैं

मुझे कोई संतान नहीं है द्विजवर इस कारण तपस्याद्वारा अपने शरीरको मैं सुखाना चाहता हूँ याज्ञवल्क्यजी बोले--- राजन्' तपस्यामें बड़ा

बाज्ञ वरक्षका बालक्य राजन् तपस्याम बड़ा क्लेश उठाना पढ़ता है, अतः तुम यह विचार छोड़ दो में तुम्हें अत्यन्त सरल उपाय बताता हूँ उसे करनेसे तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जायगा

फिर उन्होंने उस यशस्त्री राजाको इस वैशाख मासके शुक्लपक्षमें होनेवाला यही परशुराम द्वादशीव्रत कतलाया। पुत्रकी अधिलाषा रखनेवाले राजा बीरसेनने भी पूर्ण विधिक साथ यह व्रत सम्मन्न किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ, जिन 'पुण्यश्लोक' राजाकी कीर्ति अबतक संसारमें गायो जाती है। यह तो इस प्रतके फलका प्रसिद्धक उल्लेखमात्र हुआ, वस्तुतः जो यह व्रत करता है उसे सुपुत्र तथा जीवनभर विद्या, श्री और कान्ति सब सुलभ हो जाती है और परलोकमें उसे जो सुख होता है वह कहता हूँ, सुनो। इस व्रतकों करनेवाले व्यक्ति एक कल्पतक, अप्सराओंके साथ आनन्द करते हुए ब्रह्माजीके लोकमें रहते हैं। फिर जब पुन- सृष्टि आरम्भ होती है वथ वे चक्रवर्ती राजा होते हैं और तीस हजार वर्षोंकी उन्हें लम्बी आयु प्राप्त होती है।

[अध्याय ४४]

AND THE SHOP WATER

# श्रीराम एवं श्रीकृष्ण-द्वादशीवन

दुर्वासाजी कहते हैं -इसी प्रकार ज्येष्टमासके शुक्लपक्षमें श्रीराम-द्वादशी वृत होता है। पनुष्यको चाहिये कि वह संकल्प करके विधिके साथ विविध प्रकारके पवित्र पुर्यांसे परम प्रभू परमात्माकी पूजा करे। 'ॐ समाभिरामाय नमः' कहकर श्रीभगवान्के दोनों चरणोंकी, '४० त्रिविक्रमाय नमः' कहकर कटिदेशकी, 'ॐ धृतविश्वाय नमः' कहकर उनके उदरकी, 'ॐ संवत्सराय नमः' से हृदयकी, 'ॐ संवर्तकाय नमः'से कण्डकी, 'ॐ सर्वास्त्रधारिके नय 'से भुजाओंकी 'ॐ परञ्चजन्याय नमः'से शङ्ककी तथा 'ॐ स्दर्शनसकाय नमः 'से चकको एवं 'ॐ सहस्रशिरसे नमः'से भगवानुके शिरःप्रदेशकी पूजा करे। इस प्रकार विधिवत् पूजाकर पूर्वोक्त विधिद्वारा एक कलश स्थापितकर उसे वस्त्रसे आच्छादित करे। फिर् उस कलशपर भगवान् राम एवं लक्ष्मणकी सुवर्णमयी प्रतिमा रखकर विधिपूर्वक पूजन करे और पुत्रकी इच्छावाला वृती प्रात-काल उन प्रतिमाओंको ब्राह्मणोंको दे दे।

पहले पुत्र न होनेपर महाराज दशरथने भी पुत्रकी कामनासे बसिष्ठजीकी बड़ी आराधनाकर जब पुत्रोत्पत्तिका उपाय पृष्ठा तो मुनिने उन्हें यही विधान बतलाया था। इस ब्रतके रहस्यको जानकर राजा दशरबने इसका अनुष्टान किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान् श्रीहरि महान् शक्तिशाली रामरूपमें उनके पुत्र हुए। महामुने। उस समय सनतन श्रीहरिने अपनेको (सम, लक्ष्मणादि) चार रूपोंमें विभक्त कर लिया था। यह तो यहाँकी बात हुई, अब परलोककी बात सुनी। जबतक इन्द्र और सम्पूर्ण देवता स्वर्गमें रहते हैं तबतक इस व्रतका करनेवाला पुरुष स्वर्गमें विविध भोगाँको भोगता है। वहाँको अवधि समाध्य हो जानेपर वह पुनः मर्त्यलोकमें आता है। वहाँ आनेपर वह सौ यज्ञ करनेवाला राजा होता है ! जो इस व्रतको निष्कामभावसे करता है. उस पुरुषके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान् श्रीहरिका कैवल्य पद भी प्राप्त हो जाता है, जो स्वच्छ एवं सनातन है।

दुर्वासाजी कहते हैं—इसी प्रकार आषाद-मासके शुक्लपक्षमें श्रीकृष्ण-द्वादशीवत होता है। व्रतीको चाहिये कि संकल्प करके विधिक साथ 🅉 चक्रपाणये नमः', 'ॐ भूपतये नमः', 'ॐ पाञ्चबन्याय नमः' 'ॐ भूदर्शनाय नमः , 'ॐ पुरुषाय नमः' कहकर श्रीकृष्णरूपधारी भगवान् श्रीहरिकी क्रमशः भुजा, कण्ठ, शङ्क, चंक्र एवं सिरका पूजन करे। पूजा करनेके बाद इसी प्रकार अग्रभागमें वह पूर्ववत् कलश स्थापितकर उसे वस्त्रसे आच्छादित कर दे फिर उसके ऊपर सनातन श्रीहरिके चतुर्व्यहरूपमें अवतरित स्वर्णनिर्मित श्रीकृष्णकी प्रतिमा स्थापित करे। फिर चन्दन एवं पुष्प आदिसे उसकी विधिवत् पूजा करे। तदनन्तर पूर्वकी भौति वह प्रतिमा वेद-पाठी बाह्मणको दान कर दे। इस प्रकार नियमके साथ व्रत करनेवालेको जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे सुना—

यदुवंशमें यसुदेव नामक एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष हुए हैं। उनकी पत्नीका नाम देवकी था। देवकी पतिके साध-ही-साथ सभी व्रतांका अनुष्ठान करती थीं। साथ ही वे पातिवृत धर्मका भी पूर्णरूपसे पालन करती थीं। परंतु उन साध्वीको कोई पुत्र न था। बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक बार श्रीनारदजी सस्देवजीके घर आये। उन्होंने भक्तिपूर्वक मुनिकी पूजा की। फिर नारदजीने कहा—'वसदेव र मैं यह देवताओंसे

सम्बन्धित एक कार्य बताता हूँ, उसे सुने अनमः मैंने स्वयं देखा है, देवताओंको सभामें जाकर पृथ्वीने कहा है—'देवताका'! अस मैं भार डोनेमें असमर्थ हो गयी हूँ। दुर्जन दल बाँधकर मुझे दु:ख दे रहे हैं। अतः आपसोग उनका संहार करें।'

'इस प्रकार पृथ्वीके कहनेपर उन देवताओंने भगवान् नारायणका ध्यान किया। ध्यान करते ही भगवान् श्रीहरिने उनके सामने प्रकट होकर कहा—'देवताओं । यह कार्य मैं स्वयं करनेके लिये उद्यत हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं मनुष्यके रूपमें मर्त्यलोकमें जाऊँगा, किंतु जो स्त्री अपने पतिके साथ आवादमासके शुक्लपक्षमें हादशीव्रतका अनुष्टान करेगी, मैं उसीके गर्भमें निवास करूँगा।' भगवान् श्रीहरिके ऐसा कहनेपर देवता तो अपने स्थानपर चले गये, पर मैं (नारदजी) यहाँ आ गया हैं। मेरे आनेका विशेष कारण यह है कि अग्पकी कोई संतान (जीवित) नहीं है। अतः आपको यह बतला दूँ ' इसी द्वादशोचनके करनेसे वसुदेवजीको श्रीकृष्ण-जैसे पुत्रकी प्राप्ति हुई. साथ ही उन यदुश्रेष्ठको विशाल वैभव भी प्राप्त हो गया। जीवनमें सुख भोगकर अन्तमें वे भगवान् श्रीहरिके परम धामको गये। मुने! आषाढ्यासमें होनेवाली द्वादशीवतको यह विधि मैंने तुम्हें बतला दी [अध्याय ४५-४६]

# बुद्ध-द्वादशीव्रत

४षीकेशाय चमः', 'ॐ सनातनाय नमः', 'ॐ करनी चाहिये।

दुर्वासाजी कहते हैं—मुने! श्रावणमासके श्रीवत्सधारिणे भनः', 'ॐ चक्रपाणये नमः', शुक्लपक्षमें एकादशीके दिन बुद्धव्रत करनेका | 'ॐ हरये नमः', 'ॐ प्रसुकेशाय नमः' तथा 'ॐ विधान है पूर्वकथित विधिके अनुसार चन्दन भद्राय नय:'—इन मन्त्रोंके द्वारा क्रमशः भगवान् एवं फूल आदिसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा बुद्धरूपी श्रीहरिके चरण, कटिभाग, उदर, छाती, करनी चारिये। 'ॐ दामोदराय नमः', 'ॐ पुजाएँ, कण्ठ, सिर एवं शिखाकी क्रमश: अर्चना

इस प्रकार सम्यक् रीतिसे पूजाकर पहलेके ही समान कलश स्थापित करे और दो वस्त्रोंसे उसे आच्छादितकर उसके ऊपर सम्पूर्ण संसारको अपने उदरमें धारण करनेकी शक्तियाले देवेश्वर भगवान् ब्रीहरिकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे। फिर विधानके अनुसार गन्ध, पुष्प आदिसे क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात् पहले-जैसे ही बंद और वेदाकुके पारणामी ब्राह्मणको वह प्रतिमा दे दे। मुने! यह विधि ब्रावणमासकी एकादशी व्रतकी कही गयी है। इस प्रकार नियमके साथ यदि यत किया जाय तो उसका जो प्रभाव होता है, यह कहता हैं सुनो।

प्राचीन समयकी बात है—सत्ययुगमें नृग नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे। जिन्हें आखेटका (शिकार) बड़ा शौक था। अतः प्रायः वे गहन वर्नोमें घुमते रहते थे। एक समयकी बात है, वे घोडेपर चढकर किसी वनमें बहुत दूर चले गये जहाँ सिंह, बाघ हाथी सर्प और डाकुओंका निवास था। राजा नुगके पास इस समय अन्य कोई सहायक भी न वा। वे घोडेको स्रोलकर एक वृक्षके नीचे श्रमसे वककर सो गये। इतनेमें ही शत हो गयी और चौदह हजार व्याधोंका एक दल मुगोंको मारनेके विचारसे वहाँ आ गया। व्याधोंने देखा राजा सोये हैं। उनका शरीर सोने और क्वांसे सुशोधित है, लक्ष्मी दनके अङ्ग-अङ्गको शोभा बढ़ा रही हैं। अत: वे सभी विधिक तुरंत अपने सरदारके पास गये और उसे इसकी सूचना दी। सुवर्ण और रज़के लोभमें पड़कर वह सरदार भी राजा नुगको मारनेके लिये उधत हो गया और वे व्याध हाथमें तलवार लेकर उन सोये हुए राजाके पास पहुँच

गये। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजांके शरीरसे सहसा चन्दन माल्यादिसे विभूषित एक स्त्री प्रकट हो गयी। उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा म्लेच्छोंको मार डाला उनका वधकर वह देवी उसी क्षण पुनः राजा नृगके शरीरमें सभा गयी। इतनेमें राजा भी जग गये और देखा कि म्लेच्छ नष्ट हो गये हैं और देवी शरीरमें प्रविष्ट हो रही है। अब राजा बोड़ेपर सकार होकर वामदेवजींके आश्रमपर गये और उन्होंने भिक्तपूर्वक उनसे पूछा—'भगवन्! वह स्त्री कौन थी तथा वे मरे हुए व्याध कौन थे? आप मुझपर प्रसन्न होकर इस आहर्यजनक घटनाका रहस्य बतानेको कृपा कीजिये।'

वामदेवजी बोले -- राजन्! इसके पूर्वजन्ममें शुद्रजातिमें तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय ब्राह्मणेंके मुखसे तुमने ब्रावणमासके शुक्ल-पक्षको द्वादशीवतके अनुष्ठानको बात सुनी और राजन्! बड़ी श्रद्धांके साथ विधिपूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनघ! उसीका परिणाम है कि इस समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। बही द्वादशीदेशी सम्पूर्ण आपत्तियोंमें साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती हैं। उसीके प्रयाससे ये घोर पापी एवं निर्देयी म्लेच्छ जीवनसे हाथ थी बैठे हैं। राजन्! बावण मासकी यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है इसमें इतनो अपार शक्ति है कि सहसा प्राप्त विपक्ति कालमें भी तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपासे तुम्हें राज्य भी सुलभ हो गया है। अब जो बारह मासोंकी द्वादशी करते हैं, उनके पुण्यका तो कहना ही क्या है। उनके प्रभावसे तो मानव इन्द्रलोकतक पहुँच जाता है।

[अध्याय ४७]

#### कल्कि द्वादशीवत

दुर्वासाजी कहते हैं--- मुने ! पूर्वकथित व्रतोंकी शुक्लपक्षमें जो भाद्रपदमासके एकादशी होती है। इस तिथिमें कल्कि वृत करना चाहिये। इसमें विधिपूर्वक संकल्पकर देवाधिदेव भगवानु श्रोहरिकी इस प्रकार अर्चना करनो चाहिये 'ॐ करूकमें नमः', 'ॐ ह्वीकेशाय नमः', 'ॐ म्लेन्छविद्यंसनाय नमः', 'ॐ शितिकरठाथ नमः । 🌤 खड्गपाणये नमः । 'ॐ चतुर्भुजाय नमः', तथा 'ॐ विश्वपूर्तये नमः' कहकर क्रमश भगवान् कल्किके चरण, कमर, उदर, कण्ठ, भुजा, हाथ एवं सिरकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष पहलेके समान ही सामने कलक स्थापितकर उसपर भगवान् कल्किकी सुवर्णनिर्मित प्रतिमा स्थापितः कर उसके कपर एक स्वच्छ वस्त्र लपेटकर चन्दन और पुष्पसे उस प्रतिमाको अलङ्कृत करे। पुनः प्रातःकाल उसे किसी शास्त्रके ज्ञाता ब्राह्मणको दान कर दे।

मुनिवर इस प्रकार यह ब्रत करनेपर जो फल प्राप्त होता है, उस सुनो-बहुत पहले काशीपुरीमें विशाल नामक एक पराक्रमी राजा थे। बादमें उनके गोत्रके व्यक्तियोंने ही उनके राज्यको छीन लिया। अब वे गन्धमादन पर्वतके पवित्र बदरोवनके क्षेत्रमें चले गये और तप करने लगे। इसी समय किसी दिन श्रीनर नारायणनामक पुराण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहाँ पधारे। उन दोनों देवताओंने, जिन्हें सम्पूर्ण देवगण नगरकार करते हैं और जिनके आगे किसीकी शक्ति काम नहीं देती, उस समय राजा विशालको देखा और मनमें विचार किया कि यह राजा बहुत पहलेसे वहाँ आया है और परब्रह्म 'परमात्मा विष्णुका निरन्तर ध्यान कर फिर ये ही महाराज दशरथजीके घर सजा राम

रहा है अतः 'उर-'गरायणने प्रसन्त होकर उन निष्याप ररेशसे कहा—'राजेन्द्र! हमलोग तृप्हारी करुयाणकामनासे वर देने आये हैं। तुम हमसे कोई वर माँग लो।'

राजा विशालने कहा—आप दोनों कौन हैं, यह मैं नहीं जानता फिर किसके सामने वर पानेकी प्रार्थना करूँ मैं जिनकी आराधना करता हैं, मेरी उन्होंसे वर प्राप्तिकी हार्दिक इच्छा है।

राजाके इस प्रकार कहनेपर नर-नारायणने उनसे पूछा—'राजन्। तुम किसकी आराधना करते हो ? अथवा कौन-सा वर पानेकी तुम्हें इच्छा है? हमलोग जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ ' ऐसा पूछनेपर राजा विशाल बोले—'मैं भगवान् विष्णुको आराधना करता हूँ' और फिर बे चुपचाप बैठ गये। तब नर नारायणने पुन उनसे कहा-'राजन् उन्हीं देवेश्वरकी कृपासे हम तुम्हें वर देनेक लिये आये हैं। तुम वर माँगो— तुम्हारे मनमें क्या अभिलाषा है?'

राजा विशासने कहा — अनेक प्रकारकी दक्षिणासे सम्पन्न होनेवाले यज्ञ करके मैं भगवान् यज्ञेश्वरको उपासना करना चाहता हूँ आप वर देकर इसी मनोरथको पूर्ण करें।

डस समय राजाके पास नर और नारायण---दोनों महाभाग विराजमान थे। उनमंसे नरने कहा—ये भगवान् नारायण हैं। अखिल जगत्को मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है। संसारकी सृष्टि करनेमें निपृण वे प्रभु मेरे साथ तपस्या करनेके विचारसे इस बदरीबनमें आ गये हैं। मत्स्य, कच्छप, बराहः नरसिंह, बामन और परशुराम—इन सब रूपोंसे पूर्वसमयमें इनका अवतार हो चुका है। इनकी शक्ति अपरिमेय है।

हुए उस समय इनका रूप महान् आकर्षक था उस समय म्लेच्छ राक्षसोंको मार पृथ्वीका भार दूर कर सुखी किया था। कभी पापियोंसे भयभीत होकर नरसमुदायने इनकी स्तुति की थी। उस अवसरपर इन्होंने नरसिंहरूपसे अवतार लिया था बलिको मोहनेके निमित्त बामन तथा क्षत्रियोंके हाथसे राज्य वापस करनेके लिये परशुराम ये बन चुके हैं। दुष्ट शत्रुआंको दमन करनेके लिये इन्होंने कृष्णका अवतार श्वारण किया है : अत: पण्डितजन इनकी उपासना करते हैं। यदि पुत्र-प्राप्तिकी कामना हो। तो बुद्धिमान् पुरुष इनके बालकृष्ण-रूपकी तपासना करे। रूपको इच्छा करनेवाला इनके । पदको प्राप्त किया। [अध्याय ४८]

बुद्धावतारको तथा शत्रुका संहार चाहनेकाला कल्कि-अवतारकी उपासना करे-यह संशय-शून्य सिद्धान्त है

इस प्रकारकी बातें स्पष्ट करके मुनिवर नरने राजा विशालको भगवान् इरिको यह द्वादशी बतला दी. ये राजा इस व्रतको सम्पन्न करनेमें संलग्न भी हो गये। फलस्वरूप वे चक्रवर्ती राजा। हुए। मुने ! उन्हीं राजा विशालसे सम्बन्ध रखनेके कारण यह बदरीवन 'विशाल' नामसे प्रसिद्ध हुआ: वे नरेश इस ज़न्ममें सुखपूर्वक राज्यकर अन्तमं बदरोवनमं गये, जहाँ अनेक प्रकारके यज्ञ करके भगवान् नारायणके परम

#### पद्मनाभ-द्वादशीवृत

पूर्वकथित दुर्वासाजी कहते ईं—मुने! द्वादशोवतको भौति आश्विनमासके शुक्लपक्षमें यह व्रत भी है। उस तिथिमें पदानाभ भगवान्की अर्चना करनेकी विधि है। 'ॐ पद्मनाभाग नमः', 'ॐ एवायोनये नमः' 'ॐ सर्वदेवाय नमः' ॐ पुष्कराक्षाय नमः' 'ॐ अव्ययाय नमः', 'ॐ प्रभवाय नमः ' इन मन्त्रोंको पढ़कर क्रमशः भगवान् पदानाभके दोनों घरणों, कटिभाग, उदर, इदय, हाथ एवं सिरकी पूजा करनी चाहिये। फिर 'सुदर्शनस्य नमः' एवं 'कौमोदक्यै नमः' आदि कहकर भगवान्के आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये। इसमें भी पूर्ववत् सामने कलश रखना चाहिये उसपर भगवान् पद्मनाभकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्यापित करे, चन्दन-पुष्प आदिस उसके अङ्गांकी पूजा करनी चाहिये। शत बीत जानेपर प्रात:काल फिर वह प्रतिमा ब्राह्मणको दे दे महामते । इस प्रकार व्रत करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह **बताता हैं,** सुनी t

सस्ययुगकी बात है—भद्राश्व नामसे विख्यात एक शक्तिशाली राजा थे, जिनके मामपर 'भद्राश्चवर्ष' प्रसिद्ध हुआ है। एक बार कभी अगरूय मुनि उनके घर आये और कहने लगे—'राजन्ः मैं सात रातांतक तुम्हारे घरपर निवास करना चाहता हुँ !' राजा भद्राक्षने सिर झुकाकर मुनिको प्रणाम किया और कहा—'मुनिवर! आप अवश्य निवास करें।' राजा भद्राश्वको सुन्दरी रानीका नाम कान्तिमती था। उसका तेज ऐसा था मानो बारहीं सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हों। इसी प्रकार राजाकी पाँच सौ सुन्दरियाँ भी थीं; जिनका द्रत संयमित था। सुन्दर स्वधाववाली वे सौतें दासीकी भौति प्रतिदिन कार्यमें संलग्न रहती थीं कान्तिमतीको ही राजाकी पदसनी होनेका सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उस (रूप और तेजसे सम्पन्न कल्याणी कान्तिमती)-पर अगस्त्य मुनिको दृष्टि पड़ी। साथ ही उसके अयसे कायमें तत्पर रहनेवाली उन सुन्दरी सौतांको भी उन्होंने देखा।

राजा भद्राश्व तो रानी कान्तिमतीके प्रसन्त मुखको प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसी परम सुन्दरी रानीको देखनेके कुछ समय बाद अगस्त्यजी आनन्दमें विद्वल होकर बोले—'राजन्! आप थन्य हैं, धन्य हैं।' इसी प्रकार दूसरे दिन रानीको देखकर अगस्त्य मुनिने कहा 'अरे। यह तो सारा विश्व बङ्गित रह गया।' फिर तीसरे दिन उस रातीको देखकर यों कहने लगे—'अहां! ये मुर्ख गोविन्द भगवानुको भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिनको प्रसन्धासे इस राजाको सब कुछ प्रदान किया था।' चौथे दिन आगस्त्य मुनिने अपने दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर फिर कहा-' जगत्प्रभो ! आपको साधुवाद—धन्यवाद है स्त्रियाँ धन्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तुम्हें पुन--पुनः धन्यवाद है। भद्राश्च तुम्हें धन्यवाद है। ऐ अगस्त्य! तुम भी धन्य हो। प्रह्नाद एवं महावती धूष! तुम सभी धन्य हो।'

इस प्रकार उच्च स्वरसे कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्वके सामने नाचने लगे। फिर तो ऐसे कार्यमें संलग्न अगस्त्य मुनिको देखकर रानीसहित उस नरेशने मुनिसे पूछा - 'ब्रह्मन्। आएके इस हर्षका क्या कारण है? आप क्यों इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं।'

मुनिवर अगस्त्यने कहर — राजन् बड़े आधर्यकी बात है। तुम कितने अज्ञानी हो; साथ ही तुम्हारा अनुगमन करनेवाले ये मन्त्री, पुरोहित और अन्य अनुजीवी भी मूर्ख ही हैं जो मेरी बात समझ नहीं पाते।

इस प्रकार अगस्त्य मुनिके कहनेपर राजा भद्राधने हाथ जोड़कर कहा---'ब्रह्मन्! आपके मुखसे उच्चरित पहेलीको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अत: महाभाग! यदि आप अनुग्रह करना चाहते हों तो मुझे बतानेकी कृपा करें।'

अगस्त्वजी बोले—राजन्! पूर्वजन्ममें यह रानी किसी नगरमें हरिदक्त नामक एक वैज्यके घरमें दासीका काम करती थी। उस समय भी तुम्हीं इसके पति थे। हरिदत्तके ही यहाँ तुम भी सेवावृत्तिसे एक कर्मचारीका काम करते थे। एक समयको बात है, आश्विनमासके शुक्लपक्षकी द्वादशीका वत नियमपूर्वक करनेके लिये वह वैश्य तत्पर हुआ। स्वयं भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाकर पुष्प एवं धूप आदिसे वन प्रभुकी पूजा की तुम दोनों—स्त्री एवं पुरुष उस वैश्यकी सुरक्षाके लिये साथ है। पूजनोपरान्त वह वैश्य तो अपने घर लौट आया। महामते, दीपक बुझ न जायँ, इसलिये तुम दोनोंको वहीं रहनेकी आज्ञा दे दी। उस वैश्यके चले जानेपर तुमलेगा दोपकोंको भलोभौति जलाकर वहीं बैठे रहे। राजन्! तुमलोग पूरी एक सत—जनतक सबेस न हुआ, तबतक वहाँसे नहीं हटे। कुछ दिनोंके बाद आयु समाप्त हो जानेके कारण तुम दोनों स्त्री पुरुषोंकी मृत्यु हो गयी। उस पुण्यके प्रभावसे राजा प्रियव्यतके घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारो यह पत्नी, जो उस जन्ममें सैक्यके यहाँ दासीका काम करती थी, अब रानी हुई है। वह दीपक दूसरेका था। भगवान् विष्णुके मन्दिरमें केवल उसे प्रव्वलित रखनेका काम तुम्हारा था। यह उसीका ऐसा फल है। फिर जो अपने इव्यसे श्रीहरिके सामने दीपक प्रश्वलित करे, उसका जो पुष्य है, उसकी संख्या तो की ही नहीं जा सकती। इसीसे मैंने कहा—'राजन् आप मन्य हैं!' आप भन्य हैं!' सत्ययुगमें पूरे वर्षतक, त्रेतायुगमें आधे वर्षतक तथा द्वापरयुगमें तीन महीनोंतक भक्तिपूर्वक बीहरिकी पूजा करनेसे किद्वान् पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं, कलियुगमें उतना फल केवल 'नमो नारायणाय' कहकर प्राप्त किया

जा सकतः है। इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिये मेरे मुखसे निकल गया, 'यह सारा जगत् वश्चित हो गया है ' मैंने केवल भक्तिकी बात कही है। भगवान् विष्णुके सम्मुख दूसरेके जलाये दीपकको प्रण्वलित कर देनेपात्रसे ऐसा कल प्राप्त हुआ है। अब जो मैंने मूर्ख होनेकी बात कही, इसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवानके मन्दिरमें दीप-दान करनेके भहत्त्वको ये लोग नहीं जानते : मैंने ब्राह्मणों और राजाओंको धन्यवाद इसलिये दिया है कि जो अनेक प्रकारके यजीदारा भक्तिके साब उक्त विधिसे श्रीहरिको उपासना करते हैं, वे धन्यवादके पात्र होते हैं। मुझे उन प्रभुके अतिरिक्त इस जगत्में अन्य कुछ भी नहीं दोखता, अव मैंने अपनेको भी धन्य कहा। इस स्त्रीको तथा तुम्हें धन्य बतानेका कारण यह है कि यह एक वैश्यक घर सेविका थी और तुम भी संवाका ही कार्य करते थे। स्वामीके चले जानेपर तुमलागाने भगवानुके पन्दिरमें दीएकको प्रज्वलित रखा। अत: यह स्त्री और इससे बढ़कर तुमधन्यवादके पात्र हो। प्रह्लादके शरीरमें आसर भावनाके बीज

थे, फिर भी परमपुरुष परमात्माको छोड्कर उनकी दृष्टिमें अन्य कोई सत्ता न थी, अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है। ध्रुवका जन्म राजाक घरमें हुआ था। बचपनमें ही से जनमें चले गये और वहाँ भगवान विष्णुको आराधनाकर सर्वोत्कृष्ट सुन्दर स्थान प्राप्त किया। महाराज। इसलिये मैंने ध्रवको भी साधुकहा है।

अगस्त्यजीसे राजा भद्राश्वने संक्षेपरूपसे उपदेश देनेकी प्रार्थना की थी; अतः मुनिने कहा— 'राजन्! अब कार्तिककी पूर्णिमाका पर्व आ गया है। मैं पृष्करक्षेत्र जा रहा हूँ —याँ कहकर वे चल पड़े। पुष्कर जाते समय ही वे राजा भद्राश्चके महलपर रुके थे और उन मुनिवरने राजाको छहीं द्वादशीवत करनेका उपदेश दिया था। चलते समय मृनि राजाको पुत्र प्राप्तिका आशीर्वाद दे गये।

राजा भद्राश्वने भी भगवान् पद्मनाभको द्वादशीका वत किया। फलतः वे पुत्रः पौत्र और उत्तम-से-उत्तम भोगोंसे सम्मन्त होकर अन्तमें भगवान् पदानाभके धामको प्राप्त हुए। [अध्याय ४९]

### धरणीवन

दुर्वासाजी कहते हैं—अगस्त्यजी पुष्कर तीर्थमें जाकर पुनः राजा भद्राश्वके भवनपर ही वापस आ गये। मुनिको अपने यहाँ आये देखकर उन राजाके मनमें महान हुई हुआ। उन धार्मिक मरेशने उन्हें आसनपर बैठाया और पाद्य एवं अर्घ्य आदिसे पूजा कर कहने लगे—'भगवन्! आपके आदेशानुसार आश्विनमासकी द्वादशीकी क्रतविधिका मैंने अनुष्टान किया। अब कार्तिक-मासमें यह वह करनेसे जो पुण्य होता है, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

विधिपूर्वक द्वादशी व्रतके और फलकी बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसे सावधान होकर सुनो। व्रतीको मेरे द्वारा पहले बताये विधानके अनुसार संकल्प करके स्नान करना चाहिये। फिर भगवान् नागुराणकी 'ॐ सहस्रशिरसे नमः' 'ॐ पृरुषाय नम्:', 'ॐ सिश्चरूपिणे नम्.' 'ॐ ज्ञानास्त्राय नम्: ', 'ॐ श्रीवस्ताय नमः', 'ॐ जगद्धसम्बावे नम: ', ' ॐ दिख्यमृतंथे नम: ' तथा ' ॐ सहस्रपादाय नमः '—इन मन्त्रीद्वारा क्रमशः, शिर, भूजा, कण्ठ, अस्त्रीं शुद्रयदेश, उदर, कटिभाग तथा चरणदेशकी अगस्त्यजी | बोले — राजन् | | कार्तिकमासको | पूजा करनी चाहिये | विद्वान् पुरुष अनुलोम-क्रमसे

भी पूजन करें। फिर 'ॐ दामोदराय नमः' कहका सभी अङ्गोंकी एक साथ पूजा करनी चाहिये

इस प्रकार पूजाकर प्रतिमाके सामने चार कलन रखकर उनमें रह डालकर उन्हें उजले चन्दनसे लेपकर पृष्यमालासे अलङ्कृत तथा श्रेत वस्त्रसे आवेष्टितकर और उनपर तिलपूर्ण तौनेका पात्र रखेः महाराज फिर उनमें चारों समुद्रकी करपना करे। फिर उनके मध्यभागमें भगवान ब्रीहरिकी प्रतिमा स्थापितकर विधियत् पृजा करनी चाहिये। उस दिन शतमें जागरणकर भगवान्की मानसिक भूजोकर वैष्णव-यङ्गका अनुष्टान करे अहुत-से योगी पुरुष सोसह दलवाले चक्रमें योगीसर प्रभुकी अर्चना करते हैं। इस प्रकार पूजनका कार्य समाप्त हो जानेपर प्रात चार समुद्रोंकी भवनासे कलशोंको चार बाह्यणको दान कर दे प्रक्रिमा पाँचवें वेदन्न ब्राह्मणोंको देनो चाहिये। दो अथवा चार प्रतिमाएँ भी देनेकी विधि है। यदि दान ग्रहण करनेवाले ब्राह्मण पद्मरात्र आगपके आचार्य हों तो सर्वोत्तम है, उन्हें देनेपर हजार ब्रजींका फल प्राप्त होता है। जो इस व्रतके रहस्यको स्पष्ट बतानेमें कुशल हैं तथा मन्त्रोच्चारणपूर्वक विधि सम्मन कराते हैं, ऐसे व्यक्तिको दान करनेसे वह करोड गुणा फल देता है। अपने गुरुके रहते दूसरेका आश्रय सेनेवाले और वसकी पूजा करनेवालेकी दुर्गति होती है। उसके किये हुए किसी दानका काई फल नहीं, अतः प्रयत्न करके सर्वप्रथम गुरुका सम्मान करना चाहिये। इसके बाद दूसरेको दे। गुरु पढा-लिखा हो अधक कुछ भी न जानता हो, फिर भी उसे भगवान् ब्रीहरिका स्वरूप जानना चाहिये। गुरु बाहे उत्तम मार्गका अनुसरण करता है अधवा अधम भार्गका- किंतु शिष्यके लिये एकभात्र बही |

गति है। जो व्यक्ति पहले गुरुका सम्मानकर फिर भूर्खताके कारण भीक्षे उसके प्रतिकृत व्यवहार करता है वह पतित होता है और करोड युगोंतक उसे नरकको यातना भोगनो पड़ती है।

इस प्रकार दानकर द्वादशोके दिन भगवान् विध्युकी पुरु विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। फिर ब्राह्मजॉको भोजन कराये और उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे। इसका नाम 'धरणीवत' है। पूर्वकालमें दक्षप्रजापितने इस वतका आचरण किया था। फलस्वरूप वे प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित हुए और अन्तमें भुक्त होकर समातन ब्रीहरिमें लीन हो गये। हैहयवंशी कृतवीर्य नामक नरेशने भी यह वृत किया वा, जिसके प्रभावसे उसे कार्तवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अन्तमें वह भी सनातन ब्रीहरिके लोकमें चला गया। शकुनतलाने भी इसी प्रकार यह ब्रत किया या, जिससे वह चक्रवर्ती राजा भरतको माता बनी | यों ही प्राचीन समयमें अनेक चक्रवर्ती राजाओंने उक्त विधिसे यह व्रत किया है और इसके प्रतापसे वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गये हैं—यह कत वेदोंमें बतायी गयी है। प्राचीन समयमें पातालमें ड्वकर कालक्षेप करती हुई पृथ्वीने भी इस उत्तम व्रतको किया षा । तभीसे यह बत धरणीव्रतके नामसे प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीद्वारा यह ब्रत सम्मन्न होते हो भगवान् बीहरिने परम संबुष्ट होकर उसी समय वराहका रूप धारण किया और इस प्रकार उसे कपर दठा लाय, जैसे नौका जलमें डूबते हुए प्राणीको बचा लेती है। मुने! इस धरणीवतका स्वरूप मैंने तुम्हें थता दिया। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रसङ्गको सुनेगा अथवा भक्तिके साम इस व्रतको करेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो अन्तमें भगवान् विष्णुक परम धामको ही प्राप्त होगा। [अध्याय ५०]

## अगस्त्य-गीता [ नम्सदीय सुक्त—व्याख्या ]

भगवान् वराह कहते हैं—वसुधरे! दुर्वासा मृतिके कहे हुए इस उत्तम धरणीव्रतको सुनकर सत्यतपा उसी क्षण हिमालयके संनिकट एक ऐसे पवित्र स्थानपर चले गये, जहाँ पृष्यभद्रा नामकी नदी, चित्रशिला नापक प्रसिद्ध पहाड् तथा भद्रवटसंज्ञक वटका वृक्ष याः उन मुनिने वहीं अपना सुन्दर आश्रम बना लिया। भविष्यमें सत्यतपाके द्वारा वहाँ एक बहुत बड़ी विचित्र सीला सम्पन होगी

भगवती पृथ्वीने कहा—प्रभो । आप सनातन पुरुष हैं। तपोमय! इस व्रतको मैंने कई हजार कल्प पहले किया था। मैं तो उसे सर्वथा भूल ही गयो थी। परंतु आज आपकी कृषासे वह पुरानी बात मुझे याद आ गयी। परम प्रभो! जातिस्मरता प्राप्त होने—पूर्वजन्मोंकी बात स्मरण आ जानेके कारण मेरे मनको बढी शान्ति मिल रही है। भगवन्! में जानना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि राजा भद्राधके भवनपर पुनः कब अस्ये और उनकी आज्ञासे राजाने फिर क्या किया? वह सब आप पुड़ो बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह बोले—राजा भद्राश्च सदा श्वेत अश्व (उजले घोड़े)-पर ही चढ़ते थे। जब अगस्त्य ऋषि दूसरी बार उनके यहाँ आये तो उन्होंने उन्हें उत्तम आसनपर बैठाया और पहलेसे भी बढ़कर उनकी पूजा की और पूछा—'भगवन् वह कौन-सा ऐसा कर्म है। जिसे करनेसे संसारसे मुक्ति मिल सकती है। अववा देहधारी एवं विना देहवाले—सभी प्राणियोंके लिये कौन-सा कर्म वैघ है, जिसका सम्पादन कर लेनेपर उनके सामने शोक नहीं आ सकता।'

सुनो। यह कथा दृष्ट एवं अदृष्ट -दोनों लोकोंसे सम्बद्ध है। यह बात उस समयकी है, जब कि दिन, रात, नक्षत्र, दिशाएँ, आकाश, देवता एवं सूर्य—इन सबका नितान्त अभाव था। उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे। एक समयको बात है—पशुआंकी रक्षा करते समय उनके मनमें पूर्वी समुद्र देखनेकी उत्कण्ठा जगी और वे तुरंत चल पड़े। उस महासागरके तटपर एक वन था और वहाँ बहुत-से सर्प निवास करते थे। वहाँ आठ वृक्ष ये और एक स्वच्छन्दगामिनी नदी थी। हिरछे एवं कपरकी ओर ममन करनेवाले अन्य प्रधान पाँच पुरुष भी थे। एक विशिष्ट पुरुष था, जिसके प्रसादसे तेजके कारण चमकनेवाली एक स्त्री शोभा पा रही थी। उस समय हजार सुर्यों-जैसी आकृतिवाले उस भहान् पुरुषको उस स्त्रीने अपने वक्ष:स्थलपर स्थान दे रखा था। उस पुरुषके अधरपर तीन रंगवाले तीन विकार विसनमान थे। वहीं पुरुष उसका संचालक था उसकी गति कहीं रुकती न घी। उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गयी। तब वह प्रबन्धक पुरुष भी उस वनमें चला गया। उसके वनमें प्रविष्ट होते ही क्रूर स्थभाववाले आह सर्प राजाके पास पहुँचे और उन प्रभुके चारों ओर लिपट गये। सपेंकि आक्रमणसे राजा चिन्तित होकर सोचने लगे कि इनका संहार कैसे हो?

इतनेमें उनके सामने तीन वर्णवाला एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया उसने श्वेत, रक्त एवं पीत— इन तोन रूपोंको धारण कर रखा था। उसने अपना नाम जानना चाहा और कहा—'मेरे लिये दूसरा स्वान चाहिये।' तब प्रधान पुरुषने पूछा— अगरस्वजी कहते हैं --राजन्! सावधानीसे िकहाँ जानेकी विचार करते हो? साथ ही उस पुरुषका नाम 'महत्' रख दिया। अब उस पुरुषने उन जगन्नियन्ता प्रभुके साथ रहनेको स्वीकृति भी प्राप्त कर ली तब राजाने कहा—'तुम्हें जगत्की जानकारी रखना आवश्यक है।' इसपर उस स्त्रीने कहा—'इस जगत्में तो मैं ओनप्रोत हूँ।' तब जी दूसरा पुरुष प्रकट हुआ था, उसने कहा- 'तुम डरो मत।' इसके बाद वह बीर पुरुष राजाके पास जाकर स्वयं स्थित हो गया।

तदनन्तर दूसरे पाँच पुरुष आये और प्रधान राजाके चारों ओर खड़े हो गये राजन्! वन डाकुओंने शस्त्र उठाकर प्रधान राजाको मारनेकी तैयारी कर ली फिर डर जानेके कारण एक दूसरेमें वे लीन हो गये। उनके लीन होनेपर भी राजाका भवन विशेषरूपसे सुशोभित होने लगा राजन्! फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच महाभूतांने अपना एक समूह बनाया। उस समय वायुका रूप शीतल एवं सुखदायी था। अन्य भी चारों उत्तम गुण एवं प्रकाशसे सम्पन्न थे। ये भी राजभवनमें आये तब उन प्रधान पुरुष पशुपालके सूक्ष्म रूपको देखकर तीन वर्णवाले पुरुषने उनसे कहा—'महाराज! मेरे कोई पुत्र नहीं है।' उस समय पशुपालने पूछा— बतलाइये आपके लिये में क्या करूँ ?' फिर तीन वर्णवाले पुरुषने उत्तर दिया—'हमलोग आपको सन्धनमें डालना चाहते थे। यद्मपि हमने प्रयत्न भी किया, किंतु असफल रहे। राजन्। ऐसी स्थितिमें अब हम आपके शरीरमें आश्रय पाना चाहते हैं मुझपर आपकी पुत्र-भावना होनी चाहिये '

राजन्! इस प्रकार तीन वर्णवाले पुरुषकं कहनेपर राजा पशुपालने उससे फिर कहा—'मैं पुत्र ऐसा चाहता हूँ, जो दूसरोंका भी प्रबन्धक हो।' और उस तीन वर्णवाले पुरुषको अपना पुत्र मान लिया। पर उसमें उनकी आसक्ति न हुई। [अध्याय ५१]

mark 1888 more

# अगस्त्य-गीतामें पशुपालका चरित्र

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार पशुपालसंज्ञक परम प्रभुने एक पुरुषका सूजन किया और उसे शासनकी आज्ञा दे दी स्वतन्त्र होनेके कारण वह पुरुष राजा वन गया उस पुत्रमें दीन रंग थे। उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्रसे अववोधस्वरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्याने ज्ञान प्रदान करनेकी योग्यत्मवाले एक सुन्दर पुत्रको जन्म दिया। उस पुत्रके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सभी रूपोंका समावेश था और वे विषयोंको भोगनेकी रुचि रखते थे, जो इन्द्रिय कहलाये। अब सबने रहनेका एक सुन्दर भवन बना लिया। उनका वह मन्दिर ऐसा था, जिसमें नौ दरवाजे हुए और चारों ओर जानेवाला एक स्तम्भ हुआ। जलसे सम्यन्न हजारों

नदियाँ उसे सुशोभित कर रही थीं। राजा पशुपाल साकार रूप धारणकर अब पुरुषके रूपमें विराजने लगे वेद और छन्द उन्हें स्मरण हो आये फिर उन वेदोंमें प्रतिपादित निवम एवं यज्ञ— इन सबकी उन्होंने व्यवस्था की।

राजन्! किसी समयकी बात है—राजा पशुपालकें मनमें आनन्दके अभावका अनुभव हुआ। अब उन्होंने संसारको सृष्टि करनेको इच्छा को और योगमायाका आश्रय लेकर एक ऐसा पुत्र प्रकट किया जिसके बार मुख, बार भुजाएँ, बार बेद और बार पद्य हुए। महामते! समुद्र, बन और तृणसे लेकर हाथीप्रभृति पशुतकमें उनका प्रवेश है।

ऐसा था, जिसमें नौ दरवाजे हुए और चारों ओर | अगस्त्यजी कहते हैं—राजन्! प्रस्तुत कथा जानेवाला एक स्तम्भ हुआ जिलसे सम्पन्न हजारों | प्रायः मेरे, तुम्हारे तथा अखिल बन्तुओंके शरीरमें

समान रूपसे चरितार्थ होती है। पशुपालसे जिसकी उत्पत्ति हुई उसके चार चरण और चार मुख थे। उन्होंको इस कथाका उपदेश एवं प्रवर्तक कहा गया है। सत्यस्वरूप स्वर हो उसका पुत्र है। ठसने जो कुछ कहा है, वह धर्म, अध, काम तथा मोक्ष—इन चारोंका साधन है : पुरुषांका इन चाराँसे सम्बन्ध है। भक्तिपूर्वक उपासना करनेवालेको ये सुलभ हो जाते हैं। इनमें जो प्रथम धर्म है, उसका दसरा रूप वृष्यका है। उसके चार सींग हैं। उसोका अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं। चौथी मुक्ति है। जो भक्तिके साथ उसका आदर करता है, उसे वह परब्रह्म परमात्मा सुलभ हो जाता है। इस ब्रह्मका ही सनातन अंश मनुष्योंमें व्यक्त रूपसे विराजमान है अतः मनुष्य प्रथम अवस्थामें ब्रह्मचारीके रूपमें रहे। दूसरी अवस्थामें धर्मका आश्रय लेकर सेवक-वर्गका भरण-पोषण करना चाहिये। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ बतायी गयी है। इस अवस्थामें भी उसका अन्त-करण धर्मयुक्त होना आवश्यक है।

इसके पश्चात् उस परब्रह्मने—'अहमस्मि' केवल मैं ही हैं -यों कहा। फिर वह एक दूसरे ही चार, एक एवं दो प्रकारके रूपसे विराजने लगा। भिना प्रकारके उत्पन्न होनेके कारण उसकी भुजाएँ भी उसीका अनुसरण करने लगीं सर्वप्रथम चार मुखवाले ब्रह्माने देखा कि कुछ प्रजाएँ नित्य और कुछ अनित्य हैं। गुजन् ' तब ब्रह्मके मनमें विचार उठा कि मैं कैसे पिताजीसे मिल्री। क्योंकि मेरे | योग्यता प्राप्त हो जाती है (अध्याय ५२ ५३)

रिताजी एक महान् पुरुष हैं। उनमें जो गुण हैं वे उनकी इन संतानांमें किसीमें भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्वरकी दृष्टिके प्रकरणमें एक ऐसी श्रुति है कि जो पिताके पुत्रका पुत्र है, उसे अपने पितामहके नामका संरक्षक होना चाहिये इसमें कोई अन्यया विचार नहीं है कहीं भी ऐसा अवसर मिलना आवश्यक है, जहाँ पिताका भाव दीख पडे।

अब मुझे क्या करना चाहिये—ब्रह्माजी यह सोच ही रहे थे कि परमपिता परमात्मके मनमें रोब आ गया। अब ब्रह्माने स्वर मधना आरम्भ किया, जिससे स्वरका सिर प्रकट हो गया इसकी आकृति नारियलके फलके समान थी। ब्रह्माजीके प्रयाससे वह स्वर फिर विभक्त हो पया। अब वे प्राण, अपान् उदान, समान एवं व्यान रूपसे सामने आ गये। अब ब्रह्माने उन्हें ठहरनेका स्थान वता दिया

इस प्रकार अथक परिश्रम करनेके पश्चात जब समर्थ ब्रह्माने पुन- प्राणि-शरीरपर दुष्टि डाली तो उन्हें शरीरके भीतर अपने पिता परब्रह्म परमात्माकी झाँको दृष्टिगोचर हुई सम्पूर्ण प्राणियोंमें त्रसरेणुके समान सुक्ष्य रूप धारण कर वे सर्वत्र विराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विराजमान एवं सर्वस्थापक हैं। सम्पूर्ण जगत्की सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाला यह इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता है। जो इसे तत्त्वसे जानना है उसे उत्तम कर्म करनेकी

### उत्तम पति प्राप्त करनेका साधनस्वरूप वृत

राजा भद्रासने पूछा---विप्रवर! विशुद्ध ज्ञानकी प्राप्तिके लिये पुरुषको किस देवताको आराधना ही सदा सभीके द्वारा किम्पिकं देवताऑहारा करनी चाहिये और उनके आराधनको कौन-सी विधि है ? मुझे यह जनानेकी कृपा कीजिये।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन्। भगवान् विष्णु भी आराध्य है। अब इनके पूजनका प्रकार बताता हैं, जिससे वर-प्राप्ति हो सकती है। देवताओं.

१ यहाँ पशुपाल परवाहा परमारमा तथा चम मुखबाले बाह्य हैं।

मृनियों एवं मानवों प्राय: सभीके लिये यह रहस्यकी बात है---भगवान् नारायण हो सर्वोपरि देवता हैं। उन्हें प्रणाम करनेपर प्राणी क्लेश नहीं पाता राजन् सुना जाता है। महात्मर नारदजीने पूर्वकालमें भगवान् विष्णुके इस क्रको अपसर्ध्वांको यतलाया था।

अप्सराओंने पूछा—नारदजी । आप ब्रह्माजीके पुत्र हैं। हमें उत्तम पति पानेकी अभिलाया है। भगवान् 'नस्यण हमारे प्राणयति हो सके, इसके लिये आप हमलोगोंको कोई व्रत बतानेकी कृपा करें।

**मारदजी कहते हैं—प्रायः सबके लिये** कल्याणदायक नियम है कि प्रश्न करनेके पहले विनयपूर्वक प्रणाम करे। पर तुमलोगोंने इस नियमका पालन नहीं किया; क्याँकि तुम्हें युवावस्थाका गर्व है। फिर भी तुमलीग देवाधिदेव भगवान् विष्णुके नामका कीर्तन करो। उनसे वर मॉॅंगो: 'प्रभो अप्रप हमारे स्वामी होनेकी कृपा करें।' इससे तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा— इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिये। एक व्रत भी बताता हैं, जिसे करनेसे भगवान श्रीहरि स्वयं बर देनेके लिये उद्यत हो जाते हैं। चैत्र और वैशाखमासके शुक्लपक्षमें जो द्वादशी तिथि है, उस दिन यह अत करना चाहिये। रातमें विधिवत् भगवान् श्रीहरिकी पूजा करे बुद्धिमान् व्यक्तिको

चाहिये कि भगवानुकी प्रतिमाके कपर लाल फुलाँसे एक मण्डल बनवाये। नृत्य, गीत एवं बाद्यके साथ रातमें जागरण करे।

**'ॐ भवाय नमः' 'ॐ अनङ्गाय ममः',** 'ॐ कामाय नमः','ॐ सूशास्त्राय नमः' 'ॐ मन्मधाय नमः', तथा 'ॐ हरवे नमः' कहकर क्रमशः भगवानके सिर, कटि, भुजा, उदर एवं चरण आदिकी पूजा करे। फिर भगवानको प्रणामकर राष्ट्रि जागरणकी विधि सम्पन करके प्रातःकाल भगवानुकी वह प्रतिमा वेद-चेदाकुके जानकार ब्राह्मणको दान कर दे।

अप्सराओ। इस प्रकार वृत करनेपर इच्छानुकृल भगवान् विष्ण् अवस्य पतिरूपमें तुम्हें प्राप्त होंगे। इसके पक्षात् इँखके पवित्र रस तथा मल्लिका आदिके फूलोंसे उन देवेग्ररकी पूजा करना। क्षुन्दरियो तुमने मुझे प्रणाम किये बिना जो प्रश्न किया है। उससे अष्टाबक्रद्वारा तुम्हारे उपहासपर शाप भी मिलेगा। फलस्बरूप गोपलोग तुम्हें हर लेंगे।

अगस्त्यजी कहते हैं —राजन्। इस प्रकार कहकर देवर्षि नारदजी उसी क्षण वहाँसे चले गये | उन अपसराओंने व्रतकी विधि सम्पन्न की। फलस्वरूप स्वयं भगवान् श्रीहरि उनपर संतुष्ट होकर उनके पति हुए।

[अध्याय ५४]

## श्भ-व्रत [ कुरुजाग्रेश्वर–ऋषीकेश–माहात्म्य ]

aran The Brance

उत्तम शुभसंज्ञक व्रतका वर्षन करता हुँ, तुम उसे | दोपहरमें भगवान् विष्णुकी पूजा करे। एकादशीके सुनो । महाभाग - इसके प्रभावसे भगवान् विध्युका दर्शन सुलभ हो जाता है. इसमें कोई संदेह नहीं। देना चाहिये। उस समय दान होम एवं अर्चन— मार्गशीर्षणसके प्रथम दिन इस व्रतको आरम्भ इन सभी क्रियाऑमें सदा भगवान् श्रीहरिके करना चाहिये। इसमें दशमीको एक समय भोजन | नामाँका कीर्तम करना चाहिये। राजेन्द्र। अगहन,

अगस्त्यजी कहते हैं -- राजन् ! अब मैं ब्रतोंमें | करनेका नियम है । उस दिन स्नान करके दिन उपवासकर ब्राह्मणोंको विधिके साथ यव पूस, मात्र एवं फाल्गुन—इन चार महीनोंमें ऐसे ही निवर्मोंका पालन करना समुचित है। उपवास करके पूजा सम्यन्त करे। फिर विद्वान् पुरुष चैत्र, **बै**काख, ज्येष्ठ एवं आयादः इन कार महीनोंमें उसी तरह संयमपुषंक वृत करे। इस चौमासेमें ब्रान्सगोंके लिये प्रीतिपूर्वक पात्रसहित सत् दान करना चाहिये। श्रावण, फाइपद और आश्रिन— इव तीन अहीनोंमें अणहनमासमें तैयार होनेवाले भानको बाँटनेका विभान है। इन तीन मासीकी अवधि कार्तिक आरम्भ होनेके पूर्वतक मानी काती है। इन महीनोंमें भी पूर्व-जैसे ही उपकास करके पुजा करनेका नियम है। दशमीके दिन संवयक्षील एवं पवित्र रहे। एकादशीके दिन बुद्धिमान् व्यक्ति भासके नामका उच्चारण करके भक्तिके साथ भगवान् श्रीहरिकी पुत्रा करे। द्रादशीके दिन वतको समाप्त करे।

राजन ! एकादशीके दिन पर्वत एवं पातालके कपसे अङ्कित पृथ्वीको सुवर्णमयौ प्रतिमाके पूजन एवं दानका विशेष महत्त्व है। भगवान श्रीहरिके सामने उस प्रतिमाको स्वापितकर उसे दो सफेद बस्त्रोंसे ढक दे, पासमें बीज बिखेर दे और रातमें जागरण करे। फिर प्राप्त काल भौनीस बाह्मणॉको आमन्त्रितकर प्रत्येक ब्राह्मणको गाय, दो वस्त्र, सुवर्णमयो ऑगुठी तथा कुण्डल आदि आभूवण दे। राजन्! वदि वृती पुरुष राजा है तो वह प्रत्येक बाह्यलको अपनी शक्तिके अनुसार भरत-पोषणकी स्ववस्या कर दे और दक्षिणामें सुवर्णसे बनी हुई पृथ्वीकी प्रतिमा, दो गी और दो वस्त्र दे अवका अपनी सम्पत्तिके अनुसार चौदीकी पृथ्वी बनवाये और भगवान बीहरिको स्मरण करते हुए उसे ब्राह्मजोंको कर्पन कर दे। निमन्त्रित बाह्मजोंको भोजन, साता और खडाऊँ भी दे। तत्पक्षातु प्राचंना करे—'भगवान् कृष्य, दामोदर, श्रीहरि मुझपर फल मिलता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता फिर भी एक प्रसङ्ग भूनाता है

सत्यवृगर्वे एक ब्रह्मवादी रहता थे। उन्होंने ब्रह्मजीसे पुत्र-प्राध्तका उपाय पुछा। तब ब्रह्मजीने उन्हें यह वत बता दिया और राजा इस व्रतको करनेमें संलग्न हो गये। राजन्! वत समाप्त हो जानेपर विश्वास्य श्रीहरि राजाके सामने प्रधारे और कहा—'राजन्! तुम मुझसे वर माँगो।'

राजाने कहा—'देवेश पृक्ते ऐसा पुत्र देनेकी कृपा कीजिये जो वैदिक मन्त्रॉक्स पूर्ण जानकार दुसरोंका यज्ञ करानेवाला, स्वयं यज्ञ करनेमें तत्वर, कीर्तिसम्यन्त, दौर्षाय, असंख्य सद्गुणोंसे युक्त, ब्राह्मणॉर्में निष्ठा रखनेवाला तथा शुद्ध अन्तः करणसम्यन्न हो तथा अहाँ पहुँच जानेपर फिर सोच करनेका अवसर सामने नहीं आता. वह मोक्ष प्रदान कर दे।' इसपर श्रीहरि 'एवमस्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये अब राजाके मर समयानुसार पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नम 'क्त्सत्री' रखा गया। 👣 वेद-वेदाक्रका पूर्व जानकार गा। भगवान् विष्णुके प्रसादस्वरूप उस प्रतापी पुत्रको पाकर राजा तपस्या करनेके विचारसे निकल पडे। वे हिमासब पर्वतपर इन्द्रियोंको बक्रमें करके तथा निराहार रहकर भगवान् विष्णुकौ आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करने सगे।

राजाने कहा—बर एवं अक्षर—अखिल जगत्। जिनका रूप है, जो शीरसागरमें रूपन करते हैं देहधारियोंके लिये परम पद, इन्द्रियोंके अविषय विश्वको रक्षा करनेवालीमें सर्वश्रेष्ठ तथा जलमय आकृति बनाये हुए हैं. उन भक्तोंकी याचना पूर्ण करनेवाले प्रभुकी मैं स्तुति करता हूँ। देवताओं एवं दानवींके निरन्तर प्रार्थना करनेपर सृष्टि करनके विचारमे आपने इस जगतुको रचना की है। भगवन्! आप सदा एक कृटस्य रूपसे आसीन प्रसम्म हो आर्थे।' समन् इस व्रतके अनुहानसे जो रहका इच्छामात्रसे संसारकी सृष्टि करते हैं। प्रभो

आप कच्छप एवं नृसिंह आदि अनेक अवतार धारण कर चुके हैं। पर आपके अवतार लेनेकी यह बात भी मायिक ही है, तथ्य नहीं। नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि. बरेश, शम्भु एव विबुधारिनाशन आदि नामोंसे सम्बोधित होनेवाले भगवन्! आपको मेरा निरन्तर प्रणम है। विष्णो ! आप स्वयं आदि यज्ञपुरुष हैं। यज्ञको सामग्री हवि आदि आपका हो रूप है पशु, ऋत्विक् और वृत-ये सब आप ही हैं कमलनेत्र। मैं आपकी शरणमें आया हैं, इस संसारसागरसे मेरा उद्घार कीजिये

स्तुतिके अन्तमं परम प्रभु प्रसन्न हुए वे एक कुबड़े ब्राह्मणका वेष धारणकर वहाँ आये : उनके यहाँ पधारते ही आमका वृक्ष भी वैसा ही कुवड़ा बन गया। टन राजाको बड़ा आक्षर्य हुआ कि ऐसे विशाल वृक्षका यह छोटा रूप कैसे हो गया -फिर सीचा कि परम प्रभुकी संनिधिका यह परिणाम है। फिर उन्होंने ब्राह्मण-वेषधारी प्रभुको प्रणाम किया। साथ ही कहा—'भगवन् आप परम पुरुष परमात्मा हैं। अवश्य ही मुझपर कृपा करनेके लिये आपका यहाँ पधारना हुआ है। हरे! अब आप अपने बास्तविक स्वरूपका दर्शन करानेकी कृपा क्रीजिये े

जब राजाने इस प्रकार भगवान् श्रीहरिसे प्रार्थना की, तो वे शङ्क चक्र एवं गदा हाथमें लिये हुए सौम्य रूप भारणकर उनके सामने

विराजमान हो गये और यह वचन कहा--'राजन्द्र तुम्हारे मनमें जो भी इच्छा हो, वह मुझसे माँग लो।' भगवान् श्रीहरिके यों कहनेपर राजाकी औंखें प्रसन्ततासे खिल ढठीं। साथ ही कहा—'देवेश आप मुझ मोक्ष देनेकी कृपा करें।' राजाको ऐसी बात सुनकर पुनः श्रीभगवान् बोले---'राजन् : मेरे यहाँ आनेपर इस विशाल आप्रके वृक्षमें जो कुब्जल आ गया है, इसके भरिणामस्वरूप यह स्थान कुब्जासक (ऋषिकेशका नामान्तर) तीर्थके नामसे प्रसिद्ध होगा। इस उत्तम तीर्थमं ब्राह्मण अथवा पशु-पक्षी आदि योनिवाले भी यदि अपने शरीरका त्यम करॅंगे तो उनको ले जानेके लिये पाँच सी दिव्य विमान उपस्थित होंगे और वहींके दन योगियोंको मुक्ति हो जायगी।

महाराज! इस प्रकार कहकर भगवान् जनार्दनने शङ्कके अग्रभगसे राजाका स्पर्श किया। केवल स्पर्श होते ही उन नरेशको परम निर्वाण पद प्राप्त हो गया। अतएव तुम भी उन परम प्रभुकी शरण ग्रहण करो, जिससे शोक करनेके योग्य पद तुम्हें पुनः प्राप्त न हो सके। जो मनुष्य प्रात-काल उठकर यह चरित्र पढ़ेगा, उसे भगवान् श्रीहरि धर्म एवं मोक्ष प्रदान करेंगे। राजन्! जो इस परम पवित्र शुभ-व्रतको करेगा, उसे इस संसारमें सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति और भोग सुलभ होंगे एवं आयु समाज होनेपर वह भगवान्में लोन हो जायगा।

[अध्याय ५५]

#### धन्यव्रत

अब उत्तम धन्यव्रत बताता हूँ, जिसके प्रभावसे | चाहिये। इस व्रतमें अग्निस्वरूप भगवान् विष्णुकी निर्धन व्यक्ति भी यथारीच धन्यबादका पात्र पूजाका विधान है।

अगस्त्यजी कहते हैं --राजन्, इसके बाद , शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिको यह व्रत करना **ं ॐ वैश्वानराय नमः'**, हो सकता है। यह नक्तवत<sup>र</sup> है। अगहनमासके िॐ अग्नये नम<sup>ः</sup>, 'ॐ इविभ्जाय नमः',

१ हष्टव्य-- 'अओऽपि सन्तरस्थान्या भूतनामो बरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिहाय संभवान्यस्थमायया ॥' (गीता ४३६)

२ जिस वर्तमें दिनभर वर्त करके रातमें बार भरीके बाद भोजन किया जात है। उसे "नस्तवत करते हैं।

करे। उसे दो वस्त्र अर्पण करे और वह प्रतिमा उस ब्राह्मणको दे दे। तदनन्तर यह मन्त्र पढकर प्रार्थना करे-'भगवन्! इस 'धन्य' नामक व्रतको सम्पन्न करनेसे में धन्य हो गया, भेरा कर्म धन्य हो गया तथा मेरी चेष्टा अन्य हो गयी। अब मुझे सदा सुख शान्ति सुलभ हो जाय।' इस प्रकार कहकर वह श्रेष्ठ प्रतिमा एवं शक्तिके अनुसार धनसृशि देनेका विधान है। जिसके पास भोग्य वस्तुका अत्यन्त अभाव है, यह पुरुष भी यदि इस धन्यव्रवको करता है, तो वह तुरंत भन्य होनेका अधिकारी हो जाता है। केवल इस व्रतके करनेसे ही व्यक्ति इस जन्ममें सौभाग्य एवं प्रचर यन-धान्यसे सम्पन्न हो जीवन्युक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रमङ्गको सुनेगर अथवा भक्तिके साथ पढ़ेगा, वे दोनों इस लोकमें उसी क्षण धन्य हो जायँगे। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व कल्पमें महात्या कुबेरका जन्म शुद्रवीनियं हुआ था। उस समय उन्होंने इस व्रतको किया था और इसीके फलस्वरूप वे धनके स्वामी बन गये। [अध्याय ५६]

'ॐ व्रविणोदाय नमः', 'ॐ संवर्ताय नमः' तथा—'ॐ ज्वलगाय मयः'—इन मन्त्रवाक्योंका उच्चारण करके अग्निमय भगवान् श्रीहरिके चरण, उदर, वक्ष स्थल, भुजाएँ, सिर तथा सर्वाङ्गकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये। इस विधानसे देवाधिदेव भगवान जनार्दनकी अर्चना करनेके पश्चात् उनके सामने एक हवनकुण्ड बनवानेकी विधि है। विद्वान पुरुष इन्हों उक्त मन्त्राँद्वारा उस कण्डमें हवन करे। इस ब्रतमें यवान और पुतसे युक्त भोजन करनेकी बंधत कही गयी है। यह बत ऐसा ही कुष्णपक्षमें भी होता है। चार महीनेतक इसे करना चाहिये। चैत्रसे आषादतक चार महीनॉमें घतयक खोर तथा श्रावणसे कार्तिकतक सत्तुका भोजन करनेका नियम है। इस प्रकार एक वर्षमें यह इत समाप्त होता है। यत पूरा हो जानेपर विद्वान पुरुष अग्निदेवकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाये और दो लाल वस्त्रींसे उसे आच्छादितकर लाल फुलसे पूजा करे और लाल चन्दन एवं कुङ्कुमका अनुलेपन करे। फिर बाह्मणकी पूजा

PORTAL PARTIES

#### कान्तिव्रत

तिथिमें ये दोनों देवता दो कलावाले चन्द्रमामें विराजते हैं। अतः चन्द्रमाको विष्णुका उत्तम रूप माना जाता है। बुद्धिमान् पुरुष 'ॐ बलदेवाय नमः' कहकर उनके चरणोंकी तथा 'ॐ केशवाय नमः' से सिरकी अर्चना करे। सुद्रातः फिर आणे कहे जानेवाल भन्त्रको पढ़कर उन्हें अर्घ्य देना चाहिये। भगवन्! आप अमृतस्वरूप हैं ब्रह्माने आपका सम्मान किया है, यज्ञलोकके आप अध्यक्ष हैं। परमात्मन्। इस समय आप चन्द्रमाके रूपमें प्रधारे हैं। अतः आपको नमस्कार है। वृती

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन्! अब कान्ति नामक व्रतको बताता हूँ पहले चन्द्रमाने यह व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः कान्ति सुलभ हो गयी। प्राचीन कालकी बात है। दक्ष प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा नामक रोग हो गया तब उन्होंने यह व्रत किया और वे फिर तत्क्षण कान्तिमान् वन गये। सजेन्द्र! यह नक्तव्रत है। इसे कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी विद्याम और श्रीकृष्णकी पूजा होती है। इसमें बलराम और श्रीकृष्णकी पूजा होती है। इस

(यह भी चौमासका व्रत है) फाल्ग्नसे लेकर चर महीनेतक इस व्रतको करनेवाला पुरुष पवित्रतापूर्वक रहकर खीर भोजन करे। कार्तिक मासमें यवत्नके आहारपर रहे और अगहनी चावलसे बने हुए हव्यद्वारा हवन करे। आषाढ आदि चार महीनोंमें तिलका हवन करना चाहिये : इसी प्रकार तिलका भोजन भी करना चाहिये। फिर वर्ष पूरा हो जानेपर चन्द्रमाकी एक स्रोनेकी प्रतिमा बनवाकर उसे दो सफेद बस्त्रोंसे आच्छादित करे। उसपर ठजले फुल चढाकर श्रेत सन्दनसे अनुलेपनकर तथा भलीभौतिसे पूजा करके ब्राह्मणको दे दे, अथवा वर्षभर व्रतकर चन्द्रमाको चाँदीकी हो मूर्ति बनकाये और दो शेत व्यस्त्रोंसे आच्छादितकर उसकी क्षेत पृष्पों एवं क्षेत चन्दनसे पूजा करे। ऐसे ही ब्राह्मणको भी पुजाकर उसे वह प्रतिमा दान कर दे। ब्राह्मणको | प्रतिमा अर्पण करते समय व्रती मन-ही-मन भन्त्र एढे 'नारायण । आप चन्द्रमाके रूपमें पधारे हैं। आपको मेरा नमस्कार। भगवन आपकी

साराण रातमें घृतसे युक्त यवान्त भोजन करे। | कृपासे मैं भी इस लोकमें कान्तिमान, सर्वज्ञ एवं प्रियदर्शन बन जाऊँ।" राजन्! उक्त प्रतिमाको दानकर मनुष्य तत्क्षण कान्ति प्राप्त कर लेता है। बहुत पहले स्वयं चन्द्रमाने यह ब्रत किया था। व्रत पूर्ण हो जानेपर स्वयं भगवान् श्रीहरि उनपर संतुष्ट हो गये और उनका यक्ष्मा सेग दुरकर उन्हें 'अमृत'<sup>व</sup> नामकी कला प्रदान की। महाभाग चन्द्रमाने उस कलाको द्वितीयाके बाद सदा अपनेमें स्थान दिया। उन्हें यह कला तपके प्रभावसे ही उपलब्ध हुई है। इतना ही नहीं, वे सोम और दिजराज भी कहलाने लगे। सक्लपक्षकी द्वितीया तिथिके दिन सोमरस पीनेवाले दोनों अश्विनीकृमारोंका कीर्तन करना चाहिये। ये दोनों शुक्लपक्षकी द्वितीयाके चन्द्रमामें शेष और विच्यु नामसे विख्यात होकर सुशांभित होते हैं। इसमें कोई संदाय नहीं। राजेन्द्र! भगवान् विष्णु परम पुरुष प्रशास्त्रा हैं। उनसे विक्त कोई देवता नहीं है। वे ही अनेक नाम धारणकर सर्वत्र (सभी देवताओंके रूपमें) विराजित हैं [अध्याय ५७]

### सौभाग्य-वत

एवं पुरुषांको शीच्र सौभाग्यकी प्राप्ति होती है— भी हैं—सम्पूर्ण वेदशास्त्रां एवं पुराणोंमें यही बात करना चाहिये। इस व्रतमें लक्ष्मीसहित भगवान् | उसे 'शास्त्र' कदापि नहीं कहा जा सकता। अतः

अगस्त्वजी कहते हैं—राजन्! अब उस पूजाका विधान है। जो लक्ष्मी हैं, यही गिरिजा सौभाग्य-व्रतको सुनो, जिसके आचरणसे स्त्रों हैं और जो श्रीहरि हैं, वे ही तीन नेप्रवाले हर भाग्यका उदय हो जाता है। फाल्गुनमासकं सुस्पष्ट निर्दिष्ट है। किंतु जो ग्रन्थ इसके विपरीत **भूवलपक्षकी तृतीया तिथिको नकत्रतके रूपमें यह कहता है कि 'विष्णुसे रह भिन्न हैं, वह** कर्ताको पवित्र एवं सत्यवादी होकर उपवास। किसी अच्छे कविका प्रबन्ध हो सकता है पर श्रीहरिकी अथवा उमासहित महाभाग शंकरकी विष्णु स्ट्रके ही स्वरूप हैं और लक्ष्मी गौरीकी

इस वन्त्रज्ञचनापुरार "अमृता", जुक्लपश्चकी द्वितीयाकी चन्द्रकला है।

र कान्तिकारि लोकेऽस्मिन् सर्वजः प्रियदर्शनः । स्वत्यसादल्योपरूपिनासमयः नमोऽस्तु ते॥ (५७ १२)

२ अमृता मानदा पृथा तुष्टि पृष्टोरतिधृतिः । शक्तिनो चन्दिका कान्तिन्यां हो: प्रोतिरङ्गदा॥ पूर्णा पूर्णामृता करमदायिन्यः सहितः कलाः 🛭 ( ऋरदातिसकः २ । १२; १३ /

ही अन्यतम प्रतिकृति हैं—यही कहना समृचित है। जो इन दोनोंमें भेद बतलाता है। वह निकृष्ट है।'

राजेन्द्र ! फिर ब्रती पुरुष यत्नपूर्वक लक्ष्मीसहित श्रीहरिकी भलीभौति पूजा करे। उन परम प्रभुके पूजनके मन्त्र यों हैं—ॐ भम्भीराय नषः. 🕉 सुभगाय नमः, ॐ देवदेवाय नमः, ॐ प्रिनेशाय ममः, ॐ वाचस्पतये नमः, ॐ सद्राय नमः ~इन मन्त्रांके द्वारा क्रमशः उनके दोनों चरण, कटिभाग, उदर, मुख, सिर एवं सभी अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। इस विधिके अनुसार पूजाकर मेधावी मनुष्य लक्ष्मीसहित विष्णुकी और गौरीसहित शंकरकी पुष्प-चन्दन आदि उपचारोंद्वारा पूजा ऋरे ! सदनन्तर मूर्तिके सामने मधु एवं भूतसे हवन करना चाहिये। महाराज! यदि सर्वोत्तम सौभाग्य पानेकी कामना हो तो हिल और घुतसे हवन कराये। इस दिन विना नमक तथा पुतके शुद्ध गेहँसे तैयार किया हुआ भोजन पृथ्वीपर ही बैठकर करना चाहिये। कृष्णपक्षके लिये भी यही विधि बतायी जाती है : आषाढसे लेकर आश्विनतकके चार महीनोंमें यह ब्रत प्रतिपदा विधिके दिन होता है और द्वितीयाको पारण करनेकी विधि है। इन

महीनोंमें यह वृत यावान्तरे करना चाहिये। राजन्! इसके पश्चात् कार्तिकसे पुसतक-तीन पासोंमें व्रती पुरुष पवित्रतापूर्वक संयमसे रहकर श्यामाक (स्राँवा)-का भोजनमें उपयोग करे नरेश! फिर माधमासके शुक्लपक्षकी तृतीया तिथिके दिन बुद्धिमान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार पार्वती-शंकर तथा लक्ष्मी-नारायणकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर किसी सत्पात्र एवं विद्वान ब्राह्मणको अपंज कर दे जिसके पास अन्तका अभाव हो, वेदका जो पारगामी विद्वान् हो. जो सदा दूसरोंका उपकार करता हो। जिसके आचरण पवित्र हो तथा विशेष रूपसे विष्णुर्मे भक्ति रखता हो। ऐसे बाह्यणको वह प्रतिमा देवी चाहिये। साथ ही दानमें छ, पात्र भी देनेकी विधि है। एकसे लेकर छः तक वे पात्र क्रमश: मध. घृत, तिलका तैल, गुड़, लवण एवं गायके दृधसे पूर्ण हों। इन पात्रोंके दान करनेके प्रभावसे वत करनेवाला व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष—कोई भी हो, वह अन्य सात जन्मोंमें सुन्दर सद्धाग्यशाली और परम दर्शनीय हो जाता है।

[अध्याय ५८]

~~~########

### अविध्यवत

अगस्त्यजी कहते हैं — राजन्! सुनो। अब मैं 'विभ्नहर' नामक व्रतको बतलाता हैं। इसके विधिपूर्वक आचरण करनेसे पुरुष विष्नोंद्वारा पराभूत -बाधित वा तिरस्कृत नहीं होता। इसके प्रारम्भिक ग्रहणकी विधि इस प्रकार है। फाल्गुनमासकी **सतर्थीको दिनमें उपकास रहकर चार घडी रा**त बीतनेपर भोजन करे। प्रात:पारणामें तिल लेने चाहिये। तस दिन तिलसे ही हवन करे तथा तिल **ही ब**्राह्मणको दान भी दे इसी प्रकार चार

(आयाड्को) चतुर्थीको सुवर्णमयी गणेशकी प्रतिमाकी भलीभौति पुजाकर खीर एवं तिलसे भरे हुए पाँच पात्रोंके साथ उसे ब्राह्मणको दे देनी चाहिये इस प्रकार इस व्रतका अनुष्ठानकर मनुस्य सम्पूर्ण विष्नोंसे छुटकारा पा जाता है। अपने अश्वमेध यज्ञमं विघ्न पडनेपर राजा सगरने इसी वृतका अनुष्ठानकर, अश्वको प्राप्तकर यह सम्पन्न किया था। जिपुरासुरसे युद्धके समय भगवान् रुद्धने भी इसी वतके प्रभावसे त्रिपुरासुरका वध किया था मासतक इसका अनुष्ठानकर पाँचवें महीनमें मैंने भी समुद्रपानके समय यही वृत किया था

परंतपः! पूर्वसमयमें तप एवं ज्ञानकी इच्छावाले । अत्य अनेक राजाओंने विध्न दूर करनेके लिये इस व्रतका आचरण किया था। इस व्रतके दिन पुण्यातमा पुरुष विध्न समाप्त होनेके निमित्त ॐ शूराय नमः, ॐ धीराय नमः, ॐ गजाननाय नमः, ॐ लम्बोदराय नमः, ॐ एकदंश्वाय नमः—इन मन्त्रोंकः उच्चारण कर

गणेशजीकी सम्यक् प्रकारसे पूजा करे और इन्हीं मन्त्रोंद्वारा हवन भी करे। केवल इसी व्रतके करनेसे मानव सभी विश्नोंसे मुक्त हो जाता है। गणेशजीकी प्रतिमा दान करनेसे तो उसके जीवनकी सगरी अभिलाषाएँ हो पूरी हो जाती हैं।

(अध्याय ५९)

#### and the second

#### शान्ति-वृत

अगस्त्यजी कहते हैं— गजन अब तुम्हें 'शन्ति व्रत' का उपदेश करता हूँ । इसके आचरणसे गृहस्थेंकि घरमें सदा शान्ति सन्मति बनी रहती है । सुव्रत! कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी पद्ममी तिथिके दिनसे आरम्भकर एक वर्षपर्यना व्रतीको अत्यन्त उच्चा भोजनका त्याग करना चाहिये तथा प्रदोषकालमें शेषशायी बीहरिको सम्बक् प्रकारसे पूजा करनी चाहिये। 'ॐ अनन्ताय नमः' 'ॐ वासुक्ये नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ कर्कोटकाय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ बहापद्माय नमः' 'ॐ शङ्खपालाय नमः', 'ॐ बुटिलाय नमः'— इन मन्त्रोंके द्वारा भगवान् विष्णुके शय्यास्वरूप शेषनागके क्रमशः दोनों चरणः, कटिभागः, ठदरः, छातो, कण्ठ,दोनों भुजाएँ, मुख एवं सिरकी विधिः पूर्वक पृथक्-पृथक् पूजा करनी चाहिये। फिर भगवान् विष्णुको लक्ष्यकर सभी अङ्गोको दूधसे भी स्थन कराये। तत्पश्चात् श्रद्धालु साधकको भगवान्के सामने तिलमिश्चित दूधसे हवन करना चाहिये।

इस प्रकार एक वर्ष प्रकर ब्राह्मणींको भोजन कराये और सुवर्णमयो शेवनायकी प्रतिमा बनाकर ब्राह्मणको दान दे। राजन्! जो पुरुष इस प्रकार यह ब्रत भक्तिपूर्वक करता है, उसे निश्चय ही शान्ति सुलभ हो जाती है, साथ हो उसे सपाँसे भो भय नहीं होता। [अध्याय ६०]

#### and the state of t

#### काम ध्रुत

अगस्त्यजी कहते हैं— राजेन्द्र अब मैं 'काम व्रत' कहता हूँ, सुनो। इस व्रतके प्रभावसे मनमें उठी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। यह व्रत एक मासके शुक्लपक्षमें होता है तथा यह व्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है इसमें पञ्चमी तिथिके दिन भोजनकर वहीं के दिन फलाहारपर रह जाय। अथवा यह भी नियम है कि बुद्धिमान् पुरुष षष्टीके दिन दोपहरमें फलाहार करे और रातमें मौन होकर ब्राह्मणोंके साथ शुद्ध भात खाय या केवल फलाहारपर ही व्रत करे। षष्टीको पूरा दिनभर उपवास रहकर सप्तमी तिथिमें पारणा

करनी चाहिये इसमें भगवान् कार्तिकेयकी पूजा-कर हवन करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्ष-पर्यन्त इत करे। षडानन, कार्तिकेय, सेनानी, कृतिकासुत, कुमार और स्कन्द-- इन नामोंसे विष्णु ही प्रतिष्ठित हैं। अतः उनके इन नामोंसे ही उनकी पूजा करनी चाहिये। यत समाप्त होनेपर बाह्मणको भोजन कराये और चण्युखको सुवर्णमयी प्रतिमा ब्राह्मणको दे वस्त्रसहित प्रतिमा ब्राह्मणको देते समय इती इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवान् कार्तिकेय। आपको कृपासे मेरी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जायँ।' फिर ब्राह्मणको

लक्ष्य कर कहे 'ब्राह्मण देवता' मैं भक्तिपूर्वक चिहिये। महाराज' इस व्रतका पूर्व समयमें ब्रह्मचर्यका यह प्रतिमा देता हैं, आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें। इस प्रकारके दानमात्रसे व्रतीके इस जन्मकी समस्त कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। संतानहीनको पुत्र, धनको इच्छाबालेको धन तथा राज्य छिन जानेवालेको राज्य सुलभ हो सकता है—इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना था। [अध्याय ६१]

पालन करते हुए राजा नलने अनुष्टान किया था। उस समय वे ऋतुपर्णके राज्यमें निवास करते थे नुपदर! प्राचीन कालके बहुत-से अन्य प्रधान नरेशोंने भी हाथसे राज्य निकल जानेपर कामनासिद्धिके लिये इस व्रतका आचरण किया

#### Part Barrer

#### आरोग्य-वृत

अगस्त्यजी कहते हैं—महाराज ! अब आरोग्य नामक एक दूसरा परमपवित्र छत बताता हूँ, जिसके प्रभावसे सम्पूर्ण पाप भस्य हो जाते हैं इस व्रतमें आदित्य, भास्कर, रवि, भानु, सूर्य दिवाकर एवं प्रभाकर—इन सात नामोंसे भगवान् सूर्यकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इस इतमें षष्ठी तिथिके दिन भोजनकर सप्तमीको प्रतःकाल भगवान् भास्करकी पूजा करते हुए उपवास करना चाहिये। फिर अष्टमी तिथिको भोजन करे, यही इस ब्रतकी विधि है। इस प्रकार पूरे एक वर्षतक जो भगवान् सूर्यकी पूजा करता है. उसे इस जन्ममें आरोग्य धन तथा धान्य सुलभ हो जाते हैं और परलोकमें वह उस पवित्र स्थानपर पहुँचता है, जहाँ जाकर पुन संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता।

प्राचीन समयको बात है. अनरण्य नामके महान् प्रतापी राजा थे जिनके वशमें सम्पूर्ण पृथ्वी थी। राजन्! उन महाभाग नरेशने यह ब्रत किया तथा उस दिन भगवान् भास्करकी पूजा भी को जिसके फलस्वरूप भगवानु सूर्य उनपर प्रसन्न हो गये और राजा अनरण्यको उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान कर दिया।

**राजा भद्राश्चने पूछा** ~राजन्' आपने राजाके

| रोगी थे ? भला. वे सार्वभौम राजा रोगग्रस्त कैसे हो गये?

अगस्यजी कहते हैं --- राजन्! राजा अनरण्य चक्रवर्ती सम्राट् थे, साथ ही वे अत्यन्त रूपवान् एवं यशस्वी भी थे। एक समयको बात है—बे परम परक्रमी राजा दिव्य मानसरोवरपर गये, जहाँ देवताओंका निवास है। वहाँ ठन्हें सरोबरके बीचमें एक बड़ा-सा श्वेत कमल दीखा। उस कमलपर अँगुठेकी आकृतिके वरावर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनका शरीर बड़ा तेज:पूर्ण था। उनको दो भुजाएँ घीं और वे लाल वस्त्रींसे आच्छादित थे। उस कमलको देखकर राजा अनरण्यने अपने सार्राधसे कहा---'तुम किसी प्रकार इस अभलको ले आनेका प्रयप्त करो। कारण, जब मैं इसे अपने सिरपर धारण करूँगा, तब संमारमें मेरी बड़ी प्रतिष्टा होगी, अत: देर मत करो ।'

राजन् अनरण्यके ऐसा कहनेपर सारिथ उस सरोवरमें यूसा फिर उस कमलको लेनेके लिये आगे बढ़ा और उसे स्पर्श करना चाहा इतनेमें वहाँ बड़े उच्च स्वरसे हुंकारकी ध्वनि हुई। उस शब्दके प्रभावसे सार्राधके हदयमें आतङ्क छ। गया। वह जमीनपर गिरी और उसके प्राण निकल आरोग्य होनेको बात कही तो क्या इसके पूर्व वे । गये तथा राजा भी कुष्टग्रस्त, बलहीन एवं विवरणं

हो गये। अपनी ऐसी स्थित देखकर राजा—'यह क्या हुआ ?' इस चिन्तानें पड़ गये और वहीं रुके रहे। इत्तमें ही महान् तपस्की ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान् वसिष्ठजी वहीं आ गये और उन्होंने राजाः अनरण्यसे पूछा—'राजन् तुम यहाँ कैसे पहुँचे तथा तुम्हारे शरीरकी ऐसी स्थिति कैसे बुई? अब मैं तुम्हारे लिये क्या कहाँ? यह बताओ।'

राजन् विसिष्ठजीके इस प्रकार पृछनेपर अनरण्यने उनसे कमलसम्बन्धी सम्पूर्ण वृतान्तका वर्णन किया। राजाकी बात सुनकर मुनिने कहा— 'राजन्। तुम साधु थे, पर तुम्हारे मनमें असाधुता आ गयी। इसीलिये तुम्पर कुष्ठरोगका आक्रमण हो गया है।' मुनिके ऐसा कहनेपर राजाने हाथ जोड़कर कौपते हुए पूछा—'विप्रवर! मैं साधु या असाधु कैसे हूँ और मेरे शरीरमें यह कोड़ कैसे हो गया? यह सब आप बतानेकी कृपा करें।'

विस्तृती बोले—सजन्! इस 'ब्रह्मोद्भव' कमलकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि है। इसके दर्शनकी पड़ी भारी महिमा है। इससे सम्पूर्ण देवता प्रसन्त हो सकते हैं। राजन् छ महीनेके भीतर कभी भी जनता इस सरोवरमें यह कमल देख लिया करती है। जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जलमें पैर रख देता है, उसके सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं तथा वह पुरुष निर्वाणपदका अधिकारी हो जाता है, क्योंकि जलमें दीखनेवाली यह ब्रह्माजीकी प्रारम्भिक मूर्ति है इस मूर्तिका दर्शनकर जो जलमें प्रवेश करता है, उसकी संसारसे मुक्ति हो जाती है। राजन्! तुम्हार सारिष्य इस विग्रहको देखकर जलमें चला गया और जानेपर उसने इसे लेनकी भी चेष्टा की नरेश इसका कारण यह था कि तुम्हार मनमें

लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसीका परिणाम है कि तुम कोदो बन गये हो। तुमने इनका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधुकी श्रेणीमें आ गये। नरेश! साथ ही इस कमलको पानेके लिये तुम्हारे मनमें जो मोह उत्पन्न हो गया, इस कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा।

देवताओंका भी कथन है कि 'मानसरोवरके ब्रह्मपद्म नामक कमलपर (ब्रह्मरूपमें) भगवान् श्रीहरि आकर विराजते हैं। उनका दर्शनकर हम उस ब्रह्मपदको पा जायँगे, जहाँसे पुनः संसारमें आना नहीं पड़ता है। राजन्। यही कारण है कि तुम्हारे अङ्गमें कुष्ठ हो गया इस कमलपर स्वयं भगवान् श्रीहरि सूर्यका रूप घारण करके विराजते हैं। वस्तुतः विचार किया जाय तो यह सनातन परब्रह्म परमात्माका ही रूप है। 'मैं इसको अपने सिरपर घारण करूँ, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाय' तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त करनेके लिये सार्धिको भेजा। यह बेचारा सारिथ तो उसी क्षण अपने प्राणींसे हाथ धो बैठा और तुम्हारी देह कुष्ठरोगसे व्याप्त हो गयी। अतएव महाराज ! तुम भी यह आरोग्य नामक व्रत करो। इस ब्रहके करनेसे तुम कृष्ठरोगसे छुटकारा पा जाओंगे

ऐसा कहकर बिसष्टजी राजाके पाससे चले गये राजाने भी उनकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवरपर जाने और वहाँ ग्रह्माजीके दर्शन करनेका नियम बना लिया और फिर वे शीघ ही कुष्ठमुक होकर स्वस्य एवं कृताथ हो गये

[अध्याय ६२]

### पुत्रप्राप्तिः व्रत

अगस्त्वजी कहते हैं - महाराज! अब संक्षेपमें एक कल्याणप्रद व्रत बताता है, उसे सुनो ! इसका नाम पुत्रप्राप्ति ब्रत है। राजन्। भाद्रपदमासके कृष्णपक्षकी जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन उपवासपूर्वक व्रत करना चाहिये। सप्तमी तिथिके दिन संकल्प करके अष्टमी तिथिमें भगवान् श्रीहरिकी पूजाकर विधान है। पनमें ऐसी भावना करे कि भगवान् नारायण कृष्णरूप धारण करके माताकी भोदमें बैठे हैं। माताओंका समुदाय उनको सब ओर शोभा दे रहा है। अष्टमीकी प्रात:कालीन स्वच्छ वेलापे पहले कहे हुए विधानके अनुसार बड़े यत्नसे भगवान्का अर्चन करना चाहिये इस विधिक साथ गोविन्दका पूजन करनेके पक्षात् यव, तिल एवं घृतमिश्रित हव्य पदार्थसे हवन करना चाहिये। फिर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको दही भोजन कराये और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें दक्षिणा दे। तदनन्तर स्वयं भोजन करे। पहला ग्रास उत्तम तिलका होना चाहिये। फिर अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा अन्त | ही छूट जाता है। [अध्याय ६३]

खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ स्निग्ध एवं सरस बस्तुओंसे युक्त हो। साधक प्रतिमास इसी विधिके अनुसार व्रत करे इसे कृष्णाष्ट्रमीवृत भी कहते हैं। इसके प्रभावसे जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् बन जाता है।

सुना जाता है—प्राचीन समयमें शूरसेन नामके एक प्रतामी राजा थे उनके कोई पुत्र नहीं था। अतः उन्होंने हिमालय पर्वतपर जाकर तपस्या आरम्भ कर दी। परिणामस्वरूप उनके घर एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई जिसका नाम वसुदेव हुआ। महाभाग वसुदेवने अनेक वृत और यहां किये। ऐसे पुत्रके प्राप्त हो जानेसे राजर्षि शूरसेनको उत्तम निर्वाणपद सुलभ हो गया

राजन् इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमी-व्रतका संक्षिप्त वर्णन किया। यह व्रत एक वर्षतक करना चाहिये। वर्ष पूरा हो जानेपर ब्राह्मणको दो वस्त्र देनेका विधान है। राजन्' इसका नाम पुत्रवत है इसे कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे निश्चय

# शीर्य एवं सार्वभीम व्रत

दूसरे शौर्यव्रतका वर्णन करता हूँ, जिसे करनेसे प्राकट्य होता है। इस वनको आश्विनमासके शुक्लपक्षमें नवमी सिथिके दिन करना चाहिये। सप्तमी तिथिके दिन संकल्प करके अष्टमी तिथिके दिन भातका परित्याग करना चाहिये और नवपी तिथिके दिन प्रक्वान्न खानेका विधान है। राजन् । सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक बाह्मकाँको भोजन कराना चाहिये। इस व्रतमें महातेजस्वी महाभागा

अगस्त्यजी कहते हैं — राजन्। अब मैं एक करनी चाहिये इस प्रकार जबनक एक वर्ष पूरा न हो जाय, तबतक विधिपूर्वक यह ब्रत करना अत्यन्त भीरु व्यक्तिमें भी तत्क्षण महानु शौर्यका । उचित है। यत समाप्त हो जानेपर बुद्धिमान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार कुमारी कन्याओंको भोजन कराये। यदि अपने पास शक्ति हो तो सुवर्ण और वस्त्र आदिसे उन कन्याओंको अलंकृतः कर भोजन कराना चाहिये। इसके पश्चात् उन भगवती दुर्गासे क्षमा माँगे और प्रार्थना करे 'देवि! आप मुझपर प्रसन्न हो जार्यै।'

इस प्रकार व्रत करनेपर राजा, जिसका राज्य भगवती महामाया दुर्गीकी भक्तिके साथ आसधना | हाथसे निकल गया है, अपना राज्य पुन: प्राप्त

कर लेता है। इसी प्रकार मूर्खको विद्या और भीरु ष्यक्तिको शौयंकी प्राप्ति होती है।

अगस्त्यजी कहते हैं — राजन् अब मैं संक्षेपमें सार्वभीम नामक ब्रत बतलाता हुँ, जिसका सम्यक् प्रकार आचरण करनेसे व्यक्ति सार्वभाष राजा हो जाता है। इसके लिये कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको उपवास रहकर रातमें भोजन करना चाहिये। तदचन्तर दसों दिशाओंमें शुद्ध बलि दे, फिर चित्र विचित्र फुलोंद्वारा श्रेष्ठ ष्ट्राह्मणाँकी भक्तिके साथ पूजाकर दिशाओंकी ओर सक्ष्य करते हुए इस उत्तम व्रतका आचरण करनेवाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करे, 'देवियो ! आप मेरे जन्म जन्ममें सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करें :' ऐसा कहकर शुद्ध चित्तसे उन देवियोंके लिये बल् देः

तदनन्तर रातमें पहले भलीभाँति सिद्ध किया हुआ दर्शिमश्रित अन्न भोजन करे। फिर बादमें इच्छानुसार गेहूँ या चावलसे बना हुआ भोजन करना चाहिये। राजन् ! इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष स्रत करता है वह दिग्विजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्षमासके शुक्लपक्षमें एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर विधिके अनुसार ब्रुत करता है। उसे यह धन प्राप्त होता है, जिसके। लिये कुवेर भी लालायित रहते हैं।

एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर द्वादशी

तिथिके दिन भोजन करना—यह महान् वैष्णवः व्रत है। चाहे शुक्लपक्ष हो या कृष्णपक्ष—दोनॉका फल बराबर है। राजन्। इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन-से-कठिन पापोंको भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथिको व्रत रहकर रातमें चार घड़ीके बाद भाजन करनेसे 'धर्मव्रत' होता है। चतुर पुरुषको फाल्गुन शुक्लपक्षकी प्रयोदशो तिथिसे प्रारम्भकर चैत्र कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथितक रौद्रव्रत करना चाहिये। राजन्! माघ माससे आरम्भकर वर्ष समाप्त होनेतक जो नक्तव्रत किया जाता है, उसका नाम पितृव्रत है। इस ब्रतमें शुद्ध पञ्चमी तिथिके दिन तथा अपायास्याको रात्रिमें भोजन करनेका विधान है। नरेन्द्र । इस तिथिग्रतको जो पुरुष पंद्रह वर्षांतक करता है। उसका फल उस फलका बराबरो कर सकता है, जो एक हजार अश्वमेध यज्ञ और सौ राजसूय-यञ्च करनेसे मिलता है। राजेन्द्र! मानी उस पुरुषने एक कल्पमें बताये हुए सभी व्रतांको कर सिया। इनमेंसे एक-एक व्रतमें वह शक्ति है कि ब्रतीके पापोंको सदा नष्ट करता रहता है फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतींका आचरण कर सके तो राजन्! वह पवित्रात्मा पुरुष सम्पूर्ण शुद्ध लोकोंको प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य है?

[अध्याद ६४ ६५]

and the state of t

# राजा भद्राश्वका प्रश्न और नारदर्जीके द्वारा विष्णुके आश्चर्यमय स्वरूपका वर्णन

हुई हो तो वह मुझे बतानेको कृपा कीजिये। इसके 🖣 लिये मेरे मनमें बड़ी उत्सुकता है।

राजा भद्राष्ट्रने कहा—मुने! यदि आपको | ही आश्चर्यरूप (समस्त आश्चर्योक भण्डार या भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दोखी या विदित | मूर्तिमान्) है। मैंने इनके अनेक आश्चर्योंको देखा है राजन्। पूर्व समयको बात है। एक बार नारदजी श्वेतद्वीपमें गये , वहाँ उन्हें ऐसे परम अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् भगवान् अनार्दन | तेजस्वी पुरुषोंके दर्शन हुए, जिनके हाथोंमें शङ्ख

चक्र, गदा और कमल शोधा पा रहे थे तो नारदजीके मुँहसे सहसा 'यही सनातन विष्णु हैं यही विष्णु हैं, ये विष्णु हैं' ये शब्द निकले । फिर नारदजीके मनमें यह विचार आया कि मैं प्रभुकी आराधना किस प्रकार करूँ 2 ऐसा विचार कर नारदजीने परम प्रभु भगवान श्रीहरिका ध्यान किया सहस्र दिव्य वर्षोंसे भी अधिक समयतक उनके ध्यान करनेपर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले 'महामुने! तुम वर भौगो- कहा, तुम्हें मैं क्या दूँ 2'

नारत्जी बोले—जगत्प्रभो! मैंने एक हजार दिव्य वर्षोतक आपका ध्यान किया है। अच्युत! इतनेपर यदि आप मुझपर प्रसन्न हो गये हों तो मुझे कृपया अपनी प्राप्तिका उपाय बतलाइये

देवाधिदेव विष्णुने कहा—द्विजवर! जो मनुष्य 'पुरुषस्क' तथा वैदिक संहिताका पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे मुझे शीम्र ही प्राप्त करते हैं वे मुझे शीम्र ही प्राप्त करते हैं पश्चरात्रद्वारा निर्दिष्ट मार्गसे जो मानव मेरा यजन करते हैं, उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता है। द्विजके लिये तो पञ्चरात्रका नियम बताया गया है दूसरोंको मेरे नाम-लीला, धाम, क्षेत्र, तीर्थ, मन्दिरोंकी यात्रा एवं दर्शन करना चाहिये।

नारद! सत्त्वगुणवाले पुरुष मुझे पानेके अधिकारी
हैं। कलियुगमें रजोगुण तमोगुणकी ही विशेषता
रहेगी। नारद! यह दुर्लभ पश्चरात्र-शास्त्रका मेरी
कृषासे ही झन होगा। द्विजवर! वेदका अध्ययन,
पश्चरात्र-पाठ तथा बड़ एवं भक्ति—ये मुझे प्राप्त
करानेके साधन हैं। मैं इनके द्वारा सुलभ होता हूँ,
अन्यया करोड़ वर्षोतक यह करनेपर भी मनुष्य
मुझे नहीं प्राप्त कर सकता।

इस प्रकार परम प्रभु भगवान् नारायणने नारदजीसे कहा और वे उसी क्षण अन्तर्धान हो गये राजा भद्राश्चने पृष्ठा—भगवन्। पहले जिन

गोरी एवं काली सित्रयोंकी बात आयो है, वे कौन थीं? उनका सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ गया? ब्रह्मन्! सात प्रकारके पवित्र पुरुष कौन हुए? उस पुरुषने अपना बारह प्रकारका रूप कैसे देश लिया? दो देह और छः सिरका क्या तात्पर्य है?

अगस्यजी कहते हैं—राजन्! जो गोरी और काली ये दो देवियाँ थाँ इनका परस्पर बहनका नाता है। दोनोंके दो वर्ण हैं—एकका शुक्स और दूसरीका कृष्ण कृष्णाको राजिदंबी कहा जाता है। राजन्। पुरुष एक होते हुए भी सात प्रकारके रूपोंसे सुशोभित हैं। जो बारह प्रकारके दो शरीर तथा छ सिरको बात कही गयी है उनका तात्पर्य संवत्सरसे जानना चाहिये। उत्तरायण और दिसणायन—ये दो गतियाँ उनके शरीर तथा वसन्त आदि छः ऋतुएँ मुँह हैं। सूर्य दिनके और वन्द्रमा राजिके अधिष्ठाता हैं। राजन्! इन्हीं विष्णुसे इस जगत्को उत्पत्ति हुई है अत्पन्न उन भगवान् विष्णुको हो परमदेवता जानना चाहिये। वैदिक क्रियासे होन व्यक्ति उन परम प्रभु परमात्माको देखनेमें सर्वथा असमर्थ है।

राजा भद्राश्चने पूछा — मुने। परमात्माका चाराँ युगोंमें कैसा स्वरूप जानना चाहिये? ब्राह्मण, श्रात्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णीका प्रत्येक युगमें कैसा आचार होता है?

अस्तरवजी कहते हैं—राजन्। सत्ययुगमें वैदिक कर्म करके यहाँद्वास देवताओंको पूजा करने-वाले दिव्य पुरुषोंसे पृथ्वी सुशोधित रहेगी। ऐसा हो समय त्रेतायुगमें भी रहेगा। महाराज द्वापरयुगमें सन्वगुण और रजोगुणको बहुलता होगो। फिर महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके पश्चात् कलिस्वरूप तमोगुणका विस्तार होगा। राजन्! कलियुगके आ जानेपर ब्राह्मण अपने मार्गसे च्युत हो कार्यैंगे। राजेन्द्र: क्षप्तिय, वैश्य और सूद्र इन सबकी जाति प्राय: नष्ट-सी हो जायगी। इनमें सत्य और शौचका नितान्त अभाव हो जायगा फिर तो संसार नष्टप्राय हो जायगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदाके लिये दूर चले जायैंगे

नरेन्द्र, बहुत समयसे चिरकालांजित पाप तथा वर्णसंकर जानिक पुरुषके साथ रहनेसे ब्राह्मणद्वारा जो पाप बनता है, इससे दस बार प्रणवसहित गायत्रीके जप करने तथा तीन सौ बार प्राणायाम करनेसे वह उस पापसे छुटकारा पा जाता है, प्रायश्चित्तींसे ब्रह्महत्या- जैसे पाप भी छूट जाते हैं, रोष पापोंसे छूटनेकी तो बात ही क्या है? अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान् श्रीहरिको जानकर ध्यान आदिसे उनकी पूजा करता है वह उन पापोंसे लिप्त नहीं हो सकता। वेदका अध्ययन करनेवाला बाह्मण सौ बार किये हुए पापोंसे भी लिप्त नहीं होता। जिसके द्वारा भगवान् विष्णुका स्मरण, वेदका अध्ययन, इव्यका दानरूपमें वितरण तथा भगवान् श्रीहरिका यजन होता रहता है, वह बाह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्मकालेका भी उद्धार कर सकता है। राजन्! तुमने जो पूछा था, वह सब मैंने बतला दिया। महाराज! भन् अपदि महानुभावोंने जिसे बड़े विस्तारसे कहा है, उसीका मैंने यहाँ संक्षेप रूपसे वर्णन किया है।

[अध्याय ६६—६८]

and the second

# भगवान् नारायणसम्बन्धी आश्चर्यका वर्णन

राजा भद्राश्वने कहा — भगवन्। आप सभी ब्राह्मणोंमें प्रधान एवं दीर्चजोवी हैं। मैं यह जानना साहता हूँ कि आपके शरीरकी यह विशेषता क्यों और कैसी है? महानुभाव! आप मुझे यह बतलानेकी कृपा करें।

अगस्त्यंजी बोले— राजन् मेरा यह शरीर अनेक अद्भृत कुतूहलोंका भण्डार है। यहुत करूप जीत चुके किंतु अभी यह यो हो पड़ा है। वेद और विद्यासे इसका भलीभौति संस्कार हुआ है राजन्। एक समयकी बात है—में सम्पूर्ण भूमण्डलपर यूम रहा था। यूमवे-धूमते में उस महान् 'इलावृत' नामक वर्षमें पहुँचा जो सुमेह-पर्वतके पार्श्वभागमें है। वहाँ मुझे एक सुन्दर सरोबर दिखायो दिया। उसके तटपर एक विशाल आश्रम था। उस आश्रममें मुझे एक तमस्यो दीख़ पड़े, जिनका शरीर उपवासके कारण शिथिल पड़ गया था तथा शरीरमें केवल हिंदुयाँ ही शेष रह गयी थाँ। वे वृक्षकी छाल लपेटे हुए थे। महाराज।

उन तपस्त्रीको देखकर मैं सोचने लगा—ये कौन हैं? फिर मैंने उनसे कहा—'ब्रह्मन् मैं अपके पास आया हूँ। मुझे कुछ देनेकी कृषा करें।' तब उन मुनिने मुझसे कहा—'द्विजवर! आपका स्वागत है। ब्रह्मन्! आप यहाँ ठहरिये, मैं आपका आतिच्य करनेके लिये उद्यत हूँ।'

राजन्! वन तपस्त्रीकी यह यात सुनकर मैं आश्रममें चला गया। इतनेमें देखता हूँ कि वे ब्राह्मणदेवता तेजसे मानो संदीप्त हो रहे हैं। मैं भूमिपर बैठ गया, अब उनके मुखसे हुंकारकी ध्विन निकली, जिससे पातालका भेदनकर पाँच कन्याएँ निकल आयों। उनमेंसे एकके हाथमें सुवर्णका भृष्ठासन (पीढ़ा) था। उसने बैठनेके लिये वह आसन मुझे दे दिया। दूसरेके हाथमें जल था। वह उससे मेरे दोनों पैरांको योने लगी। अन्य दो कन्याएँ हाथमें पंखे लेकर मेरी दोनों और खड़ी होकर हवा करने लगीं इसके पक्षात् उन महान् उपस्थीने फिर हुंकार किया इस

शब्दके होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गयी. जिसका विस्तार एक योजन था। राजन्! सरोवरमें उस नावको एक कन्या चला रही थी। वह उसे लेकर आ गयी। उस नावमें सैकड़ों सुन्दर कन्याएँ थीं। सबके हाथमें सोनेके कलश थे शजन ! वे कत्याएँ आ गर्यो—यह देखकर उन तपस्वीने मुझसे कहा—'ब्रह्मन्! यह सारी व्यवस्था आपके स्नानके लिये की गयी है। महाशय। आप इस नावपर विराजकर स्नान करें।'

नरेन्द्र । फिर उन तपस्वीके कथनानुसार ज्यों ही मैंने नावमें प्रवेश किया कि इतनेमें ही वह नौका सरोवरमें हुव गयी। उस नावके साथ मैं भी

जलमें डूब गया। तबतक सुमेश्रगिरिके शिखरपर वे तपस्वी और उनका दिव्य पुर पुझे अपने-आप दिखायी पड़े। सात समुद्र, पर्वत-समृह तथा सात द्वीपाँसे युक्त यह पृथ्वी भी वहाँ दृष्टिगोचर हुई। उत्तम प्रतका पालन करनेवाले राजन्। आज भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो वह उत्तम लोक मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे मनमें इस प्रकारकी चिन्ता हो रही है कि कब मैं उस उत्तम लोकमें पहेंचूँगा। राजन्। ऐसा परब्रहा परमात्याका कौतुक है, जो मैंने तुम्हें सुना दिया। यही मेरे शरीरकी घटना है। अब तुम दुसरा क्या सूनना चाहते हो।

[अध्याय ६९]

#### and the second

# सत्ययुग, त्रेता और द्वापर आदिके गुणधर्म

राजा भद्राश्चने पूछा— मुने : उस दिव्य लोकको देख लेनके बाद पुनः उसे पानेके लिये आएने कौन-सा व्रत, तप अथवा धर्म किया?

अगस्यजी कहते हैं — राजन् । विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह भगवान श्रीहरिकी भक्तिपूर्वक आराधना छोडकर अन्य किन्हीं लोकोंकी कामना न करे; क्योंकि परम प्रभृकी आराधनासे सभी लोक अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने **उन** सनातन श्रीष्ठरिकी आराधना आरम्भ कर दी और प्रचर दक्षिणा देकर अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान करता हुआ सौ वर्षीतक में उनकी आराधनामें संलग्न रहा। नृपनन्दन! एक समयकी बात है— देवाधिदेव यञ्जमूर्ति भगवान् जनार्दनकी इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे, तब मैंने एक यज्ञमें सभी देवताओंकी आराधना को और इन्द्रसहित सभी देवता एक साथ ही उस यज्ञमें प्रधारे तथा उन्होंने अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर भी पद्यारे और अपने निश्चित स्थानपर नागण्य भी आ गये उन्हें आते देखका सूर्यक समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर भगवान् सनत्कुमार भी वहाँ पधारे और सिर झुकाकर भगवान रहको प्रणाम किया। राजेन्द्र! उस समय समस्त देवता. ऋषि, नारद, सनत्कुमार एवं भगवान् रुद्र जब अपने- अपने स्थानपर स्थित होकर बैठ गये, तब उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह बात पूछी— 'आप सभी महानुभावोंमें कौन श्रेष्ठ हैं तथा किनकी (अग्र)पूजा होनी चाहिये ?' मेरे यह पूछनेपर देवः समुदायके सामने ही भगवान् रुद्र मुझसे कहने लगे।

भगवान् रुद्र बोले-समस्त देवताओ, परम पवित्र देवर्षियो, प्रसिद्ध ब्रहार्षियो तथा महान् मेधावी अगस्त्यजी! आप सभी लोग मेरी बात सुन लें—'जिनकी यज्ञोंद्वारा पूजा होती है। देवतासहित सम्पूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनमें लीन भी हो जाता है, वे भगवान जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी बज़ोंद्वारा वे ही आराधित होते हैं। उन परम प्रभुमें सभी ऐश्वयं विराजमान हो गये। सम्पूर्ण देवता, ऋषि तथा विद्यमान हैं। उन्होंने ही अपने तीन प्रकारके रूप

धारण कर लिये हैं। जब उनमें सर्वाधिक रजोगुण तथा स्वल्प सत्त्वगुण एवं तयोगुणका समावेश हुआ, तब वे बहा नामसे प्रसिद्ध हुए। भगवान् नावयणने अपने नाभिकमलसे इन अहमकी सृष्टि की है। मुझे भी बनानेवाले वे परम प्रभु नारायण ही है। अत- भगवान् श्रीहरि ही सर्व प्रधान हैं

जिनमें सत्वगुण और रजेगुणका आधिक्य हुआ और जिन्हें कमलका आसन मिल गया, वे ब्रह्म कहलाये। जो ब्रह्म एवं चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भी भगकान् नारायण ही हैं। जो स्वरूप सत्त्व एवं रजोगुण और किंचित् अधिक तमोगुणसे युक्त हैं, वह मैं रुद्र हूँ—इसमें कोई संदेहकी बात नहीं है। सत्त्व, रज और तमः ये तीन प्रकारके गुण कहे जाते हैं। सन्वगुणके प्रभावसे प्राणीको मुक्ति सुलभ हो जाती है; क्योंकि सन्वगुण भगवान् नारायणका स्वरूप है, जब रज और सत्त्वका सम्मित्रण होता है और रजागुणकी कुछ अधिकता होती है, तब सृष्टिका कार्य आरम्भ होता है। यह ब्रह्माजीका स्वाभाविक गुण है। यह बात सम्यूर्ण शास्त्रोंमें पढी जाती है। जिसका वेदोंमें उल्लेख नहीं है, वह रौद्रकर्म मनुष्योंके लिये कदापि हितकर नहीं है। उससे लोक तथा परलोकमें भी मनुष्योंकी दुर्गति ही होती है।

सत्त्रका पालन करनेसे प्राणी जन्म मरणके बन्धनसे पुक्त हो जाता है। कारण, सत्त्व भगवान् नारायणका स्वरूप है। वे ही प्रभु यद्धका स्वरूप धारण कर लेते हैं सत्त्रयुगमें भगवान् नारायण शुद्ध (ध्यानादिद्वारा) सूक्ष्मरूपसे सुपूजित होते हैं। त्रेतायुगमें वे यद्धरूपसे तथा द्वायरयुगमें 'पद्धरात्र'विधिसे की गयी पूजा स्वांकार करते हैं और कलियुगमें तमोगुणी मानव मेरे बनाये हुए अनेक रूपवाले माणौंसे मनमें ईप्यांसहित उन परमात्मा श्रीहरिकी उपासना करते हैं

भुनिवर! उन भगवान् नारायणसे बढ्कर अन्य कोई देवता इस समय न है, न अन्य किसी कालमें होगा। जो विष्णु हैं, वही स्वयं बहा। हैं और जो बहा। हैं, वहीं मैं महेश्वर हैं। तीनों वेदों, यज्ञों और पण्डितसमाजमें यही बात निर्णीत है। द्विजवर! हम तीनोंमें जो भेदकी कल्पना करता है, वह पापी एवं दुसत्मा है, उसकी दुर्गति होती है। अगस्त्य। इस विषयमें एक प्राचीन वृत्तान्त कहता हैं, तुम उसे सुनो। कल्पके आरम्भमें लोग भगवान् ब्रोहरिकी भक्तिसे विमुख रहे। फिर उन सबका भूलोकमें वास हुआ। वहाँ उन्होंने भगवान् विष्णुकी आराधना की। फलस्वरूप उन्हें भुवलींकका वास सुलभ हो गया। फिर उस लोकमें रहकर दे भगवान् केशवकी उपासनामें तत्पर हो गये। इससे **उन्हें स्व**र्गमें स्थान मिल गया। यों क्रमश: संसारसे मुक्त होकर वे परमधाममें पहुँच गये।

द्विजयर! इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे तो देवताओंने भगवान्का ध्यान किया। सर्वव्यपो होनेके कारण वे प्रभु वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गये और बोले—'देवताओ आप सभी श्रेष्ठ योगी हैं। कहें, मेरे योग्य आपलोगोंका कौन-सा कार्य सामने आ पया?' तब उन देवताओंने परम प्रभु देवेश्वर श्रीहरिको प्रणाम किया और कहा—'भगवन्! आप हमलोगोंके आराध्यदेव हैं। इस समय सभी मानव मुक्ति-पदपर आरूद हो गये हैं। अतः अब सृष्टिका क्रम सुचारूक्पसे कैसे चलेगा? नरकोंमें किसका वास हो?'

अन्य शास्त्रींद्वारा मेरा ज्ञान सम्भव नहीं। मैं वेदांसे | (स्नान) हैं। इस प्रकार तीन प्रकारके बन्धनसे विशेषकर—ब्राह्मणसमुदायद्वारा ही ज्ञेय हूँ। विप्र. मैं, ब्राह्म और विष्णु---ये तीन प्रधान देवता ही तोनों युग हैं। हम तीनों ही सत्व आदि तीनों गुण, तीनों बेद, तीनों अग्नियाँ, तीनों | लोक, तीनों समध्याएँ, तीनां वर्ण और तीनों सबन | भद-बुद्धि ही मोह है।' [अध्याय ७०]

यह जगत् बैधा है। द्विजवर। जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा ब्रह्म जानता है और ब्रह्माको अपर सद्र मानता है, उसकी समझ ठीक है, क्योंकि गुण एवं बलसे हम तीनों एक हैं हममें

walker was

# कलियुगका वर्णन

अगस्त्यजी कहते हैं —राजन् । भगवान् रहके | (रुद्र)-से पूछनेके लिये उद्यत हो गये। ऐसा कहनेपर में, सभी देवता लोग तथा ऋषिगण उन प्रभक्ते चरणोंपर गिर पडे। राजन्। फिर इतनेमें ही देखता क्या हैं कि उनके श्रीविग्रहमें मैं, भगवान नारायण और कमलासन ब्रह्मा भी स्थित हैं। ये सभी (त्रसरेणुके) समान सुक्ष्मरूपसे रुद्रके शरीरमें विराजमान थे। उनके शरीरकी दीप्ति प्रज्वतित भास्करके समान थी। ऐसी स्थितिमें उन भगवान् रहको देखकर यज्ञके सदस्य एवं ऋषिगण— सभी महान् आश्चर्यमें पड़ गये। सबके मुखसे जय जयकारकी ध्वनि होने लगी। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदका उच्चारण करने लगे। तब उन सभीने परस्पर कहा—'क्या ये रुद्र स्वयं परब्रह्म भगवान् नारायण हैं, क्योंकि एकं ही मृतिमें ब्रह्मा, बिष्ण् एवं रुद्र-- ये तीनों महाप्रुष मूर्तिमान् बनकर दशन दे रहे हैं।'

भगवाम् रुद्रने कहा—क्रान्तदर्शी ऋषियो । इस यज्ञमें तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्यसे जिस हत्य पदार्थका हवन हुआ है, उस भागको हम तीनों व्यक्तियोंने ग्रहण किया है। मृतिवरी हम तीनामें अनेक प्रकारके भाव नहीं हैं। समीचीन दृष्टिवाले हमें एक ही देखते हैं। विपरीत बृद्धिवाले अनेक समझते हैं।

राजन्। इस प्रकार रुद्रके कहनेपर वे सभी ! मृति मोहशास्त्रको व्यवस्था करनेवाले उन महाभाग | बात है—पूरे देशमें घोर अकाल पड गया।

ऋषियोंने पूछा—सगवन्। प्राणियोंको मोहमें डालनेके लिये आपके द्वारा जो भिन्न-भिन्न मोहकारक शास्त्र रचे गये हैं—इनका प्रयोजन ही क्या है ? आपने इन्हें बनाया ही क्यों ?—यह हमें बतानेकी कृपा करें।

भगवान् रुद्र कहते हैं —ऋषियो ! भारतवर्षमें 'दण्डकारण्य' नामका एक वन है। वहाँ गौतम नामक ब्राह्मण महानु कठिन तपस्याः कर रहे थे। उनको तपस्थासे प्रसन्त होकर ब्रह्माको उनके पास पक्षमे और उनसे कहर -'तपोधन' बर मौंगो।' जब संसारके सुजन करनेवाले ब्रह्माने ऐसा कहा, तब मृतिने प्रार्थना की-'भगवन्' मुझे धान्यांकी ऐसी पिंकू चाहिये, जो सदा फुल एवं फलोंसे सम्यन्त हो र

इस प्रकार मुनिवर गौतमके मौंगनेपर पितामह ब्रह्माने उन्हें इच्छित वर दे दिया। वर पाकर महर्षिने शतशुङ्क एर्वतपर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया। वहाँ उन्होंने महान् ऋम किया, खेती तैयार हो गयो। क्यारियाँ ऐसी बनी थीं कि प्रतिदिन प्रात:काल नयोः नयो शालियाँ तैयार होतीं ब्राह्मणवर्गः धान्य लाता। गौतपजी उसीसे पध्याहके समय भोजन सिद्ध कर लेते और उससे अतिधिमत्कार एवं ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे। एक समयकी

द्विजवर बारह वर्षोतक वर्षा नहीं हुई, जिसके स्मरणमात्रसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी अनावृष्टि देखकर वनमें निवास करनेवाले सभी मुनि भृखसे पीडित हो गौतमजीके पास गर्वे उस समय अपने यहाँ आये हुए उन मुनियोंकी देखकर ऋषिने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा—'महानुभावो! आपलोग सुप्रसिद्ध मृनियोंके पुत्र हैं। आप सभी मेरे स्थानपर पंधारिये और आजा दीजिये. में क्या सेवा करूँ ' इस प्रकार गीतमजीके कहनेपर उन मुनियोंने यहाँ अपना स्थान ग्रहण किया। जबतक वर्षा नहीं हुई, तबतक क्षतेक प्रकारका भोजन करते हुए दहरे रहें। कुछ समयके बाद अनावृष्टि समाप्त हो गयी। इस प्रकार अवधंण समाप्त हो जानेपर उन बाह्मणोंने तीर्थयन्त्राके निमित्त जानेका विचार किया। उनके समाजमें शाण्डिल्य नामके एक तपस्वी मृति थे

मारीचने पूछा — शाण्डिल्य मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कहता हूँ। देखों, गौतप भूनि तुम सभीके लिये पिताके स्थानपर हैं। उनसे आज्ञा लिये बिना तपस्या करनेके लिये हमलोगांका सभीवनमें चलना उचित नहीं है।

मारीच मुनिके इस प्रकार कहनेपर वे सभी हैंस पड़े फिर वे कहने लगे, 'क्या गौतम मुनिका अन्य खाकर हमलोगोंने अपने शरीरको बेच दिया है।' ऐसी बात कहकर उन लोगोंने जानेके लिये फिर छल करनेकी बात सोच ली। उन लोगोंने मायाके द्वारा एक गाय तैयार को इ उसको उन्होंने गौतमजीकी यह शालामें छोड़। दिया और वह गाय वहाँ चरने लगी। उसपर गौतम मुनिकी दृष्टि पड़ी उन्होंने हाथमें जल ले लिया और कहा—'आप भगवान् रहको प्राणोंके समान प्यारी हैं।' गौतम मुनिके मुँहसे यह बात

निकलते तथा पानीके बूँदके टपकते ही वह गाय पृथ्वीपर गिरी और मर गयी। उधर मुनिलोग जानेके लिये तैयार हो गये। यह देखकर बुद्धिमान् गौतमजीने नप्रतापूर्वक खड़े होकर उन मुनियोंसे कहा—'विप्रो! आप यथासीच्र जानेका ठोक ठीक कारण बनानेकी कृपा करें। मैं तो विशेषरूपसे आपमें सदा श्रद्धा रखता हूँ। ऐसे मुझ विनीत व्यक्तिको छोड़कर जानेका क्या कारण है?'

ऋषियोंने कहा—'ब्रह्मन्। इस समय आपके शरीरमें यह गोहत्या निवास कर रही है। मुनिवर जबतक यह रहेगी, तबतक हमलोग आपका अन्न नहीं खा सकते।' उनके ऐसा कहनेपर धर्मज गौतमजीने उन मुनियांसे कहर—'तपोधनो। आपलोग मुझे गोवधका प्रायश्चित्त बतानेकी कृपा करें '

ऋषिगण बोलें—'ब्रह्मन्! यह गाँ अभी मरी नहीं, बेहोश है। यदि इसपर गङ्गा जल डाल दिया जाय तो अवस्य उठ जायगो । इसके लिये कर्तव्य है कि आप वन करें अथवा क्रोधका त्याग करें।' ऐसा कहकर वे ऋषिलोग वहाँसे चलने लगे। उनके ऐसा कहनेसे बुद्धिमान् गौतमजी आराधना करनेके विचारसे महान् पर्वत हिमालयपर खले गये। उन भहान् तपस्वीने तुरंत हो तप आरम्भ कर दिया और सौ वर्षांतक वे मेरी आराधना करते रहे। तब प्रसन्न होकर मैंने गौतमसे कहा—'सुवत वर माँगो।' अतः उन्होंने मुझसे कहा—'आपको जटामें तपस्विनी गङ्गा निवास करती हैं। उन्हें देनेकी कृपा कीजिये। इन पुण्यमयी नदीका नाम गोदाबरी है मेरे साथ चलनेकी ये कृपा करें।'

(अब मृतिवर अगस्त्यजी राजा भद्राश्वसे कहते हैं राजन् ) इस प्रकार गौतम मृतिके प्रार्थना करनेपर भगवान् शंकरने अपनी जटाका

एक भाग उन्हें दे दिया। उसे लेकर मुनि भी उस स्थानके लिये प्रस्थित हो गये, जहाँ वह पुत गाय पड़ी थी। (उसके ऊपर गौतम मृतिने शंकरके दियं हुए जटा- जाह्नबोके जलके छाँटे दिये। फिर क्या था-- ) उस जलसे भींग जानेपर वह सुन्दरी गौ उठकर चली गयी। साथ ही वहीं उस गङ्गाजलके प्रभावसे पवित्र जलवाली एक विशाल नदीका प्रादुर्भाव हो गया। कुछ लोग उसे पुनीत तालाम कहने लगे। इस महान आश्चर्यको देखकर परम पवित्र सप्तर्षि वहाँ आ गये वे सभी विमानपर बैठे थे और उनके मुखसे 'साध-साध्'को ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वे कहने लगे—'गौतम! तुम घन्य हो। अथवा धन्यवादके पात्रोंमें भी हुम्हारे समान अन्य कौन है, जिसके प्रयाससे भगवती गङ्गा इस दण्ड-कारण्यमें आ सकी हैं।'

(भगवान् सद ऋषियोंसे कहते हैं—) इस प्रकार जब सप्तर्षियोंने कहा, तब गौतमजी बोल पहें - 'अरे, यह क्या ? अकारण मृद्धपर गोवधका कलकू कहाँसे आ गया था?' फिर ध्यानपूर्वक देखनेसे उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे वहाँ उहरे हुए उन ऋषियोंकी मायाका ही यह प्रभाव था, जिससे ऐसा दुश्य उपस्थित हो गया था। अब वे भलीभीति विचार करके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये। मिथ्या व्रतका स्वॉंग बनाये हुए वे ऋषिलोग ऐसे थे कि सिरपर जटा थी और ललाटपर भस्म। मनिने उन्हें यों शाप दिया---'तुम लोग तीनों वेदोंसे बहिष्कृत हो जाओगे। तुम्हें बेद बिहित कर्म करनेका अधिकार न होगा ' मृनिवर गौतमजीकं कठोर शापको सुनकर सप्तर्षियांने कहाः 'द्विजवर' ऐसा शाप उच्चित नहीं। वैसे तो आपकी बात व्यर्थ नहीं हो सकती यह बिलकुल निश्चय है किंतु इसमें थोड़। सुधार

कर दीजिये। उपकारके बदले अपकार करनेके दोषसे दूषित होनेपर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धाके पात्र बद सकें। आपके मुँहकी वाणीरूपी अग्निसे दग्ध हुए ये ब्राह्मण कलियुगमें प्रायः क्रिया होन एवं वैदिक क्रमंसे बहिष्कृत होंगे। यह जो गङ्गा यहाँ आयो हैं. इनका गाँण नाम गोदावरी नदी होगा। ब्रह्मनु! जो भनुष्य कलियुगमें इस गोदावरीपर आकर गोदान करेंगे तथा अपनी शक्तिके अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओं के साथ स्वर्गमें आनन्द मिलेगा। जिस समय सिंहराशिपर बृहस्पति जायेंगे, उस अवसरपर जो समाहितचित्त होकर भौदावरीमें पहुँचेया और वहाँ स्नान करके विधिपूर्वक पितराँका तपण करेगा, उसके पितर यदि गरक भोगते होंगे, तब भी स्वर्ग सिधार जार्यें। यदि पहलेसे ही वे पितर स्वर्गमें पहुँचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जायपी, यह बिलकुल निश्चित है। साथ ही भौतमजी! संसारमें आएकी बड़ी ख्याति होगी और अन्तमें आपको सनातन मुक्ति सुलध हो जायगी।'

इस प्रकार गौतमजीसे कहकर सप्तर्षिगण उस कैलासपर्वतपर चले गये, जहाँ उमाके साथ सदा मैं रहता हूँ। उसी समय उन श्रेष्ठ मृतियाँने किल्युगमें होनेवाले ब्राह्मणांका वृत्तान्त मुझे बताया। उन्हाँने मुझमे यह भी कहा कि 'प्रभी! वे सभी ब्राह्मण किल्युगमें आपके रूपका अनुकरण करेंगे। उनका सिर जटामय मुकुटसे सम्मन्न होगा वे अपनी इच्छासे प्रेतका वेष बना लेंगे। मिथ्या चिह्न धारण कर लेना उनका स्वभाव होगा आपसे मेरो प्रार्थना है, उनपर अनुग्रहकर उन्हें कोई शास्त्र देनेकी कृपा करें। किलके व्यवहारमे इन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इनका निकाह करना आवश्यक है '

द्विजवर अगस्त्यजी। यह बहुत पहलेकी बात है---सप्तर्षियोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर वैदिक क्रियासे मिलतो जुलती संहिता मैंने बना दी। मेरे श्राससे निकलनेके कारण वह शिवसंहिताके नामसे विख्यात होगी। मेरे और शाण्डिल्यशास्त्रके अनुवायी उसमें अवगाहन करेंगे। बहुत बोड़े अपराधसे ही वे दाम्भिक स्थितिमें पहुँच गये हैं, मैं भविष्यकी बात जानता है अतध्व मेरे ही प्रयाससे मोहित होकर वे बाह्मण महान् लालची हो जार्यैंगे। कलिमें उन मनुष्योंके द्वारा अनेक नये शास्त्रोंकी रचना होगी। प्रमाणसे हो वे हमारी संहिताकी अपेक्षा भी अधिक बढ जायेंगे। वह 'पाशुपत' दीक्षा कई प्रकारकी होगी। क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ और मुझसे उसका सम्बन्ध है। इस समय प्रचलित जो बेदका मार्ग है। इससे इसका सिद्धान्त अलग है। पवित्रतासे रहित उस रौंद्र कर्मको शुद्र कर्म जानना चाहिये। जो मनुष्य रुद्रका आश्रय लेकर कलिमें अपनी जीविका चलायेंगे और वेदान्तके सिद्धान्तका मिथ्या प्रचार करेंगे, ठनके रग-रगमें स्वार्थ भरा रहेगा। हे मनःकल्पित शास्त्रांके सम्यादक होंगे। उनके रुपास्य स्त्र बडे ही उग्ररूपधारी है—ऐसा जानना चाहिये। मैं उन रहोंमें नहीं हैं। प्राचीन समयमें जब देवताओंके लिये कार्य उपस्थित हुआ चा, तो **पैरवका** रूप **धारण करके ऐसा नाच कर**नेमें मेरी सन्परता हुई थी। उन क्रुप्र कर्म कानेवाले रुद्रोंसे मेरा | समझना चाहिये | अध्याय ७१ |

यही सम्बन्ध है। दैत्योंका विनाश करनेकी इच्छासे मेरे द्वारा यह हँसने योग्य घटना घट गयी। उस समय आँखोंसे जो बिन्दुएँ पृथ्वीपर पड़ीं वे भविष्यकालके लिये असंख्य रुद्रके चिद्र (लिङ्ग) बन गर्वो । उग्ररूपो स्ट्रके उपासकोंमें स्ट्रका स्वाभाविक गुण आ जानेसे मांस और मदिरापर उनको सदा रुचि होगी। वे स्त्रियोमें आसक्त होंगे. सदा पापकर्मोंमें उनकी प्रवृत्ति होयी। भूतलपर ऐसे ह्यहाणीक होनेका कारण एकमरत्र उनपर गौतसमृतिका शाप ही है। उनमें भी जो मेरी आज्ञाकर अनुसरण तथा सदाचारका पालन करेंगे, वे स्वर्गके अधिकारी होंगे। साथ हो यह भी कहा गया है कि जो संशयवश मुझसे विमुख हो वेदान्तका समर्थक बनेंगे, वे मेरे वंशज दोषके भागी होंगे। उन्हें नीचंके लोक अथवा नरकमें जाना होगा। पहले गौतमजीके बचनरूपी आगसे वे दग्ध हो हुए ही हैं, फिर मेरी आज़का भी उन्होंने अनादर किया है, अतः उन ब्राह्मणंको नरकमें जाना होया, इसमें कुछ संदेह नहीं है।

भगवान् रुद्र कहते हैं—इस प्रकार मेरे कहनेपर वे ब्राह्मणकुमार जैसे आये थे, वैसे ही चले गये। परम तपस्वी गौतमने भी अपने आश्रमका मार्ग पकडा विप्रो। मैंने यह कलि-धर्मका लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इससे विपरीत मार्गका अनुसरण करता है, उसे पाखण्डी

### COLUMN TO THE CASE प्रकृति और पुरुषका निर्णय

रुद्र सर्वज्ञानी, सबकी सृष्टिके प्रवर्तक, परम प्रभू एवं सनातन पुरुष हैं। उन्हें प्रणाम करके प्रयवशील हो अगस्त्यजीने उनसे यह प्रश्न किया।

भगवान् वगह कहते हैं — वसुंधरे महाभाग विष्णु और महेश—इन तीन देवताओं के सम्दायको सम्पूर्ण शास्त्रोंमें त्रयो कहा गया है। आप सभी महानुभाव सर्वव्यापी हैं। आपका तो ऐसा सम्बन्ध है, जैसे दीपक अग्नि और दीपकको प्रव्यक्तित अगस्त्यजीने पृष्ठा—महाभाग रुद्र! बहुए | करनेवाला व्यक्ति होन नेशॉसे शोधा पानेबाले भगवन् मेरी यह जिज्ञासा है कि किस समय आपकी प्रधानता रहती है? कम विष्णु प्रधान माने जाते 🝍? अथवा किस समय ब्रह्माकी प्रधानता होती है ? आप यह बात मुझे बतानेकी कुफ कीजिये।

भगवान् रुद्रने कहा—द्विजवर! वैदिक सिद्धान्तके अनुसार परब्रह्म परमात्मा विष्णु ही ब्रह्मा, विव्यु एवं शिव - इन तीन भेदाँसे पठित एवं निर्दिष्ट हैं। पर माथः मोहित बुद्धिवाले इसे समझ नहीं पाते हैं। 'विक्र प्रवेशने' यह धातु है। इसमें 'सन्' प्रत्यय सम्मा देनेसे 'विष्ण्' शब्द निष्यन्त हो जाता है। इन विष्णुको ही सम्पूर्ण देवसमाजर्मे सनातन परमातमा कहते हैं। महाभाग! जो वे विष्णु हैं, वे ही आदित्य हैं। सत्यवृगसे सम्बन्धित श्वेतद्वीपमें उन दोनों महानुभावोंकी मैं निरन्तर स्तृति करता हैं। सृष्टिके समय मेरे द्वारा ब्रह्माजीका स्तवन होता है और मैं कालरूपसे सुशोधित होता हैं ब्रह्मासहित सभी देवता और दानव सदा सत्वयुगर्मे मेरे स्तवनके लिये प्रयत्न-शील रहते हैं। भोगको इच्छा करनेवाला देवसमृदाय भेरी लिङ्ग-मृर्तिका यजन करता है। मृक्तिको इच्छा रखनेवाले | भाषना होती है। [अध्याय ७२]

मानव सहस्र मस्तकवाले जिन प्रभुका मनसे यजन करते हैं वे ही विश्वके आत्मा स्वयं भगवान् नारायण हैं ! द्विजवर ! जो पुरुष सहायज्ञके द्वारा निरन्तर यजन करते हैं, उनका प्रयास ब्रह्मको प्रसन्न करनेके लिये होता है। घेदको भी 'ब्रह्म' कहा जाता है। नारायण, शिव, विष्णु, शंकर और पुरुवोत्तम—इनमें केवल नामोंका ही भेद है। वस्तुतः इन सबको सनातन परब्रह्म परमात्मा कहते हैं : विप्र ! वैदिक कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंके द्वारा बहाा, विष्णु एवं महेश्वर इन नमॉका पृथक-पृथक् उच्चारण होतः है। हम तीनीं मन्त्रके आदि देवता हैं, इसमें कुछ विचारनेकी आवश्यकता नहीं है। वैदिक कर्मके अवसरपर ही मेरा, विष्णुका तथा वेदोंका पार्थक्व है। बस्तुतः हम तीनों एक ही हैं। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि इसमें भेदः भावकी कल्पना न करे। उत्तम ब्रहका आचरण करनेवाले द्विजवर ! जो पक्षपातके कारण इसके विपरीत कल्पना करता है। वह पापी नरकमें जाता है। उसकी समझमें मैं रुद्र, च्रह्म और विष्ण् तथा ऋग्, यजुः और साप—इनमें ऐसी भेद-

# वैराज वृत्तान्त

भगक्षान् रुद्र कहते हैं—द्विजवर! अब एक [ दूसरा प्रसङ्घ कहता हैं, सुनो। सुनिश्रेष्ठ। इसमें बड़े कौतुहलकी बात है। जिस सभय मैं जलमें था, तब यह घटना घटी थी। विप्रवर! सर्वप्रथम बह्माजीने मेरी सृष्टि करके कहा—'त्म प्रजाओंकी रचना करो<sup>†</sup>, किंतु इस कार्यकी जनकारी मुझे प्राप्त न थो। अतः मैं जलमें (तपस्या करनेके लिये) चला गया। जलमें गये अभी एक क्षण ही हुआ था—ज्यां ही मैं पैठता हैं, त्यों ही परम प्रभ् परमात्माको मुझे झाँको मिली। उन प्रुवकी

आकृति केवल औगूठेके बराबर धी। मैं मनको सावधान करके उनका च्यान करने लगा। इतनेमें ही जलसे स्यारह पुरुष निकल आये। उनकी ऐसी प्रतिभा थी. यानो प्रलयकालको अग्नि हो। वे अपनी किरणोंसे जलको संतप्त कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा—'आफ्लोग कौन हैं जो जलसे निकलकर अपने तेजसे इस पानीको अत्यन्त तप्त कर रहे हैं ? साथ ही यह भी बतायें कि आप कहाँ जायँगे ?'

इस प्रकार मेरे पृछनेपर उन आदरणीय

पुरुषोंने कुछ भी न कहा। वे सभी परम प्रशंसनीय बाहाण थे। बिना कुछ कहे हो वे चल पड़े। तदनन्तर उनके जानेके कुछ हो क्षण बाद एक अत्यन्त महान् पुरुष आये, जिनको आकृति बहुत सुन्दर थो। उनके शरीरका वर्ण मेचके समान स्वामल वा और आँखें कमलके तुल्व वर्षे। मैंने उनसे पूछा—'पुरुषप्रवर! आप कौन हैं तथा बो अभो गये हैं, वे पुरुष कौन हैं? आपके वहाँ आनेका क्या प्रयोजन है? बतानेकी कृपा करें!

पुरुषणे कहा—ये पुरुष, जो पहले आकर चले गये हैं, इनका नाम आदित्य है। ये बड़े तेजस्वी है। ब्रह्माजीने इनका ध्यान किया है, अतः ये यहाँसे चले गये कारण, इस समय ब्रह्माजी संसारकी रखना कर रहे हैं। इस अवसरपर उन्हें इनकी आवश्यकता है। देख! ब्रह्माके सृजन किये हुए जगत्की रक्षाका भार इनपर अवलम्बित होगा—इसमें कोई संशय नहीं है।

श्रीरुद्ध बोले—भगवन्। आप महान् पुरुषोंके भी सिरमौर हैं। मैं आपको कैसे जानूँ! आप अपने नाम तथा स्वरूपका परिचय बताते हुए सभी प्रसङ्ख बतानेको कृपा कीजिये; क्योंकि मुझे आपके सम्बन्धमें अभी कोई ज्ञान नहीं है।

इस प्रकार भगवान् हद्रके पूछनेपर उस पुरुषने उत्तर दिया—'मैं भगकान् नारायण हूँ। मेरी सत्ता सदा सर्वत्र रहती है। मैं जलमें शयन करता हूँ संसारके संचालक, जगत्के लोचनस्वरूप, चन्द्रमा एवं सूर्यका रूप धारण करनेवाले, विश्वमें व्याप्त रख सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही । अच्युत एवं परम पराक्रमी पुरुष हैं। आपकी मूर्ति तक मैंने उनपर पुनः दृष्टि डाली। इतनेमें जिनकी आकृति केवल अंगूटेके बराबर थी, वे अब विराट्रूपमें दीखने लगे उनका वह तेजस्वी विराट्रूपमें दीखने लगे उनका वह तेजस्वी विराट्रूपपमें स्वाप्त अन्ति अहाजी भी देवताओंका महान् दु ख दूर हुआ है। सनातन देवताओंका महान् दु ख दूर हुआ है। सनातन देवताओंक एपटे आपके हिंदी नमस्कार है मैं आपकी शरण

अपनेको भी देखा उन परमात्माको देखकर मेरा मन आनन्दसे भर गया विप्रवर! तथ मेरे मनमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूँ। सुवत! फिर तो निश्चित विचार हो जानेपर मैं इस स्तोशसे उन विश्वात्मा परम प्रभुको आराधना करने लगा—मुझमें तपस्याका बल बा, इसीस इस शुभ कर्मकी ओर मेरी बुद्धि प्रवृत हुई '

मैं ( रुद्र )- ने कहा — जिनका अन्त नहीं है, जो विशुद्ध चित्तवाले, सुन्दर रूपधारी, सहस्र भुजाओंसे सुशोधित एवं अनन्त किरणाँके आकर हैं तथा जिनका कर्म महान् शुद्ध और देह परम विशाल है, उन परब्रह्म परमत्माके लिये मेरा नमस्कार है। अखिल विश्वका दृश्ख दूर करना जिनका सहजस्वभाव है, जो सहस्र सुर्य एवं अग्निक समान देजस्वी हैं, सम्पूर्ण विद्याएँ जिनमें आश्रम पाती हैं तथा समस्त देवता जिन्हें निरन्तर नमस्कार करते हैं. उन चक्र धारण करनेवाले कल्याणके स्रोत प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है। प्रभो ! अनादिदेव, अच्यत, शेषशायी, विभू, भूतपति, महेश्वर, महत्यति, सर्वपति, जगत्पति, भूव:पति और भुवनपति आदि नामोंसे भक्तजन आपको सम्बोधित करते हैं। ऐसे आप भगवान्के लिये मेरा नमस्कार है। नाग्यण! आप अलके स्वामी। विश्वके लिये कल्याणदाता, पृथ्वीके स्वामी संसारके संचालक, जगत्के लोचनस्वरूप, चन्द्रमा एवं सूर्यका रूप धारण करनेवाले. विश्वमें व्याप्त अच्युत एवं परम पराक्रमी पुरुष हैं। आपकी पूर्ति तकका विषय नहीं है और आप अमृत स्वरूप तथा अविनाशो हैं। नारायण! प्रचण्ड अग्निकी लपटें आपके श्रीरेंबग्रहकी समता करनेमें असफल हैं। आपके मुख चारों ओर हैं। आपको कृपासे देवताओंका महान् दुख दूर हुआ है। सनातन

हैं, आप मेरी रक्षा कोज़िये विभी। आपके होनेपर भी उन्हें आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती अनेक स्वरूपोंका मुझे दर्शन हो रहा है। आपके भीतर जगरुका निर्माण करनेवाले सनातन ब्रह्मा तथा ईश दिखायो यह रहे हैं उन आप परम पितामहके लिये मेरा नमस्कार है। संसाररूपी चक्रमें भटकनेवाले परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्गपर चलते हुए भी आपकी आराधनामें जब कथंचित् (किसी प्रकार) सफल होते हैं, तब आदिदेव' ऐसे आप प्रभुकी आराधना करनेकी मझमें शक्ति ही कहाँ है, अतः देवेशर! मैं आपको केवल प्रणाम करता है आदिदेव आप प्रकृतिसे परे एकमात्र पुरुष हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष आपके इस स्वरूपको जानता है, उसे सब कछ जाननेकी क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपकी मृति बड़ी से-बड़ी और छोटी से छोटी है। आपके स्वरूपोंमें जो गुण है वे हटपूर्वक विभाजित नहीं किये जा सकते. भगवन्। आप वाणिन्द्रयके मूलकारण, अखिल कर्पसे परे और विश्वात्या हैं आपका यह श्रेष्ठ शरीर विशुद्ध भावींसे ओतः प्रोत है। आपकी उपासनामें संसारके बन्धन काटनेकी शक्ति है। उसीके द्वारा आपका सम्यक् ज्ञान सम्भव है। साधारण पुरुषको बात तो दूर देवता भी आपको जान नहीं पाते। फिर भी तपस्याद्वारा अन्त-करण शुद्ध हो जानेसे में आपको कवि, पुराण एवं आदिपुरुषके रूपमें जाननेमें सक्षम हुआ हैं। मेरे पिता ब्रह्माजीने सृष्टिके अवसरपर बारंबार वेदोंकी सहायता लो है। अतएव उनका भी चित्त परम शुद्ध हो गया है। प्रभो! मझ जैसा व्यक्ति तो आपको पुकारनेमें भी असमध है; क्योंकि आप ब्रह्मप्रभृति प्रधान देवताओंसे भी अगम्य कहे जाते हैं। अतएव वे देवताका रूप धारण करके आपको अनेकां बार प्रणाम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तपोरहित | औपचारिकपात्र है। तत्वतः हम दोनों एक हैं।

है। देवताओंमें भी बहुत-से उदार कीर्तिवाले हैं। किंदु भक्तिका अभाव होनेसे आपको जाननेकी उनके मनमें इच्छा ही नहीं होती है। प्रभो ! अभक वेदवादियोंको भी कई जन्मतक विवेक नहीं होता। आपकी कृपासे उन्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाय इसके स्निये में आपसे प्रार्थना करता हैं। जिसे आप प्राप्त हो जाते हैं, उसे किसी वस्तुकी अपक्षा क्या है। यही नहीं उसे देवता और गन्धर्वकी भी शरण नहीं लेनी पडती, वह स्वयं कल्याणस्वरूप हो जाता है। यह सारा संसार आपका ही रूप है। आप महान्, सृक्ष्म तथा स्थुलस्वरूप हैं। आदिप्रभो ! यह जगत् आपका ही बनायाः हुआ है।

भगवन्। आप कभी महान् रूप तथा कभी स्थलरूप धारण कर लेते हैं और कभी आपका ह्नप अत्यन्त सुक्ष्म हो जाता है। आपके विषयमें भिन्न दिवार होनेसे मानव मोह-वलेशमें पड़ना है। अब जब आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रधारे हैं तब अधिक क्षष्टना हो क्या है? वसु, सूर्य, पवन एवं पृथ्वी सब आपमें ही स्थित हैं। अगुपका सदा समान रूप रहता है, आत्पारूपसे आप सर्वत्र विराजते हैं, व्यापकता आपका स्वभाव है। सन्वग्ण आपकी शोधा बढ़ाते हैं, आप अनन्त एवं सम्पूर्ण ऐश्वयाँसे सम्पन्न हैं। आप पुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा कीजिये

भगवान् बराह् कहते हैं—बसुंधरे। अमित तेजस्को महाभाग रुद्धने जब भगवान श्रीहरिकी इस प्रकार स्तृति की तब वे संतृष्ट हो गये। फिर तो मेघके समान गम्भीर वाणीमें उन्होंने ये वचन कहे।

भगवान् विष्णु बोले—देवेशरः तुप्हार कल्याण हो, उपापते। तुम वर माँगो। भगवन्! हममें भेद तो स्त्रने कहा — प्रभो । पितामह ब्रह्माने सृष्टि करनेके लिये मेरी नियुक्ति की थी मुझसे कहा था— 'तुम प्रजाओंकी रचना करो ।' प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले प्रभो इस विषयमें आपसे तीन प्रकारका ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिये परम आवश्यक है ।

भगवान् विष्णुने कहा -- रुद्र । तुम सनातन एवं सर्वज्ञ हो इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारे भीतर ज्ञानको प्रभूत राशि है तुम देवताओं के लिये सम्यक् प्रकारसे परम पूण्य बनागे।

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरिने स्वयं अपना रूप मेचका बना लिया वे जलसे बाहर निकले और महाभाग रुद्रसे उन्होंने ये बचन कहे 'शम्भो! वे जो ग्यारह प्राकृत पुरुष थे उनका नाम वैराज है। उन्होंको आदित्य कहते हैं। वे इस समय पृथ्वीपर गये हैं। उन्हें मेरा अंश जानना चाहिये। धरातलपर विष्णु-नामसे मैं ही बारह रूपोंमें अवतीर्ण होऊँगा। शंकरजी इस प्रकार अवतार ग्रहणकर वे सभी आपको आराधना करेंगे।' ऐसा कहकर वे भगवान नारामण स्वयं अपने ही अंशसे एक दिख्य बादलकी रचनाकर आकाशसे अद्भुत शब्दकी तरह पता नहीं कहीं अन्तर्धान हो गये

भगवान् रुद्र कहते हैं — ऐसी शकिसे सम्पन्न, सबंत्र विचरनेवाले तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेमें परम कुशल श्रीहरिने उस समय मुझे इस प्रकारका वर दिया था अतएव मैं देवताओंसे श्रेष्ठ हुआ। वस्तृतः भगवान् नारायणसं श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ है और न होगा। सज्जनश्रेष्ठ! पुराणों और वेदोंका यही रहस्य है। मैंने आपलोगोंके सामने यह सब प्रसङ्ग बता दिया, जिससे सुस्पष्ट हो जाता है कि इस जगत्में एकमात्र भगवान् श्रीहरिकी ही उपासना की जानो चाहिये। (अध्याय ७३)

AND THE PARTY OF T

# भुवन-कोशका वर्णन

भगवान् बराह कहते हैं — बसुंधरे भगवान् स्ट्र पुराणपुरुष, शाश्वत देवता, यज्ञस्वरूप, अविनाशी, विश्वमय, अज, शान्धु, त्रिनेत्र एवं शूलपाणि हैं उन सनातन प्रभुक्ते सम्पूर्ण ऋषियोंने पुनः प्रशन किया।

प्रशिवाण बोल्हे—देवेश्वर। अत्य हम सम्पूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं अतः हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसे आप बतानेकी कृषा करें। उमापते। पृथ्वीका प्रमाण, पर्वतोंको स्थिति और उनका विस्तार क्या है। देवेश्वर। कृषया इसका वर्णन करें।

भगवान् रुद्ध कहते हैं — धर्मका पूर्ण ज्ञान रखनेवाले महाभाग ऋषियो! समस्त पुराणों में भूलोककी ही चर्चा की जाती है। यह लोक पृथ्वीतलपर है। मैं तुम्हारे सामने संक्षेपसे इसका वर्णन करता हूँ इस प्रसङ्गको सुनो।

जिन परब्रह्म परमेश्वरका प्रसङ्ग चला है ।

उनका ज्ञान सम्पूर्ण विद्याओंकी जानकारीसे ही सम्भव है। उन्हींका नाम परमातमा है। उनमें पापका लेशमात्र भी नहीं है। वे परमाणु जैसा सुक्ष्म तथा अचिनयरूप भी धारण कर लेते उन्हीं सम्पूर्ण लोकोंमें व्याप्त रहनेवाले पीतएबरधारीका उाम नारायण है। पृथ्वी उन्हींके वक्ष:स्थलपर टिकी है वे दीर्घ, हस्य, कृश लोहित आदि गुणोंसे रहित तथा समस्त प्रपञ्जसे परे हैं। बहुत पहलेसे ही उनका यह रूप है। उनका स्वरूप केवल ज्ञानका विषय है। सृष्टिके आदिमें उन प्रभुमें सत्व, रज और तमके निर्माण करनेकी इच्छा हुई अतः उन्होंने जलकी सृष्टि करके योगनिद्राकी सहायक्षासे उसमें शयन किया। फिर उनको नाभिपर एक रूपल उम आया. तब उस कमलपर जो सम्पूर्ण वेदों एवं ज्ञानके भंडार, अचित्य स्वरूप, अत्यन्त शक्तिशाली तथा प्रजाअंकि

रक्षक कहे जाते हैं वे ब्रह्म प्रकट हुए। उन्होंने सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार प्रभृति धर्मज्ञानी पुत्रोंको सर्वप्रथम उत्पन्न किया और फिर स्वायम्भुव मनु, भरीचि आदि मुनियों तथा दक्ष आदि प्रजापतियाँको सृष्टि की। भगवन् दक्षद्वारा सृष्ट स्वायम्भुव मनुसे इस भूमण्डलका विशेष विस्तार हुआ . उन महाभाग मनुमहाराजके भी दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रियद्मत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रतसे दस पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। वे ब-आग्नीध्र, अग्निबाहु, मेध, मेधातिथि, भुव, ज्योतिष्मान्, द्युतिमान्, हव्य वपुष्मान् और सक्ता उन प्रियद्वतने अपने सात पुत्रांके लिये पृथ्वीके सात द्वीपोंके सात भाग बनाकर उनके रहनेकी व्यवस्था कर दी। उस समय महाभाग प्रियव्रतको आज्ञासे आग्नीध जम्बृद्वीपके, मेधातिधि शाकद्वीपके, ज्यातिय्यान् क्रौञ्चद्वीपके, द्युतिमान् श्राल्मलिट्टीपके, हव्य योमेदद्वीपके, वपुष्मान् प्लक्षद्वीपके तथा सवन पुष्करद्वीपके शासक हुए। पुष्करद्वीपके शासक सवनसे दो पुत्रोंका जन्म हुआ। ये पुत्र महाबंधित (कुमुद) और धानक नामसे प्रसिद्ध रहे हैं। उनके लिये सबनने उन्होंके नामसे पुकारे जानेवाले दो देशोंका किया। राज्यखण्ड र्थाः, दिश्वती 'भातकोखण्ड' के नामसे तथा कुमुदकः राज्यखण्ड 'कौमुदखण्ड' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। शास्मसिद्वीपके। स्वामी द्युतिमान्के तीन पुत्र हुए , उनके नाम कुश, वैद्युत और जीमूतवाहन ये। शाल्मलिद्वीपके देश भी उन्होंके नामांसे विख्यात हुए। ज्योतिकान्के सात पुत्र हुए। उनके नाम कुशल, मनुगव्य, पौबर, अन्ध्र, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि ये। उनके नामपर क्रौज्ञद्वीपमें सात महादंश हुए। कुराद्वीपके स्वामी कुश बड़े प्रशापी थे। उनके सात पुत्र हुए। वे उद्भिद्, वेणुमान्, रथपाल, मनु, धृति, प्रभाकर और कपिल नामसे प्रसिद्ध हुए। उस द्वीपमें उनके नामपर भी सात वर्ष (देश) हैं शाकद्वीपके स्वामी मेधातिथिके सात पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं—नाभि, सान्तभय शिशिर, मुखोदम् नन्दशिव, क्षेमक और ध्रुव।

इस द्वीपमें उन्होंके नामसे प्रसिद्ध उनके ये वर्ष भो हैं हेमबान् हेमकूट, किम्पुरुव, नैषध, हरिवर्ष मेरुमध्य, इलावृत, नोल, रम्यक्, धेत, हिरण्मय और भृङ्गवान्। पर्वतके उत्तरी भागमें उत्तरकुर, माल्यवान् हैं। भद्राश्च और गन्धमादनपर महाराज नाभिका शासन आरम्भ हुआ। केतुमालवर्षपर भी उन्होंका शासन हुआ। इसी प्रकार स्वायम्भुव मन्वन्तरमें भूमण्डलको व्यवस्था हुई है प्रत्येक कल्पके आरम्भमें प्रधान मनुआँद्वारा भूमण्डलके विभाजन एवं पालनका ऐसा ही प्रबन्ध होता आया है। कल्पकी यह स्वाभाविक व्यवस्था है और भविष्यमें भी सद्दा ऐसा ही होगा

अब महाभाग! मैं नाभिकी संतानका वर्णन करता हुँ—नाभिको धर्मपत्नीका नाम मेरुदेवी था। उन्होंने ऋषभ नामक पुत्रको जन्म दिया। ऋषभसं भरत नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। भरत सबसे बड़ पुत्र हुए। अतर्थ उनके पिता ऋषभने हिमाद्रि पर्वतके दक्षिण भागमें भारत नामके इस महान् वर्षका उन्हें शासक बना दिवा। भरतसे सुपतिका जन्म हुआ। सुमतिको अपना राज्य देकर भरत जंगलमें चले गये। सुमतिके तेज, तेजके सत्सुत, सन्सुतके इन्द्रद्युम्न इन्द्रद्युम्नके परमेष्ठो, परमेष्ठीके प्रतिहतां, प्रतिहर्ताके निखात, निखातके उन्नेता. उन्नेताके अभाव, अभावके उद्गाता, उद्गाताके प्रस्तोता, प्रस्तोताके विभु, विभुके पृथु, पृथुके अनन्त, अनन्तके गय, गयके नय नयके विसर्, विराट्कं महावीर्यं और महावीर्यके सुधीमान् पुत्र हुए। सुधीमान्से सौ पुत्रांकी उत्पत्ति हुई। इस

प्रकार इन प्रजाओंकी निरन्तर वृद्धि होती गयी। सत्ययुग, त्रेता आदि वृगों एवं महायुगोंसे परिपृषं उनमें सात द्वीपोंक्सली यह पृथ्वी तथा भारतवर्ष एकहत्तर चतुर्युगका एक मन्वन्तर कहा जाता है। सर्वधा व्याप्त हो गया 'उनके घंशमें उत्पन्न हुए | भूवनके प्रसङ्गमें मैंने यह स्वायम्भूवभन्वन्तरकी राजाओं से वह भूमण्डल पालित होता आया है। बात कही। [अध्याय ७४]

# जम्बद्वीपसे सम्बन्धित सुमेरुपर्वतका वर्णन

अम्बुद्वीपका यदार्च वर्णन करूँगा। साव ही समुद्रों और द्वीपाँकी संख्या एवं विस्तारका भी वर्णन करूँगा। उन सब द्वीपोंमें जितने वर्ष और नदियाँ हैं उनका तथा पृथ्वी आदिके विस्तारका प्रमाण, सूर्व एवं चन्द्रमाकी पृथक् गतियाँ, सातों द्वीपोंके भीतर वर्तमान हजारों छोटे द्वीपीके नाम-रूपका कर्णन, जिनसे यह जगत व्याप्त है, उनकी पूरी संख्या बतानेके लिये तो कोई भी समर्च नहीं है। फिर भी मैं सूर्व और चन्द्रपर आदि ग्रहोंके साथ दन सात द्वीपींका वर्णन करूँगा, जिनके प्रमाणींको मनुष्य तर्कद्वारा प्रतिपादन करते हैं। वस्तृत: जो भाव सर्वथा अचित्रय हैं उनको तकंसे सिद्ध करनेकी चेक्टा नहीं करनी चाहिया। जो वस्तु प्रकृतिसे परे हैं, वही अचिन्त्यका सक्षण है। उसे अचिनक स्वरूप समझना चाहिये। अब मैं जम्बू द्वीएके नौ वर्षोंका तथा अनेक योजनोंमें फैले हुए उसके मण्डलीका यथार्थ वर्णन करता हैं, तुम उसे सुनो। चारों तरफ फैला हुआ यह जम्बुद्वीप लाख योजनीका है। अनेक योजनवाले पवित्र बहुत से जनपद इसकी शोधा बढ़ाते हैं। वह सिद्ध और चारणींसे क्याप्त है तथा पर्वतीसे इसकी शोधा अत्यन्त मनोहर जान पहती है। अनेक प्रकारकी सुन्दर धातुएँ इसका गौरव बढ़ा रही हैं। शिलाजीत आदिके उत्पन्न होनेसे इसको महिमा चरम सोमापर पहुँच गयी है। पर्वतीय नदियोंसे चारों तरफ यह चमचमा रहा है। ऐसे विस्तृत एवं श्रीसम्पन

भगवान् तत्र कहते हैं--- विप्रवर! अब मैं। भूमण्डलवाले जम्बुद्वीपमें नी वर्ष चारों और व्याप्त हैं। यह ऐसा सुन्दर द्वीप है। जहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकट करनेवाले भगवान् श्रीनारायण विराजते हैं इसके विस्तारके अनुसार चारों और समुद्र हैं तथा पूर्वमें उतने ही लम्बे-चीड़े ये छ: वर्ष पर्वत हैं। इसके पूर्व और पश्चिम-- दो तरफ लवणसमुद्र हैं। वहाँ बर्फसे व्याप्त हुआ हिमालव, सुवर्णसे भरा हेमकृट तथा अत्यन्त सुख देनेवाला महान् निषध नामक पर्वत है। चार वर्णकाले सुवर्णयुक्त सुमेरु। पर्वतका वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका हैं, जो कमलके समान वर्तुलाकार है। उसके चारों भाग बराबर है और वह बहुत ऊँचा है। उसके पार्श्व भागों में परभञ्जञ्ज परमात्माकी नाभिसे प्रकट हुए तथा प्रजापति नामसे प्रसिद्ध एवं गुणवान् ऋहाजी विराजते हैं इस जम्बुद्वीपके पूर्व भागमें श्वेतवर्णः वाले प्राणी हैं जो ब्राह्मण हैं जो दक्षिणको ओर पीतवर्ण हैं, उन्हें बैश्य माना जाता है। जो पश्चिमको ओर भुक्रराजके पत्रको आभावाले हैं। उनको शुद्र कहा गया है। इस सुमेरुपर्वतके उत्तर भागमें संचय करनेके इच्छुक जो प्राणी हैं तथा जिनका वर्ण लाल है, उन्हें क्षत्रियकी संज्ञा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्णोंकी बात कही जाती है। स्वभाव, वर्ण और परिमाणसे इसकी गोलाईका वर्णन हुआ है। इसका शिखर नोलम एवं वैदुर्व मणिके सभान है। वह कहीं श्रेत, कहीं शुक्ल और कहीं पीले रंगका है। कहीं वह धतुरंके रंगके समान हरा है। और कहीं मोरके पंखको भौति चितकवस। इन

सभी पर्वतींपर सिद्ध और चारणगण निवास करते हैं इन पर्वतांके बोचमें नौ हजार लम्बा-खाँडा 'विष्कम्भ' नामका एवंत कहा जाता है। इस महान् स्मेरुपर्वतके मध्य भागमें इलावृत वर्ष है। इसीसे उसका विस्तार चारों और फैला हुआ हजार योजन माना जाता है। उसके मध्यमें धूमरहित आगकी भौति प्रकाशमान महामेरु है। सुमेरकी वेदीके दक्षिणका आधा भाग और उत्तरका आधा भाग उसका (महामेरुका) स्थान माना जाता है। वहाँ जो ये छ; वर्ष हैं, उनकी वर्षः पर्वतको संज्ञा है। इन सभी वर्षोके आगे एक योजनका अवकाश है। वर्षोकी लम्बाई-चौडाई — दो दो हजार योजनकी है। उन्होंके परिमाणसे जम्बद्वीपका विस्तार कहा जाता है। एक एक लास योजन विस्तारवाले नील और निषध नामके दो पर्यंत है। उनके अतिरिक्त श्रेत. हेमकुट, हिमवान् और शुक्रवान् नामक पर्वत हैं। बम्बुद्वीपके प्रमाणसे निवधपर्वतका वर्णन किया गया है। इंसकृट निषधसे हीन है, वह उसके बारहवें भागके ही तुल्य है। वह हिमबान पशंत पूर्वसे पश्चिमतक फैला हुआ है। द्वीपके मण्डलाकार होनेसे कहीं कम और कहीं अधिक हो जानेकी बात कही जाती है। वर्षों और पर्वतोंके प्रमाण जैसे दक्षिणके कहे जाते हैं, वैसे हो उत्तरमें भी हैं उनके मध्यमें जो मनुष्योंकी बस्तियाँ हैं, उनके नाम अनुबर्ध हैं | वे वर्ष विषय स्थानवाले पर्वतीसे घिरे हुए हैं। उन अगस्य वर्षोंको अनेक प्रकारकी मदियाँने घेर रखा है। उन वर्षोंमें विभिन्न जातिवाले प्राणी निवास करते हैं। ये हिमालय-सम्बन्धी वर्ष हैं, बहाँ भरतको संतान सुशोधित होती है।

हेमकृटपर जो उत्तम वर्ष है उसे किम्पुरुष

और हरिवर्ष है। हरिवर्षसे आगे और हेमकुटके पासके भू भागको इलावृतवर्ष कहा जाता है। इलावुतके अगेके बर्पोका नाम नील और रम्यक सना गया है। रम्यकरें आगे श्वेतकर्ष और हिरण्यमयवर्षीकी प्रतिष्ठा है। हिरण्यमयवर्षसे आगे शृङ्कदन्त और कुरुवर्षीका अवस्थान है। ये दोनों वर्ष धनुषाकार दक्षिण और उत्तरतक झके हैं— ऐसा जानना चाहिये। इलावुतके चारों कोने बराबर हैं। यह प्राय. द्वीपके चतुर्थींश भागमें है। निषधको बेटीके आधे भागको उत्तर कहा गया है। उनके दक्षिण और उत्तर दिशाओंमें तीन तीन वर्ष हैं। उन दोनों भागांके मध्यमें मेरुपवंत है। उसीको इलावुतवर्ष जानना चाहिये। प्रभाषमें वह चौँतीस हजार योजन बताया गया है। उसके पश्चिम गन्धमादन नामका प्रसिद्ध पर्वत है। कैचाई और लम्बाई चौडाईमें प्राय: माल्यवान् पर्वतसे उसकी तुलना होती है। उक्त निषध और गन्धमादन — इन दोनों एर्वतोंके मध्यभागमें सुवर्णमय मेरुपर्वत है। सुमेरुके चारों भागोंमें समुद्रकी खानें हैं। इसके चारों कोण समान स्थितिमें हैं। बहाँ सभी धातुओंकी मेद एवं हाड़ियाँ उनके अवतार लनमें सहयांगी नहीं हैं। छ: प्रकारके योगैश्वयोंके कारण वे विभू कहलाते हैं। सनातन कमलकी उत्पत्तिकः निमित्तकारण वे हो हैं। उस कमलपर स्थित चतुर्पेख सहस भी उन परसहा परमात्याके ही रूप हैं, कोई अन्य शक्ति नहीं। कमलकी आकृति धारण करनेवाली तथा वनी एव हदीसे सम्पन्न पृथ्वी इन्हीं परब्रह्म परमात्मासे उत्पन्न हुई है।

जिसपर संसार स्थान पाता है, उस कमलके विस्तारका स्पष्ट रूपसे मैंने वर्णन किया। द्विजवसं! अब क्रमशः विभाग करके उनके कहते हैं हेमकूटसे आपेके वर्षका नाम निषध विशेष गुणोंका वर्णन करता है सुनो। सुमेरुपर्वतके

पश्चिममें कृष्णवर्ण और उत्तरमें रक्तवर्णका पर्वत है। पर्वतीका राजा मेरुपर्वत शुक्लवर्णवाला है उसकी कान्ति प्रचण्ड सूर्यके समान है तथा वह धमरहित अगिनकी भौति प्रदीप्त होता रहता है एवं चौरासी हजार योजन केंचा है। वह सोलह हजार योजनतक नीचे गया है और सोलह हजार योजन ही उसका पृथ्वीपर विस्तार है। उसकी आकृति तराव (उभरे हुए ढकने)-की भौति गोल है। इसके शिखरका ऊपरो भाग बत्तीस योजनके विस्तारमें है और छानबे योजनकी दरीमें चारों तरक यह फैला है। यह उसके मण्डलका प्रमाण है। वह पर्वत महान् दिव्य ओवधियोंसे सम्पन्न तथा प्रशस्त रूपवाले सम्पूर्ण शोधनीय भवनोंसे आवृत है। इसपर सम्पूर्ण देवता, गन्धवीं, नागों, राक्षसों तथा अप्सराआंका समुदाय आनन्दका अनुभव करता है। प्राणियोंके सुजन करनेवाले सहाजीका भव्य भवन भी इसीपर शोभा पाता है। इसके पश्चिममें भद्राश्च, भारत और केत्माल हैं। उत्तरमें पुण्यकान कुरुओंसे सशोभित करूवर्ष है। पद्मरूप उस मेरुपर्वतको कर्णिकाएँ चारों ओर मण्डलाकार फैली हैं। योजनीके प्रमाणसे मैं उसके दैर्घ्यका विस्तार बताता हैं. उसके मण्डलकी लम्बर्ड-चौडाई हजारों योजनकी है। कमलको आकृतिवाले उस मेरुपर्वतके केशर जालोंकी संख्याएँ उनहत्तर कही गयी हैं। वह चौरासी हजार योजन ऊँचा है। वह लम्बाईमें एक लाख योजन और चौडाईमें अस्सी हजार । योजन है। वहाँ चौदह योजनके विस्तारमें चार पर्वत हैं। कमल पृष्पकी आकृतिवाले उस मेरुपर्वतके भी नीचे चार पंखुड़ियाँ हैं। उनका ऋक्षाजीकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रमाण चौदह हजार योजन है। उस कमलकी

पार्श्वभागांनें पूर्वमें क्षेतपर्वत, दक्षिणमें पीत.|सुप्रसिद्ध कर्णिकाओंका तुम्हारे सामने जो मैंने परिचय दिवा है, अब संक्षेपसे मैं उसका वर्णन करता हैं। तुम चित्तको एकाग्र करके सुन्।

द्विजयरो ! कमलकी आकृतियाले उस मेर-पर्वतकी कर्णिकाएँ सैकडों मणिमय पत्रोंसे विचित्र रूपसे सुरुगेपित हो रही हैं। उनकी संख्या एक हजार है। मेरुगिरिमें एक हजर कन्दराएँ हैं। इस पर्वतराजमें वृत्ताकार एवं कपलकर्णिकाओंकी तरह विस्तृत एक लाख पत्ते हैं। उसपर मनोवती नामकी श्रीश्रद्धाजीकी रमणीय सभा है और अनेक ब्रह्माँव उसके सदस्य हैं। यहात्या, सद्यचारी, विनयी, सुन्दर वर्तोंके पालक, सदाचारी, अतिथिसेवी गृहस्य, विरक्त और पृण्यवान् योगीपुरुष उस सभाके सभासद है । इसमें ही मेरा निवास है। इस सभा-मण्डलका परिमाण चौदह हजार योजन है। यह रत्न और धातुओंसे सम्पन्न होनेके कारण बढ़ा भुन्दर और अद्भुत प्रतीत होता है। तसपर अनगिनत रब-मणियय तोरणयुक्त मन्दिर हैं। ऐसे दिव्य मन्दिरोंसे वह पर्वत चारों तरफसे थिया है। वहाँ तीस हजार योजन किस्तृत चक्रपाद नामसे विख्यात एक ब्रेष्ट पर्वत है। उस चक्रपाद नामक पर्वतसे इस योजन विस्तारवाली एक नदी, जिसे ऊर्ध्ववाहिनी कहते हैं. अमरावतीपरीसे आकर उसकी उपत्पकाओंमें प्रवाहित होती है। विष्यवरो! उस नदीकी प्रतिमाके सामने सूर्य एवं चन्द्रशके ज्योतिपुत्त भी फीके यह जाते हैं सार्थ और प्रात:कालकी संध्याके समय जो उसका सेवन करते हैं. उन्हें

[अध्याय ७५]

# आठ दिक्पालोंकी पुरियोंका वर्णन

भगवान् रुद्ध कहते हैं—द्विजवरो। उस मेरुपर्वतका पूर्वी देश परम प्रकाशभय है। उसमें चक्रपाद नामका एक पर्वत है जिसकी अनेक धातुआंसे विद्योतित होनेसे अद्भुत शांभा होती 🕏 इस परम रमणीय चक्रपाद पर्वतको सम्पूर्ण देवताओंको पुरी कहते हैं। वहाँ किसीसे पराजित न होनेवाले बलाधिमानी देवताओं, दानवों और सक्षरोंका निवास है। उस पुरीमें सोनेकी बनी हुई चहारदीवारियाँ तथा मनोहर तोरण शोभा बढ़ाते रहते हैं। उस पुरीके ईशानकोणमें एक तेज:पूर्ण स्थानपर इन्ह्रको अमरावतीपुरी है। उस परम रमणीय परीमें सभी दिव्य पुरुष निवास करते हैं। सैकडों विभानोंकी वहाँ पश्चियौं लगी रहतो हैं। बहुत सी वापियाँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वहाँ ष्ट्रपंका कभी भी हास नहीं होता। बहुत-से रंग-बिरंगे फुल उसकी मनोहरता बढाते रहते हैं। पताकाएँ एवं ध्वजाएँ माला सी बनकर उसे अत्यन्त मनोमोहक बनाती हैं। ऋदि सिद्धियोंसे परिपूर्ण उस पुरीमें देवता, बक्षारण, अप्सराएँ और ऋषिसमुदाय निवास करते हैं। उस पुरीके मध्य-भागमें हीरे एवं खैदुर्यमणिकी वेदीसे मण्डित 'सुधर्मा' नामकी सभा है, जो अपने गुणोंके विषय — अभिलवणीय वस्तु है [अध्याय ७६]

कारण तीनों लोकॉमें प्रसिद्ध है। वहाँ समस्त सुराण एवं सिद्ध-समुदायोंसे घिरे शचीपति सहसाक्ष इन्द्र विराजते हैं

इस अमरावतीपुरीसे कुछ दूर दक्षिणमें महाभाग अग्निदेवकी पुरी है. जो 'तेजोवती' नामसे प्रसिद्ध है तबा जिसमें अग्निके समान गुण पाये जाते हैं। उसके दक्षिणमें यमराजकी 'संयमनीप्री' है। अमरावतीके नैर्ऋत्य-कोणमें विरूपाक्षको 'कृष्ण-वतीपुरी ' है। उसके पीछे पश्चिम दिशामें जलके स्थामी महात्मा वरुणकी 'शुद्धवतीपुरी' है। इसी प्रकार उसके बायच्य कोणमें वाय देवताको 'गन्धवतीपुरी' है। इस 'गन्धवती'के पीछे अर्थात् डतर दिशामें गुहाकाँके स्वामी कुन्नेरको मनोहर 'महोदयापुरी' है। इस पुरीमें वैदुर्यमणिसे बनी हुई वेदियों है इसी प्रकार ब्रह्मलोककी आठवीं कर्णिका या अन्तर्पटपर ईशानकोणमें महान् पुरुष भगवान् रुद्रकी पुरी शोधा पातो है, जो 'मनोहरा' नामसे प्रसिद्ध है। इसमें अनेक प्रकारके भृतसम्दाय, विविध भौतिक पुष्प, ऊँचै भवन, वन और आश्रप हैं, जिनसे उसकी अद्भुत शोभा होती है। भगवान् रुद्रका यह लोक सबके लिये प्रार्थनाकी

#### - Marie Commence मेरुपर्वतका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं —द्विजवरो ! मेरुपर्वतके मध्यभागमें कर्णिकाका मृत है। उसका परिमाण एक सहस्र योजन है। अडतालीस हजार योजनकी गोलाईसे शोभा पानेवाले पर्वतराज मेरुका यह मल भाग है। उसकी मर्यादाके व्यवस्थापक आठीं दिशाओं में आठ सुन्दर पर्वत हैं। जठर और देवकुट नामसे प्रसिद्ध पूर्व दिशामें सीमा निश्चित करनेवाले भी दो एवंट हैं। मेरुके अग्रभागमें हैं

मर्यादाकी रक्षा करनेवाले चार पर्वतांके आगे चौदह दूसरे पर्वत हैं जो सात द्वीपवाली पृथ्वीको अचल रखनेमें सहायक हैं अनुमानतः उन पर्वतींकी तिरही होती हुई ऊपरतककी चौड़ाई दस हजार योजन होगी। इसपर जगह जगह हरिताल, मैनशिला आदि धातुएँ तथा सुवर्ण एवं मणिमण्डित गुफाएँ हैं, जो इसकी शोभा बढ़ाती िसिद्धोंके अनेक भवन तथा क्रीडास्थानसे

सम्पन्न होनेके कारण इसकी प्रभा सदा दीप्त | हाती रहती है.

मेरुगिरिके पूर्वभागमें मन्दराचल, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें विपृत और पार्श्वभागमं सुपार्श्वपर्वत हैं उन पर्वतींके शिखरीपर चार महान् वृक्ष हैं। अत्यन्त समृद्धिशाली देवता, दैत्य और अप्सराएँ उनकी सुरक्षामें संनद्ध रहते हैं मन्दर-गिरिके शिखरपर कदम्ब नामसे प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उस कदम्बकी शाखाएँ शिखर-जैसी कैची हैं और उसके फुल बड़े-जैसे विशाल हैं. जिनको गन्ध बड़ी ही इदयहारी है। वह कदम्ब सभी कालमें विराजमान रहकर शोभा पाता है। यह वृक्ष अपनी मन्धसे दिशाओंको सदा सुमन्धित करता रहता है। इसका नाम 'भद्राश्च' है। वर्षोंकी गणनामें केतुमालवर्धमें इसका प्रादुशांव हुआ था। यह विशाल वृक्ष कीर्ति, रूप और शोभासे सम्पन्न है। यहाँ साक्षात भगवान नारायण भी सिद्धों एवं देवताओंसे सेवित होकर विराजते हैं पहले भगवान् श्रीहरिने इस लोकके विश्वयमें पूछा था और देवताओंने उसके शिखरकी दार बार प्रशंसा की इससे सम्पूर्ण मनुष्योंके स्वामी भगवान्ते उस वयंका अवलोकन किया।

इस मेरुपवंतके दक्षिण और दो बड़े शिखर और हैं। वहाँ फलों फूलों और महान् शाखाओंसे सुशोधित जम्बू वृक्षोंका एक वन है। उस वृक्षसमूहसे पुराण-प्रसिद्ध, स्वादिष्ठ, गन्धयुक्त एवं अमृतकी तुलना करनेवाले बहुत-से फल उस पवंतकी घोटोपर प्रायः गिरते रहते हैं इन फलोंके रससे उत्पन्न उस महान् श्रेष्ठ पवंतसे एक विस्तृत नदी बाहती हैं जिससे अग्निके समान बमकीला जाम्बूनद नामक सुवर्ण बन जाता है। वह अत्यन्त

सुन्दर सुवर्ण देवताओंक अनुपम आभूषणींका काम करता है देवता, दानवा गन्धर्व, यक्ष-राक्षस और गुद्धाकगण अमृतकी तुलना करनेवाले इन जम्बू-फलॉमे निकले हुए आसवको प्रसन्ततापूर्वक पीते हैं। इसीलिये दक्षिणके वर्षोमें उस वर्षकी 'जम्बूलोक' संज्ञासे प्रसिद्धि है। मानव-समाज इसे ही जम्बूद्वीप भी कहता है।

इस मेरपर्वतके दक्षिणमें बहुत दूरतक फैला हुआ एक विशाल पोपलका वृक्ष है। उस वृक्षकी ऊँचाई अत्वन्त ऊपरतक फैली हुई है तवा उसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं। वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणोंका आत्रय है, जिसका नाम 'केतुमाल' है अब इस वृक्षकी विशेषताका वर्णन करता हूँ, सुनो। धीरसमुद्रके मन्धनके समय इन्द्रने इस वृक्षको चैत्य मानकर इसकी शाखाको मालाके रूपमें अपने गलेमें धारण कर लिया, तभीसे यह वृक्ष 'केतुमाल' नामसे प्रसिद्धि हुई।

सुपार्श्वनामक पर्वतके उत्तरशृद्धपर एक महान् वट-वृक्ष है, इस वृक्षकी शाखाएँ बड़ी विशाल हैं, जिनका विस्तार तीन योजनतक है। यह वृक्ष केतुमाल और इलावृतवर्षोंकी सीमापर है, इसके चारों ओर भौति भौतिकी लम्बी शाखाएँ अलंकारके रूपमें विराजमान हैं तथा यह सिद्धगणोंसे सदा सुसेबित रहता है। ब्रह्माजीके मानस पुत्र वहाँ प्राय: आते तथा उसकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ सात कुरुमहात्मा निवास करते हैं, जिनके नामसे यह 'कुरुवर्ष' प्रसिद्ध हैं कुरुषक्षे स्वामी वे सातों महात्मा पुरुष भी स्वर्ग एवं वरुणादि रेक्टनोकोंमें प्रसिद्ध हैं।

[अध्याय ७७]

### मन्दर आदि पर्वतोंका वर्णन

भगवान् सद्र कहते हैं—द्विजवरो । अब उन पर्वतांके पृष्ठभागमें स्थित अत्यन्त रम्य चार पर्वतोंका वर्णन करता हैं। पक्षी अपने कलस्वसे उनके शुक्रोंकी शोधा बढ़ात रहते हैं। ये पर्वन देवताओं एवं देवाङ्गनाओंके साथ-साथ विहार करनेके लिये मानो क्रीडास्थल है। श्रीतल तथा मन्दर्गातसे प्रवाहित तथा सुगन्धपूर्ण पवनसे युक्त उन शिखरोंकी किंनरगण सदा सेवा करते हैं. इससे उनको रमणोयता और घढ जाती है। इन चारों पवंतींके पूर्वमें चैत्रस्य वन और दक्षिणमें मन्धमादन पर्वत स्थित है। उन पर्वतीपर स्वादिष्ट जलसे परिपूर्ण कई सरोवर भी हैं, जिनका पर्वतके सभी भागोंसे सम्बन्ध है। यह वह रमणीय स्थान है, जहाँ देवसमुदाय अपनी रमणियोंके सहित अनेक दुर्गम यन-प्रान्तोंको लाँघकर आता और बड़े हर्षका अनुभव करता है। परम पवित्र जल तथा रहोंसे पूर्ण बहुत-से सरोवर, झील एवं जलाशय सहाँकी शोभा बढ़ाते हैं। खिल हुए नील, स्वच्छ एवं लाल कमलोंसे उन जलाशयोंकी भुन्दरता सीमा पार कर जाती है। ये सभी पर्वत विविध प्रकारके दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हैं। इनके पूर्वमें अरुणोद, दक्षिणमें भानसीद, पश्चिममें असितोद | कुछ ग्राम, नगर तथा जलाशय हैं [अध्याय ७८]

और उत्तरमें महाभद्र नामक सरोवर हैं। क्षेत्र, कृष्ण एवं पीले रंगके कमलोंसे इन सरोवरांकी अनुपम शोभा होती है। अरुणोद-सरोक्सके पूर्वी भागमें जो पर्वत प्रसिद्ध हैं उउके नाम बतलाता हैं, सुता : वे हैं विकक्क, मणिशृक्त, सुपात्र, महोपल, महानील कुम्भ, सुबिन्दु, भदन, वेणुनद्ध, सुभेदा, निषध और देवपवंत वे सभी पर्वत अपने समुदायमें सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र भी हैं

अब मानससरोवरके दक्षिण भागमें जो महान् पर्वत बताये गये हैं, उनके नाम बतलाता हैं, सुनो —तीन चोटियाँवाला त्रिशिखर, गिरिश्रेष्ट शिशिर, करि शताक्ष, तुरग, सानुमान, ताप्राष्ट, विष, श्रेतोदन, समृल, सरल, रतकेतु, एकमृल, महाशृङ्ग, गजमृल, शावक, पञ्चरील और कैलास —ये प्रधान और रमणीय पर्वत मानससरोवरके पश्चिमी भागमें हैं। विक्रे महाभद्र-सर्गवरके उत्तरमें जो पर्वत विद्यमान हैं, अब उनके नाम कहता हैं, सुनो- इंसकूट, महान् पर्वत बुवहंस कपिञ्जल, गिरिराज इन्द्रशैल, सानुमान्, नोल, कनकशृङ्ग ज्ञतशृङ्ग, पुष्कर, महान् एवं सर्वोत्कृष्ट विराज तथा पवंतराज भारुचि । वे सभी पर्वत उत्तर निरि कहे गये हैं। उनके उत्तरीय भागमें

#### ----

प्रेरुपर्वतके जलाशय

भगसान् सद्र कहते हैं—द्विजवरो । सीमान्त और कुम्दपर्वतोके बाचको अधित्यकामें अनेक पक्षी नियास करते हैं तथा वह विविध भौतिके प्राणियोंद्वारा सेवित है। उसकी लम्बाई तीन सौ याजन और चौडाई सी योजन है। उसमें एक स्वादिष्ठ तथा स्थच्छ जलवाला श्रेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल सुपन्धित कपल पुष्प निरन्तर एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें एक करोड़ पत्ते शांभा बढाते रहते हैं। इन विशाल आकृतिवाले हैं। वह कमल मध्याह्न-कालीन सुर्यकी भौति

कमलॉर्मे एक-एक लाख पत्ते हैं। वह जलाशय देवताओं दानवां, गन्धवां और महान् सपासे कभी रिक्त नहीं रहता, उस दिव्य एवं पवित्र जलाशयका नाम 'श्रीसरोवर' है। सम्पूर्ण प्राणियोंको शरण देनेमें कुशल उस सरोवरमें सदा स्वच्छ जल भरा रहता है। उसके अन्तर्गत कमलबनके बीच

सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान रहता है उसके सदा खिले रहनेसे मण्डलको मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुन्दर केसरके खजानेको दुलना करनेवाले उस कमलपर मतवाले भ्रमर निरन्तर गूँजते रहते हैं इस कमलके मध्यभाषमें साक्षात् भगवती लक्ष्मीका निवास है इन देवीने अपने आवासके लिये हो उस कमलको अपना मन्दिर बना रखा है। इस सरोवरके तदपर सिद्धपुरुषोंके भी आश्रम हैं

विप्रवरो । उसके पावन तटपर एक बहुत बड़ा मनोहर जिल्लका भो वृक्ष है। उसपर फुल और फल सदा लदे रहते हैं। वह सौ योजन चौड़ा और दो सौ योजन लम्बा है। उसके चारों ओर अन्य अनेक वृक्ष भी हैं, जिनकी ऊँचाई आधा कोस है। हजार शाखाओं और स्कन्धोंसे युक्त वह वृक्ष फलाँसे सदा परिपूर्ण रहता है। वे फल चमकीले हरे और पीले संगके हैं और उनका स्वाद अमृतके समान है। उनसे उत्कट गन्ध निकलती रहती है। वे विशाल आकारके फल जब एककर गिरते हैं हो जमीनपर तितर-विनर हो जाते हैं। उस वनका नाम 'श्री'वन या 'लक्ष्मो'वन है. जो सभी लोकॉमें विख्यात है उसके आठों दिशाओं में देवता निवास करते हैं ऐसे उस कल्याणप्रद बिल्व-वृक्षके \* पास उसके फलोंको खानवाले पुण्यकमा मृनि सुरक्षा करनेमें सदा उद्यत रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मीजी सदा विराजती हैं और सिद्ध-समुदाय उसकी सेवामें सदा संलग्द रहता है।

विप्रवरो ! वहाँ मिणिशैल नामका एक भहान् पर्वत है ! उसके भीतर भी एक स्वच्छ कमलका वन है । उस वनकी लम्बाई दो सौ योजन और चौड़ाई सौ योजनकी है सिद्ध और चारण वहाँ

रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फूलॉको भगवतो लक्ष्मी धारण करती हैं. अव: ये सदा प्रफृत्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। उसके चारों ओर आधे कोसतक अनेक पर्वत शिखर फैले हुए हैं। वह कमलका वन फुले हुए पुष्पोंसे सम्यन्त होनेके कारण जान पडता है। मारा पश्चियोंके रहनेका पिजरा हो। उस बनमें बहुत-से कमल खिले हुए हैं। उन फुलांका परिमाण दो हाथ चौडा और तीन हाथ लम्बा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैनशिलाकी भौति लाख और बहुत से केसरके रंगके-से पीले हैं। वे तीव्र सुगन्धींद्वारा देवताओंके मनको मुग्ध कर देते हैं। मतवाले भौराँकी गुनगुनाहटसे सम्पूर्ण बनकी शोधा विचित्र होतो है। देवताओं, दानवों गन्धवों, यक्षे राक्षसों, किनरों, अप्सराओं और महोरगोंसे सेवित उस वनमें प्रजापति भगवान कश्यपजीका एक अत्यन्त दिव्य आश्रप है

द्विजवरो ! महानील और ककुभ नामक पर्वतके मध्यभागमें भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुआंका समुदाय सदा निवास करता है अनेक सिद्धोंके आश्रम वहाँ सुशोधित हैं। महानील और ककुभ नामक पर्वतींके मध्यमें 'सुखा' नामकी एक नदी है और उसीके तटपर यह महान वन है, जो पचास योजन लम्बा तथा तीस योजन चौड़ा है। इस बनका गम 'ताल-वन' है। बनकी छिंब बढ़ानेवाले वृक्ष दृढ़, मड़े बड़े फलोंसे युक्त तथा मीठो गन्धोंसे व्याप्त हैं, जिनसे वह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्धलोग उसकी सेवा करते हैं। वहाँ ऐरावत हाधीकी आकृतिवाली एक पर्वतीय भूमि है जो ईरावान, स्ट्रपर्वत एवं देवशील वानों और सौ योजन चौड़ो है यहाँ बस

<sup>&</sup>quot; विस्त्र एवं कमल—ये दोनों ही भगवड़ी लक्ष्मीके आवास है।

केवल एक हो विशाल शिला है, जिसपर एक भी उपत्यकाओं तथा पर्वतोंका वर्णन किया गया है. वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरो इस शिलाका जो मेरुपर्वतके आस-पासमें यथास्यान शोधा चतुर्थांश भाग जलमें दुवा रहता है। इस प्रकार भाते हैं [अध्याय ७९]

and the second

#### मेरुपर्वतकी नदियाँ

भगवान् सद्र कहते हैं—मेरुपर्वतके दक्षिण दिशामें बहुत-से पहाड़ एवं नदियों हैं। यह सिद्धोंकी आवासभूमि है। शिशिर और पतक नामक पर्वतके मध्यभागमें एक स्वच्छ भूमि है। वहाँ दिव्य एवं मुक्त स्त्रियाँ रहती हैं और वहाँके वृक्ष भी यलित पत्र हो गये हैं। वहीं इक्षुक्षेप नामक शिखर हैं, जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं उस शिखरपर बहुत सुन्दर गुलरके वृक्षांका एक वन है जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है उस वनके वृक्षपर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुशोधित होते हैं, मानी महानु कछूवे हों। सिद्धादि आठ प्रकारकी देवयोनियाँ उस बनमें सदा निवास करती और उस वनकी रक्षा करती हैं। उस स्थानपर स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जलवाली अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जहाँ कदंगः प्रजापतिका आश्रम है। वह सौ योजन परिमाणके एक बृत्ताकार वनसे घिरा है। वहीं ताग्राभ और पतकु-पर्वतके मध्यभागमें एक महान् सरोवर है, जो दो सौ योजन लम्बा और सौ योजन चौड़ा है। उसके चारों आंर प्रात:कालीन सूर्यके तुल्य हजारों पतोंसे परिपूर्ण कमल उस सरोवरकी शोभा बढाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गन्धवाँका निवास है। उसके बीचमें एक महानु शिखर है। जिसकी लम्बाई तीन सौ योजन और चौडाई साँ योजन है। अनेक धात और रब उसको सुशोधित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लम्बी-चौडी सडक है जिसके अगल बगलमें रहोंसे बनो हुई चहारदीवारियों हैं। उस सड़कके पास ही पुलोम विद्याधरका पुर है। जिसके परिवारके

व्यक्तियोंकी संख्या एक लाख है इसी प्रकार विशाख और श्वेतनामक पूर्वतांके मध्यभागमें भी एक नदी है, जिसके पूर्वीतटपर एक बड़ा विशाल आप्रका वृक्ष है। उस वृक्षको सोनेके समान चमकनेवाले, उत्तम गन्धांसे युक्त तथा महान् घड़ेकी आकृतिवाले असंख्य फल सब ओरसं मनोहर बना रहे हैं वहाँ देवताओं और गन्धवींका निवास है।

बहाँ सुमूल और वसुधार ये दो प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीचमें तीन सौ योजन चौड़ी और पाँच सौ योजन लम्बी रिक्त भूमि है, जहाँ एक बिल्वका वृक्ष हैं इससे भी बड़े घड़ेकी आकृतिकाले असंख्य फल गिरते रहते हैं उन फलोंके रससे उस भूमिकी मिट्टी गीली हो जाती है और बिल्वफल खानेवाले गुहाक लोग उस स्थलको रक्षा करते हैं

इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतीं के
मध्यभागमें एक किंशुक अर्थात् पलाशका
दिख्य बन है। वह बन साँ योजन चौड़ा और तीन
साँ योजन लम्बा है जब वह गन्धयुक्त बन
फूलना है तब उसके पुष्पांकी सुगन्धसे साँ
योजनकी भूमि सुवासित हो जाती है वहाँ
जलकी कभा कभी नहीं होती और सिद्ध लोग
वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ भगवान् सूर्यका
एक विशाल मन्दिर है। प्रजाओंकी रक्षा करनेवाल
तथा जगत्के जनक भगवान् सूर्य वहाँ प्रति
मास अवतरित हाने हैं अत देवनालोग वहाँ
पहुँचकर उनकी स्तुलि नसस्कार आदिद्वारा आराधना
करने हैं

इसी प्रकार पञ्चकृट और कैलासपर्वतींके बीचमें 'हंसपाण्ड्र' नामसे प्रसिद्ध एक भूमिखण्ड है, जिसकी लम्बाई हजार योजन और चौड़ाई सौ योजन है। क्षुद्र प्राणी उसे लाँघनेमें असमर्थ हैं। वह भुभाग मानो स्वरांकी सीढ़ी है। अब हम मेरकी पश्चिम दिशाके पर्वतां एवं नदियांका वर्णन करते हैं सुपार्श्व और शिक्षिशैलसंज्ञक पर्वतीके मध्यमें 'भौमशिलातल' नामक एक मण्डल है। वह चारों तरफ सौ योजनतक फैला है। वहाँकी भूमि सदा तपती रहती है जिससे कोई इसे छू नहीं सकता। इसके बीचमें तौस योजनतक फैला हुआ अग्निदेवका स्थान है। वहाँ भगवान् नारायण लोकका संहार करनेके विचारसे 'संवर्तक' रामक अग्निका रूप धारणकर बिना लकडीके ही सबंदा प्रञ्चलित रहते हैं। यहीं कुमूद और अञ्चन—ये दोनों श्रेष्ट शैल हैं। उनके बीचमें 'मातुलुङ्गस्थलो सुशोधित होती है। इसका विस्तार सौ योजन है। यहाँ जानेमं सभी प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंगवाले फलोंसे उसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ सिद्ध पुरुषोंसे सम्पन एक पवित्र तालाब है। यहीं ब्रहस्पतिका भी एक वन है। ऐसे ही पिंजर और गाँर नामवाले दो पर्वतांके बीचमें छोटी छोटी अनेक नदियाँ हैं। भैंवरांसे व्याप्त बडे-बडे कमल उन द्रोणियोंकी शोभा बढाते हैं। वहाँ भगवान् नारायणका देवमन्दिर है। इसी प्रकार शुक्ल तथा पाण्ड्र नामसे विख्यात महान् पर्वतींके खीचमें तीस योजन चौड़ा तथा नब्बे योजन लम्बा एक पर्धनीय भाग है, जिसमें एक ही ।

शिला है और बुक्ष एक भी नहीं है। वहीं एक ऐसी बावली है, जिसका जल कभी तनिक भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक 'स्थलपद्मिनी' है, जो अनेक प्रकारके कमलोंसे आयत है। वह वृक्ष उस वापीके मध्यभागमें है और वहीं पाँच योजन प्रमाणवाला एक बरपदका भी वृक्ष है। वहाँ भगवान् शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वतीके साथ निवास करते हैं, जिनकी यक्ष, भूत आदि सदा आराधना करते हैं। 'सहस्रशिखर' और 'कमूद' इन दोनों पर्वतोंके बीचमें 'इक्षुक्षेप' नामक शिखर है, जो बीस योजन चौड़ा और पचास योजन लम्बा है। उस ऊँचे शिखरपर बहत-। से पक्षी निवास करते हैं। अनेक वृक्षीके मधुर रसवाले फलांसे उसकी विचित्र शोभा होती है। वहाँ चन्द्रपाका महान आश्रम है। जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओं से हुआ है। ऐसे ही शङ्ककृट और ऋषभके मध्यभागमें 'पुरुषस्थली' है। इसी प्रकार कपिञ्जल और नागशैल नामसे प्रसिद्ध पर्वतींके मध्यभागमें सी योजन चौडी और दो. सौ योजन लम्बो एक अधित्यका है। जहाँ बहुत-से यक्ष निवास करते हैं। वह स्थली दाख और खजूरके बुश्रांसे व्याप्त है। इसी प्रकार पृष्कर और महादेव-। संज्ञक पर्वतांके बीचमें साठ योजन चौड़ा और सौ योजन लम्बा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम पाणितल' है। सुक्षों और लताओंका यहाँ एक प्रकार सर्वथा अभाव-सा है।

[अध्याय ८०]

and the state of t

### देव पर्वतोंपरके देव स्थानोंका परिचय

देवस्थलींका वर्णन करता हैं। जिस सीतानामक। जिसके ऊपर दानवोंके आठ नगर हैं। इसी प्रकार पर्वतका वर्णन पहले आया है, उसके ऊपर देवराज इन्द्रकी क्रीडा स्थली है। वहाँ उनका परिजात नामके दक्षींका बन है। उसके पास ही | कामरूपी भी हैं "महानील पर्वतपर पंद्रह सहस्र

भगवानु रुद्र कहते हैं -अब पर्वतंकि अन्तर्वर्ती पूर्व दिशामें 'कुञ्जर' गामक प्रसिद्ध पर्वत है 'वज्रपवंत'पर राक्षसाँकी पुरियाँ हैं। उनके निवासी असुर 'गलका' गमसे प्रसिद्ध हैं और वे सभी

किलरोंके नगर हैं। वहाँ देवदत्त. चन्द्रदत्त आदि ] पंद्रह गर्वपूर्ण राजा शासन करते हैं ये। पृरियाँ सुवर्णमयी हैं। 'चन्द्रोदय'पर्यंतपर बहुत⊢सी विलें और नगर हैं और वहीं सपौका निवास है। गरुडके राज्यशासनसे वे सर्प बिलॉमें छिपे रहते हैं। 'अनुसाग' नामक पर्वतपर दानवेशरोंके रहनेकी स्यवस्था है। 'बेणुमान्'पर्वतपर विद्याधरोंके तीन नगर हैं। उनमें प्रत्येक नगरको लम्बाई तीन सौ योजन और चौडाई सी योजनकी है। उनमें विद्याधराँके शासक उल्क, गरुड, रोमश और महावेत्र नियुक्त हैं। कुञ्जर तथा वसुधारपर्वतॉपर भगवान् पशुपतिका निवास है। करोड़ों भूतपण यहाँ शंकरकी सेवा करते हैं।

वसधार और रबधार इन दोनों पर्यतोंके कपर वसुओं एवं सप्तर्षियोंकी पृरियाँ हैं, जिनकी संख्या पंद्रह है। पर्वतोत्तम एकशृङ्क पर्वतपर प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मजोका निवासस्थान है। 'गज नामक पर्वतपर महान् भृतः समुदायसे विरो स्वयं भगवती पार्वती विराजती है। पर्वतप्रवर वसुधारपर चौरासी योजनके विस्तारसे मनियां, सिद्धों और विद्याधरोंका एक श्रेष्ट नगर है। उसके चाराँ ओर चहारदीवारी तथा बीचमें तोरण है। युद्ध करनेमें निष्णु धर्वतनायवाले अनेक गन्धर्व वहाँ निवास करते हैं। उनके राजाका नाम पिंगल है। वे राजाओंके भी राजा हैं। देवता और राक्षस पञ्चकृटपर तथा दानव 'शतशृङ्ग पर्वतपर रहते हैं। दानवों और यक्षांकी पुरियाँ सौको संख्यामें हैं। 'प्रश्रेदक 'पर्वतके पश्चिम

भागमें देवताओं, दानवीं और सिद्धोंकी पुरियाँ उस प्रभेदक गिरिके शिखरपर एक बहुत बड़ी शिला है। वहाँ प्रत्येक पर्वतपर चन्ह्रमा स्ययं ही आहे हैं। उसके पास ही उत्तर दिशामे 'त्रिकुट' नामका एक पर्वत है। कभी⊬कभी ब्रह्माजीका वहाँ निवास होता है। ऐसे ही अग्निदेवका भी वहाँ निवास-स्थान है। वहाँ अग्निदेवता मूर्तिमान् होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। उसके उत्तर ' शृङ्क 'पर्यतपर देवताओं के भवन हैं। इसके पूर्वमें भगवान राह्यणका, बीचमें ब्रह्मका तथा पश्चिममें भगवान् शंकरकाः निवासः स्थान है। वहीं यक्षः आदिकाँके बहुत-से नगर हैं। वहाँ तीस योजन विस्तरवाली एक नदी है, जिसका नाम 'नन्दजल' है। उसके उत्तर तटपर 'जातुच्छ' नामक एक केंचा पर्वत है। वहाँ सपौँका राजा, जो नन्द नामसे प्रसिद्ध है. निवास करता है। उसके सौ भयंकर फन हैं। इस प्रकार इन आठ दिख्य पर्वतीको जानना चाहिये सोना-चाँदी रत वैदर्य और मैनशिल आदि एंग्से क्रमशः वे पर्वत वर्ण धारण करते हैं। यह पृथ्वी लाख कोटि अर्थात् अगणित पर्वतोंसे पूर्ण है। उनपर सिद्ध और विद्याधराँके अनेक आलय हैं। इसी प्रकार मेरुपर्वतके पाश्च भागमें केसर, बलय, आलबाल और सिद्धलोक आदि हैं। यह पृथ्वी कमलको आकृतिमें सुव्य-वस्थित हुई है। सामान्यरूपसे सभी पुराणांमें इसी क्रमका प्रतिपादन होता 🕏 🛭

[अध्याय ८१]

#### ----नदियोंका अवतरण

भगवान् रुष्ट्र कहते हैं—अब अपलोग हाथीद्वारा (स्नानादि करनेसे) शुभित एवं बाधित नदिसोंका अवतरण सुनें—जिसे आकाश-समुद्र होता रहता है। फिर वह आकाशणङ्गा चौरासी कहते हैं। उसीसे आकाशगङ्गाका प्रादर्भाव हुआ | हजार योजन ऊपासे मेरुपर्वतपर गिरतो है। बहाँसे है। यह आकाश-समृद्र प्रायः निरन्तर इन्द्रके ऐरावन | मेरुकटको उपन्यकाओंसे नोचे बहुती हुई बहु

चार भागोंमें विभक्त हो जाती है। आश्रयहीन होनेके कारण चौंसठ हजार योजन दूरसे गिरती हुई वह नीचे उत्तरती है। यही नदी भूभायपर पहेँचकर सीता, अलकनन्दा, चक्षु एवं भद्रा आदि नामोंसे विख्यात होती है। इन नदियोंके बीचमें इक्यासी हजार पर्वतांको लॉंघती हुई 'गो' अधात् पृथ्वीपर गमन करनेके कारण इसे ही जनता 'तां गता'—'गङ्गा' कहती है।

अब 'मन्धमादन'के पार्श्वभागमें स्थित अमर गण्डिकाका वर्णन करता हैं। यह चार सी योजन चौडी और तीस योजन लम्बी है। उसके तटपर केतुमाल नामसे प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं , वहाँके । निवासी पुरुष काले वर्णवाले एवं अत्यन्त पराक्रमी हैं। यहाँकी स्त्रियाँ कमलके समान नेत्रोंवाली परम सुन्दर होती हैं। वहीं कटहलके वृक्ष विशेषतया बड़े बड़े होते हैं। ब्रह्माजीके पृत्र ईशान—शिव ही वहाँके शासक हैं। उसका जल पीनेसे प्राणियाँके पास बृढापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मनुष्य हजार वर्षकी आयुसे सम्पन्न और इष्ट-पृष्ट रहते हैं। माल्यवानुपर्वतके पूर्वी शिखरमे 'पूर्वमण्डिका'का प्रादुर्भाव हुआ है। इसकी लम्बाई चौडाई हजार योजन है। बहाँपर

भद्राश्च नामसे प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहीं भद्रस्ताल नामका एक वन है। कालाग्न नामक वृक्षांकी संख्या तो अनगिनत है। वहाँके पुरुष श्वेतवणके और स्त्रियों कमल अथवा कुन्द वर्णकी होती हैं। उन सबकी आयु दस हजार वर्षकी है। वहाँ पाँच 'कुल -पर्वत हैं। वे पर्वत शैल वर्ण, मालाख्य, 'कोरजस्क' श्रिपर्ण और नील नामसे विख्यात हैं। वहाँसे झील-हरनीं एव सरोवरोंके तटवर्ती जनपदांके नाम भी प्राय: वैसं ही हैं। वहाँके देशवासी उन्हीं नदियोंके जल पीते हैं। उन मदियाँके नाम इस प्रकार हैं—सीता सुवाहिनी, हंसबती, कासा महाबक्का, चन्द्रवती कावेरी, सुरसा, आख्यावती, इन्द्रवती, अङ्गारवाहिनी. हरित्तांबा, संग्यावर्ता, शतहदा, बनपाला, कसमर्तेह, हंसा, सुपर्णा, पश्चगङ्गा, धनुष्मती, मणिवप्रा. सुब्रह्मभंगा, विलासिनी, कृष्णतीया, पृण्यादा. नागवती शिवा, शैवालिनी, मणितटा, क्षीरादा, वरणताली और विष्णुपदी जो इन पुण्यमयी नदियाँका जल पीते हैं उनकी आयु दस हजार ववंकी हो जाती है। यहाँके निकासी सभी स्त्री-पुरुष भगवान् रुद्र और उमाके भक्त हैं।

[अध्याय ८२]

#### mary the second नैषध एवं रम्यकवर्षीके कुलपर्वत, जनपद और नदियाँ

भद्राश्चवर्षका संक्षेपमें और केतुमालवर्षका कुछ विस्तारपृषंक वर्णन किया अब (निषधवर्षके) पर्धतराज नैषधके पश्चिममें रहनेवाले कुलपर्वती जनपदां और नदियोंका वर्णन करता हैं विशाख कम्बल, जयन्त, कृष्ण, हरित, अशोक और सगज, भूम, ककुरञ्जन, महानाह किकिसपण वर्धमान--ये तो वर्ठीके सात कुल-पर्वत हैं। इन फ्वंतोंके बीच छोटे छोटे पर्वतों एवं शिखरोंकी , संख्या अनन्त है। वहाँके नगर जनपद आदि भी | मतकाशिक, गांदावाय, कुलपंजाण, वर्जह और

भगवान् सह कहते हैं— मैंने आएलोगोंसे सौर, ग्रामान्तसातप, कृतसुराश्रवण, कम्बल, माहंय, कृटवास, मुलतप, क्षीञ्च, कृष्णाङ्क मणिपङ्कज, चृष्ठमल. सोमाय, समुद्रान्तक. कुरकुञ्ज सुवर्णतर कुह श्रेताङ्ग, कृष्णपाद, विद, कपिल, कर्णिक. महिष, कुरुज, करनाट, महान्कट, जुकराक भौमकः चोरकः धूमजन्माः, अङ्गारजः, जीवलौकितः बाचांसहांग, मध्रेय, शुकेय, चकेय, श्रवण, इन पर्वतांके नामोंसे ही प्रसिद्ध हैं , ये पर्वत हैं— । भोदशालक हन पर्वतीय अनपदोंमें निवास करनेवाली

प्रजा जिन पर्वतीय नदियोंका ही जल पीती है वे नदियाँ हैं—रत्नाक्षा, महाकदम्बा, मानसी म्यामा, सुमेधा, बहुला, विवर्णा, पुक्का, माला दर्भवतो, भद्रनदी, जुकनदी, परलवा, भीमा, प्रभन्ननाः काम्बा, कुरावती, दक्षा, काशवती, तुङ्गा, पृण्योदा, चन्द्रावती सुमूलावती, ककुपद्मिनी, विशाला, करंटका, पीवरी, पहामाया, पहिली, मध्नेवी और चण्डा ये तो प्रधान नदियों हैं, छोटी छोटी दमरो नदियाँ भी हजारोंकी संख्यामें हैं

भगवान रुद्र कहते हैं—विप्रो । अब उत्तर और दक्षिणकं वर्षोमें जो जो पर्वतवासी कहे जाते हैं। उनका मैं क्रमसे वर्णन करता हैं, आपलोग सावधान होकर सुनें। मेरुके दक्षिण और श्रेतमिनिसे उत्तर सोमरसको लताओंसे परिपूर्ण 'रम्यकवर्ष है। (इस सोमके प्रभावसे) वहाँके उत्पन्न हुए मनुष्य प्रधान बुद्धिवाले, निमेल और बुढापा एवं दुर्गनिक वशीभूत नहीं होते। वहाँ एक बहत बड़ा बटका भी वृक्ष है, जिसका रंग प्राय लाल कहा गया है। इसके फलका रस भीनेवाले मनुष्यांकी आयु प्राय: दस हजार वर्षोंकी होती है और वे देवताओंके समान सुन्दर हांते हैं श्चेतिमिरिकं उत्तर और त्रिशुद्धपर्वतके दक्षिणमें हिरण्यय नामक वर्ष है। वहाँ एक नदी है, जिसे हैरण्यवती कहते हैं। वहीं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले कामरूपी पराक्रमी यक्षांका निवास है। बहाँक लांगांको आयु प्राय: ग्यारह हजार वर्षोंकी हांती है, पर कुछ लांग पन्द्रह सौ वर्षोंतक ही जर्गवन रहते हैं। उस दशमें बड़हर और कटहलके। वृक्षाको बहुतायत है। उनके फलांका भक्षण करनेसे ही वहाँके निवासी इतने दिनोंतक जीवित रहते हैं : त्रिशृङ्कपर्वतपर मणि, सुवर्ण एवं सम्पूर्ण रबाँसे युक्त शिखर क्रमशः उसके उत्तरसे दक्षिण ममद्रतक फैले हुए हैं। वहाँके निवासी उत्तरकौरव । पाँच हजार वर्षोंकी होती है [अध्याय ८३ ८४]

कहलाते हैं। वहाँ बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे दुध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षोंसे वस्त्र और आभूषण भी पाये जाते हैं। वहाँको भूमि पणियोंको बनी है तथा रेतोंमें सुवर्णखण्ड मिले रहते हैं। स्वर्गसुख भोगनेवाले पुरुष पुण्यकी अवधि समाप्त हो जानेपर यहाँ आकर निवास करते हैं। इनकी आयु तेरह हजार वधाँकी होती है। उसी द्वीपके पश्चिम चन्द्रद्वीप है। देवलोकसे चार हजार योजनकी दरी पार करनेपर यह द्वीप मिलता है। हजार योजनकी लम्बाई-चौडाइमें इसकी सीमा है। उसके बीचमें 'चन्द्रकान्त' और 'सूर्यकान्त' नामसे प्रसिद्ध दो प्रसवणपर्वत है। उनके बीचमें 'चन्द्रावर्ता' नामको एक महानु नदी है जिसके किनारे बहुसंख्यक वृक्ष हैं और जिसमें अनेक छोटी-छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। 'कुरुवर्ष'की उत्तरी अन्तिम सीमापर यह नदी है। समुद्रकी लहरें प्राय । यहाँ आती रहती हैं। यहाँसे पाँच हजार योजन आगे जानेपर 'सुर्यद्वीप' मिलता है। वह वृत्ताकारमं हजार योजनके क्षेत्रफलमें फैला हुआ है। उसके मध्यभागमें सौ योजन विस्तारवाला तथा उतना ही ऊँचा श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतसे 'सुबावर्त' नत्मकी एक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ भगवान् सूर्यका निवासस्थान है। वहाँकी प्रजा सूर्योपासक एवं दस हजार वर्ष आयुवाली तथा सुर्यके हो समान वर्णकी होती है। 'सुर्यद्वीप'से चार हजार योजनको दुसैपर पश्चिममें भद्राकारनामक द्वीप है। यह द्वीप समुद्री देशमें है। इसका क्षेत्रफल एक सहस्र योजन है। वहाँ पवनदेवका रहजटित दिख्य मन्दिर है। जिसे लोग 'भद्रासन' कहते हैं। पवनदेव अनेक प्रकारका रूप **भारणकर यहाँ** निवास करते हैं। यहाँकी प्रजा तपे हुए सुवर्णके समान वर्णवाली होती है और इनकी आयु प्राय

#### भारतवर्षके नौ खण्डोंका वर्णन

भगवाम् रुद्र कहते हैं—विप्रवरो यह भूमण्डल कपलकी भौति गोलाकारमें व्यवस्थित है-ऐसा कहा गया है। अब इसके अन्तवंती नी उपवर्षी या खण्डोंका वर्णन करता हैं। सुनो। उनके नाम इस प्रकार हैं — इन्द्रद्वीप, कसेरु, ताप्रवर्ण, गर्भास्तमानु, नागद्वीप, सौम्य, गन्धवं, बारुण और भारत। ये सभी उपवर्ष समुद्रांसे घिर हुए हैं। इनमंसे एक एकका प्रमाण क्षजर योजन है। भारतवर्षमें सात 'कुल'संज्ञक पर्वत हैं जिनके नाम इस प्रकार 🕇—महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्, ऋक्षणिरि विनध्याचल और पारियात्र । इनके अतिरिक्त बहुत-से छोटे-छाटे पवंत हैं जिनके नाम यो बताये जाते हैं—मन्दर, शारद, दर्दुर, कैलास, मैनाक. वैद्युत, चारन्धम, पाण्डुर, तुङ्गप्रस्थ, कृष्णगिरि, जयन्त, ऐरायत ऋष्यमूक, गोमन्त, चित्रकृट, श्रीपर्वतः चकोरकृट, श्रीशैल और कृतस्थल। इनसे भी कुछ छोटे बहुत-से दूसरे पर्वत हैं, जिनमें आर्य तथा मलेच्छ लोगोंके जनपद हैं। भारतवासी जिन नदियाँका जल पीते हैं वे हैं --गक्का, सिन्धु, सरस्वती 'शतद्व, वितस्ता, विपाशा चन्द्रभाषा, सरयू, यमुना, इरावती, देविका, कुहू, गोमती, धूनपापा, बाहुदा, द्यद्वती. कॉशिकी, निश्चीरा, गण्डकी इक्षुमती और लोहिता आदि ये सभी नदियाँ हिमालयस प्राद्भृत हुई हैं 'परियाप्र<sup>१</sup>' पर्वतसे निकली हुई नदियोंके नाम इस प्रकार हैं—वेदस्मृति, वेदवती, सिन्धु, पणांशा,

बन्द्रनाभा, नर्मदा, सदानीस, सेहिणीपास, सर्मण्वती विदिशा, वेजवती, शिप्रा, अवन्ती और कुन्ती। शाण, ज्यातीरथा, नर्मदा, भुरसा, भन्दाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पला, करतीया, पिशाचिकाः, चित्रोत्पला, विमला, विशाला, वञ्जका, वालुकाहिनो, शुक्तिमतो, विरजा, पश्चिनो और रावी—ये नदियाँ ऋक्षमान् नामक पर्वतसे प्रकट हुई हैं। विन्ध्यपर्वतकी उपत्यकासे निकली हुई नदियोंके नाम ये हैं --मणिजाला, शुभा ताधी पयोष्णी, निर्विन्ध्या, घेण्ड, पाशा, वैतरणी, वैदिपाला, कुपुद्वती, तोया, दुर्गा और अन्त:शिला। सहा-पर्वतसे प्रकट हुई नदियाँ इन नामांसे विख्यात हैं—गोदावरी, भीमरधी, कृष्णावेणी, वञ्जूला, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा और बाह्यकावेरी। मलय-मिरिसे निकली हुई न<mark>दियाँ कृतमाला, ताम्रपर्णी,</mark> पुष्पावती और उत्पत्नावती नामोंसे विख्यात हैं। महेन्द्रपर्वनसे निकली हुई नदियाँ हैं— त्रिसाया, ऋषिकृत्या इक्षुला त्रिदिवा, लाङ्गुलिनी और कंशधरा। ऋषिका, सुकुमारी, मन्दगामिनी कृपा और पलाशिनी—ये चार नदियाँ शुक्तिमान्<sup>रे</sup> पर्वतसे प्रवाहित हुई हैं ये ही सब भारतके कुल पक्षेत और प्रधान निदयौँ मानी गयी हैं। इनके अतिरिक्त छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हैं। एक लाख योजनवाला यह समग्र भाग जम्बुद्वीप' कहलाता है।

[अध्याय ८५]

mari participation of the second

१ प्रायः अन्य पुराणोमें इसका नाम "पारियात्र है। यह विश्यका पश्चिमी भाग है। जिसमें अरावस्तिसहित पतार पर्वतमाला भी सम्मिलित है।

यह गोण्डवानामे उड़ीस्ततक फैला हुआ। विकथपतंतपालका पृथी भाग है

यह विश्यपर्वतमालाका मध्यवर्ती ध्वण है। प्राचीक अन्तरभाग व आदि । श्रीकपरी को भी वर्माम निकल्पी है।

# शाक एवं कुश द्वीपोंका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं—अब आपलांग शाकद्वीपका वर्णन सुने। जम्बुद्वीप अपने दुने परियाणके लवण-समुद्रद्वारा आवृत है। गोलाईमें भी यही जम्बुद्वीपके दुने परिमाणमें 🕏 यहाँकि निवासी बढ़े पवित्र और दीर्घजीवी होते हैं दरिदता, बुढ़ापा और व्याधिका उन्हें पता नहीं रहता। इस शाकद्वीपमें भी सात ही कुलपर्वत हैं। इस द्वीपके दोनों ओर समृद्र हैं –एक और स्वजनसमुद्र और दूसरी ओर क्षीरसमुद्र वहाँ पूर्वमें फैला हुआ महान् पर्वत उदयाचलके नामसे प्रसिद्ध है। उसके ऊपर (पश्चिम) भागमें जो पर्वट है, उसका नाम 'जलधार' है। उसीको लोग 'चन्द्रगिरि' भी कहते हैं। इन्द्र वहींसे जल लेकर (संसारमें) वर्षा करते हैं । उसके बाद 'स्थेतक' नामक पर्वत है। उसके अन्तर्गत छ॰ छोटे छोटे दूसरे पर्वत हैं। यहाँकी प्रजा इन पर्वतींपर अनेक प्रकारसे मनोरञ्जन करती है। उसके बाद रजतिंगिर है उसीको जनता शाकगिरि भी कहती है। उसके बाद 'आम्बिकेय'पर्वत है, जिसे लोग 'विभ्राजक' तथा कैसरी भी कहते हैं। वहींसे वायुका प्रवाह आरम्भ होता है। जो कुलपवंतींके नाम हैं उन्हों नामोंसे वहाँके वर्षों या खण्डोकी भी प्रसिद्धि है वे कुलपर्वत इस प्रकार हैं— **उदय, सुकुमार, जलधार, क्षेमक और महादुम**। पर्वतोंके दूसरे-दूसरे नाम भी हैं। उसके मध्यमें शाक नामका एक यक्ष है। वहाँ सात बड़ी-बड़ी निर्दियों हैं। एक-एक नदीके दो-दो सम हैं ये हैं—सुकुमारी, कुमारी नन्दा, घेणिका धेन्, इक्षमती और गभस्ति

भगवान् सह कहते हैं —अब आपलोग है। इसीको लोग 'धृति' भी कहते हैं। ये सभी कुश नामक तीसरे होपका वर्णन सुनें। यह द्वीप | र्याटयों अपना प्रधान स्थान रखती हैं। यहाँ अन्य

विस्तारमें शाकद्वीपसे दूने परिमाणवाला है भीरसमुद्रके चारों ओर कुशद्वीप है। यहाँ भी सात कुलपर्वत हैं उन सभी पर्वतिक एक-एकके दो दो नाम हैं। जैसे कुमुदपर्वत इसीका दूसरा नाम 'विदुम' भी हैं इसी प्रकार दूसरा पर्वत उन्नत भी हेम नामसे विख्यात है तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पवान नामसे विख्यात है, चौथा कब्रू या कुश है, पाँचवाँ पर्वत ईश या अग्निमान है, छठा पर्वत महिष या हरि है। इसपर अग्निका निवास है और सातवाँ ककुश या मन्दर है। ये पर्वत कुशद्वीपमें व्यवस्थित हैं।

इन पर्वतींसे विभाजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष या खण्ड हैं उनमें एक-एक वर्षके दो दो नाम हैं। जैसे--कमुदपर्वतसे सम्बन्धित वर्ष क्षेत्र या उद्भिद् कहा जाता है। उन्ततिगरिका वर्ष संग्रित या वेणुमण्डल नामसे विख्यात है। वलाहकः एवंतका वर्ष जीमृत या स्थाकर गमसे भी प्रसिद्ध है। द्रोणगिरिके पासके वर्षको कुछ लोग हरिवयं कहते हैं और दसरे बलाधन। यहाँ भी सात र्नादयों हैं। उनमें प्रत्येक नदीके भी दो दो नाम हैं। जैसे —पहली नदी 'प्रतीया' है। उसीका दूसरा नाम 'प्रवेशा' है। दूसरी नदी 'शिवा' नामसे विख्यात है जिसका एक नाम 'यशोदा' भी है। तीसरी नदीको 'चित्रा' कहते हैं। उसीकी एक संज्ञा 'कृष्णा' है -चौथो 'ह्यदिनी को लोग 'चन्द्रा' भी कहते हैं। पाँचवीं नदी 'विद्युल्लता' नामसे प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम 'शुक्ला' है। छठी नदी 'बणां' कहलाती है। उसका एक नाम 'विभावरी भी है। सातवीं नदीकी संज्ञा 'महती' है। इसीको लोग 'धृति' भी कहते हैं। ये सभी

खांटी खांटी बहुत सा नदियाँ हैं। यह कुशद्वीपके कुशकी झाड़ी है इसलिय इसका नाम 'कुशद्वीप' अवान्तर भागका वर्णन है। शाकद्वीप शास्त्रींमें इसके पड़ा अमृतकी तुलना करनेवाल दिधमण्डोदन दुनै उपकरणोंसे युक्त है, प्रायः ऐसी बात कही समुद्रसे, जो मानमें 'क्षीरसमुद्र'का दुगुना है जाती है कुशद्वीपके मध्यमें एक बहुत बड़ी घिरा हुआ है

[अध्याय ८६-८७]

### क्रीञ्च और शाल्मलिद्वीयका वर्णन

भगवान् कह बोले — अब आपलाग | तरफ वृत समृह् है, जो शाल्मलिद्वीपसे विरा है क्रौश्रद्वीपका वर्णन सुने। द्वीपाँके क्रममें यह चौथा द्वीप है . इसका परिमाण कुशद्वीपसे दुगुना हैं वहाँ एक समुद्र है, जिसे दुगुने परिमाण-बाले इस क्रीश्चद्वीपने घंद रखा है। इस द्वीपमें सात प्रधान पर्वत हैं। पहला जो क्रीश है, उसे लांग 'विद्युल्लता', 'रैंबरा' और 'मानस' भी कहते हैं। अन्य पर्वतांके दो दो नाम हैं जैसे---पावन-अन्धकार, अच्छोदक-दवावृत, सुराप-देविष्ठ, काञ्चनशृङ्क देवनाद, गोविन्द द्विविन्द और पण्डरांक- तोयासह । ये सानां स्वमय प्रवंत क्रौश्चद्वीपमं स्थित हैं जो एक से एक अधिक ऊँचे हैं

अव वहाँके बर्षांका वर्णन करता हैं, उसे सुनो। इस क्रीशहीपके वर्ष भी दो दो नामास पुकारे जाते हैं। जैसे कुशल माधव, वामक संवतक, उष्णवान्-सप्रकाश, पावनक स्दर्शन, अन्धकार संमोह, मुनिदेश-प्रकाश और दुन्दुधि-अनर्थ आदि। वहाँ मदियाँ भी सात ही हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—गौरी, कुम्द्वती, संध्या, राष्ट्रि मनोजवा, ख्याति और पुण्डरीका। ये साताँ नदियाँ विभिन्न स्थानींपर भिन्न नामींसे पुकारी जाती हैं। गौरीको कहीं पुष्पवहा, कुमुद्रतीको आदंबती रीहाको संध्या, सुखाबहाको भोगजवा. क्षिप्रंग्दाकी स्थाति और बहुलाको पुण्डरीका कहते हैं : देशके वर्ण वैक्तित्र्यसे प्रभावित अनेकों छोटी छोटी नदियाँ हैं। इस क्रौज़द्वीपके चार्स |

भगवान् रुद्र कहते हैं—इस प्रकार चार होंपाँका वर्णन हो चुका. अब आपलोग पाँचवें ह्रांप तथा वहाँके निवासियांका वर्णन सुने। यह पाँचर्का 'शाल्मलिद्वीप' परिभाणमें 'क्रौञ्चद्वीप'सं दुगुना बड़ा है। यह द्वीप घृत-समुद्रके चारों और फैला हुआ है। घृत समुद्रसे बिस्तारमें यह दूना हैं। यहाँ मात प्रधान पक्षत और उतनी हो मदियाँ हैं। सभी पवंत पीले सुवर्णमय हैं हथा उनके नाम हैं—सर्वगुण, सौवर्णरोहित सुमनस, कुशल जाम्युनद् और वैद्युत। ये कुलपबंत कहलाते हैं। इन्होंके नामसं यहाँके सात वर्ष या खण्ड प्रसिद्ध हैं। अब छड़े गोमेदद्वीपका वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शाल्मलिद्वीप 'सुरोद'से घिरा हुआ है 'वैसे ही 'सुरोद' भी अपने दुगुने परिमाणवाले 'गंमेद'से बिरा हैं। वहीं दो ही प्रधान पर्वत हैं, जिनमें एकका नाम अवसर और दूसरेका नाम कुमुद है। यहाँ ईखके रसका समुद्र है। उस ममुद्रसे दूने विस्तारमें पुष्करद्वीप हैं, जिससे वह बिर-सा गया है। वहाँ उस पुष्करपर ही मानस नामका एक पर्वत है। उसके भी दो भाग हो गये हैं। वे दोनों भाग करावर बरावर प्रमाणमें एक एक वर्ष बन गये हैं उसके सभी भागोंमें मोटा जल फिलता है। इसके बाद अब कटाहका वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वीका प्रमाण हुआ ब्रह्माण्डको लम्बाई चौडाई कटाह (कड़ाहे) की

भॉरित है। इस प्रकारके विधान किये हुए ब्रह्माण्ड-मण्डलॉको संख्या सम्भव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रसयमें रसातलमें चली जातो है प्रत्येक कल्पमें भगवान् नारायण वराहका रूप धारणकर इसे अपने दाढ़की सहायतासे वहाँसे ऊपर ले आते हैं और उन्हींकी कृपासे यह पृथ्वी समुचित स्थानपर स्थित हो पातो है द्विजवरों! पृथ्वीकी लम्बाई-चौड़ाईका मान मैंने तुमलोगोंके सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवासस्थान केलासको जा रहा हूँ

भगवान् वराह कहते हैं — वसुंधरे! इस प्रकार कहकर महात्मा रुद्र इसी क्षण कैलासके लिये चल पड़े और सम्मूण देवता और ऋषि भी जहाँसे आये थे वहाँ जानेके लिये प्रस्थित हो गये

[अध्याय ८८-८९]

RUNNAMINE TO PROPERTY

# त्रिशक्ति पाहात्म्य \* और सृष्टिदेवीका अपख्यान

भगवती पृथ्वीने पूछर—भगवन् कुछ लोगः हद्गको परमात्मा एवं पुण्यमय शिव कहते हैं, इधर दूसरे लोग विष्णुको ही परमात्मा कहते हैं। कुछ अन्य लोग बह्माको सर्वेश्वर बतावे हैं बस्तुतः इनमेंसे कौन से देवता श्रेष्ठ तथा कौन किन्छ हैं? देव! मेरे मनमें इसे जाननेका कीतृहल् हो रहा है अतः आप इसे बतानेको कृषः कीजिये।

भगवान् वगह कहते हैं — बरानने। भगवान् नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके बाद अहाका स्थान है। देवि। ब्रह्मासे ही रहकी उत्पत्ति है और वे रुद्र (तप-साधनाके प्रभावसे) सबंज बन गये उन भगवान् रुद्रके अनेक प्रकारके आश्रयंमय कर्म हैं। सुन्दरि में उनके चरित्रोंका वर्णन करता हैं, तुम उन्हें सुनी—

महान् रमणीय एवं नाना प्रकारके विचित्र धातुओंसे सुशोधित कैलास नामका एक एवंट है, जो भगवान् शूलपाणि त्रिलोचन शिवका नित्य निकास स्थल है। एक दिनकी बात है सम्पूर्ण प्राणिवर्गद्वारा नमस्कृत भगवान् पिनाकपाणि अपने सभी गणांसे घिरे हुए उस कैलासपर्वतपर विराजमान थे और उनके पासमें ही भगवती पावती भी बैठी थीं। इनमेंसे किन्हीं गणांका पूँर सिहके समान था और वे सिंहकी ही भौति गर्जना कर रहे थे। कुछ गण हाधीके समान पुख्रवाले थे तो कुछ गण घोडेकी मुखाकृतिके और कुछके मुख सुँस-जैसे भी थे। उनमंसे कितने तो गाते भाचते, दौड़ते और ताली ठोंकते, हैंसते किलकिलाते, भरवते और मिट्टोंक ढेलांको उठाकर परस्पर लड्ड रहे थे। कुछ बलक अभिमान रखनेबाले गण मल्लयुद्धकं नियमसे लड् रहं थे। भगवान् रुद्रका देवी पार्वतीके साथ हास विलास भी चल रहा था, इतनेमें ही अविनाशी ब्रह्माजी भी देवताआंके साथ वहाँ पहुँच आये। उन्हें आया देखकर भगवान् शिवने उनको विधिपूर्वक पूजा को और उनसे पूछा-'ब्रह्मन्। आप इस समय यहाँ कैसे पधारे? और आपके मनमें यह घवड़ाहट कैसी है?'

**ब्रह्माजीने कहा—**' अन्धक' नामके एक महान्

वरहिष्काल का यह आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। भास्करसयने लिलतासहस्रताम 'सौभाग्य भास्करभाष्य'के पृ०११७
 १३३ १३६ १४५ ५० १५४ ३ बार) १६१ आदिपर तथा सेतुबन्ध'में भी पण धणपर इस ( जिल्लिकाहानस्य )
 के श्लोकांको उद्धृत किया है

दैत्यने सभी देवताओंको अत्यन्त पीड़ित कर रखा है उससे ऋण पानेकी इच्छासे शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे पास पहुँचे। तब मैंने इन लोगोंसे कहा कि 'हम सब लोग भगवान् शंकरके पास चलें।' देवेश! इसी कारण हम सभी यहाँ आये हुए हैं

इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी पिनाकपाणि भगवान् रुद्रकी ओर देखने लगे साथ हो उन्होंने डसी क्षण परम प्रभु भगवान् नारायणको भी अपने मनमें स्मरण किया। बस, तत्सण भगवान् नारायण—ब्रह्मा एवं रुद्र—इन दोनों देवताओंके बीचमें विराजमान हो गये। अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र—ये तीनों ही परम्पर प्रेमपूर्वक दृष्टिसे देखने लगे उस समय उन तीनोंकी जो तीन प्रकारकी दृष्टियाँ धीं अब एकरूपमें परिणत हो गयीं और इससे तत्काल एक कऱ्याका प्रादुर्भाव हुआ. जिसका स्वरूप परम दिव्य था। उसके अङ्ग नीले कमलके समान श्यामल थे तथा उसके सिरके बाल भी नीले धुँघुराले एवं मुड़े थे। उसकी नासिका, ललाट और मुखको सुन्दरता असोम थी। विश्वकर्माने शास्त्रीमें जो अग्निजिहके अङ्ग लक्षण बतलाये हैं, वे सभी लक्षण सुन्दर प्रतिष्ठा पानेवाली इस कुमारी कन्यामें एकत्र दिखायी देते थे अब ब्रह्म, विष्णु तथा महेश्वर इन तीनों देवताओंने उस दिव्य कन्याको देखकर पूछा— 'शुभे तुम कीन हो ? और विज्ञानमयि! देवि! तुम क्या करना चाहती हो ?' इसपर शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त—इन तीन वर्णोंसे सुशांभित उस कन्याने कहा---'देवश्रेष्टो। मैं तो आपलोगोंको दृष्टिसे ही उत्पन्न हुई हूँ। क्या आपलोग अपनेसे ही उत्पन अपनी पारमेश्वरी शक्ति मुझ कन्याको नहीं जानते ?"

इसपर ब्रह्मा आदि तीर्ग देवताओंने अत्यनः

प्रसन्न होकर इस दिव्य कुमारीको वर दिया— 'देवि! तुम्हारा नाम 'चिकला' होगा। तुम विश्वको सर्वदा रक्षा करोगी। महाभागे गुणांके अनुसार तुम्हारे अन्य भी बहुत-से गम हांगे और उन गमांमं सम्पूर्ण कार्योंको सिद्ध करनेकी शक्ति होगी। सुन्दर मुख एवं अङ्गांसे शोभा पानेवाली देवि। तुममें जो ये तीन वर्ण दिखायो पड़ते हैं तुम इनसे अपनी तीन मृतियाँ बना लो '

देवताओंके इस प्रकार कहनेपर उस कुमारीने अपने क्षेत्र, रक्त और स्यामल रंगसे युक्त कीन शरीर बना लिये। ब्रह्मके अंशसे 'ब्राह्मी' (सरस्वती)। नामक मङ्गलभवी सौभ्यर्र्जपणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओंको सृष्टि करती है। सृक्ष्य कदिशाप, मुन्दररूप तथा लाल वर्णवाली जो दूसरी कन्या थी, वह 'बैष्यसी' कहलायी। उसके हाथमें राङ्ख एवं चक्र सुशोधित हो रहे थे वह विष्णुकी कला कही जाती है तथा अस्त्रिल विश्वका पालन करती है, जिसे विष्णुमाया भी कहते हैं। जो काले रंगसे शोभा पानेबाली रुद्रकी शक्ति थी और जिसन हाधमें त्रिशुल ले रखा या तथा जिसके दाँत बड़े विकरात थे. वह जगत्का संहार-कार्य करनेवाली 'रुद्राणी' है। ब्रह्मासे प्रकट हुई श्वेत चर्णवाली कन्या 'विभावरी' कहलाती हैं। उस कुमारीके नेत्र खिले हुए कमलके समान सुन्दर थे। वह ब्रह्मजीकं परामशंसे अन्तर्धान होकर सर्वज्ञता प्राप्त करनेकी अभिलाषासे श्वेतिंगरिपर तपस्या करमेक लिये चली गयी और वहाँ पहुँचकर उसने तीव्र तप आरम्भ कर दिया। इधर जी कुमारो भगवान् विष्णुके अंशसे अवतरित हुई थी। वह भी अत्यन्त कठार तपस्या करनेका संकल्प लंकर मन्दराचल पद्यंतपर चली गयी। तीसरी जो श्यामःनवशका काया थी तथा जिसके रेत्र बाहे विशास और दाढ भयकर थे तथा जो रुद्रके

अंशसे उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या करनेके उद्देश्यसे 'नीलग्गिरे' पर चली गयी।

कुछ समयके पश्चात् प्रजापति ब्रह्माजी प्रजाओंकी सृष्टिमें तत्पर हुए, पर बहुत समयतक प्रयास करनेपर भी प्रजाकी बृद्धि नहीं हुई। अब वे मन-ही मन सोचने लगे कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा बढ नहीं रही है। (भगवान वसह पृथ्वीसे कहते हैं) सुब्रते। अब ब्रह्माजीने योगाध्यासके सहारे अपने हृदयमें ध्यान लगाया तो श्वेतपर्वतपर स्थित 'सृष्टि' कुमारीकी तपस्याकी बात उनकी समझमें आ गयी। उस समय तपस्याके प्रभावसे उस कन्याके सम्पूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे। फिर तो ब्रह्माजी कमलके समान नेत्रवाली वह दिव्य कुमरी जहाँ विराजधान थी, वहाँ पहुँचकर उस तपस्विनी दिव्य कुमारीको देखा और साथ ही वे ये वचन बोले—'कमनीय कान्तिवाली कल्याणि। तुम प्रधान कार्यकी अवहेलना करके अब तपस्या क्यों कर रही हो ? विशाल नेत्रोंवाली कन्यके में त्यपर प्रसन्त हैं तम वर मौंग लो '

'सृष्टि' देवीने कहा—'भगवन्! में एक स्थानपर नहीं रहना चाहती, इसलिये मैं आपसे यह वर माँगती हैं कि मैं सर्वत्रगामिनी बन जाऊँ।' जब सृष्टिदेवीने प्रजापति ब्रह्मासे ऐसी बात कही, तब उन्होंने उससे कहा--'देवि तुप सभी जगह जा सकोगी और सर्वव्यापिनी होगी। ब्रह्माजीके ऐसा कहते ही कमलके समान नेत्रींबाली वह 'सृष्टि' देवी उन्होंके अङ्कूमें लीन हो गयी। अब ब्रह्माजीकी सृष्टि बड़ी तेजोसे बढ़ने लगी और फिर शीघ्र ही उनके सात मानसपुत्र हुए। उन पुत्रोंसे भी अन्य संवानोंकी उत्पत्ति हुई फिर उनसे बहुत-सी प्रजाएँ उत्पन्न हुईं। इसके बाद स्वेदज, उद्भिज, अरायुज और अण्डज - इन चार प्रकारके प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई फिर तो चर-अचर प्राणियांकी सृष्टिसे यह सारा विश्व ही भर गया। यह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमास्मक जगत् तथा सारा आङ्गय विश्व-इन सबकी रचनामें उस 'सृष्टि'देवीका ही हाथ है। उसीने भूत भविष्य और वर्तमान—इन तीनों कालोंकी भी व्यवस्था की '

[अध्याय ९०]

これの一般などのです。 こうしょう

# त्रिशक्ति माहारूयमें 'सृष्टि', 'सरस्वती' तथा 'वैष्णवी' देवियोंका वर्णन

भगवान् वराह कहते हैं—सुन्दर अङ्गोंसे शोभा पानेवाली वसुंधरे। उस 'सृष्टिदेवी'का दूसरा विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ सुनो—परमेष्ठों रुद्रके द्वारा को वह तीन शक्तिवाली देवी बतायी गयी है उसके प्रकरणमें सर्वप्रथम क्षेत वर्णवाली सृष्टिदेवीका प्रसङ्ग आया है। वह सम्पूर्ण अक्षरोंसे युक्त होनेपर भी 'एकाक्षरा' कहलाती है यह देवी कहीं तो 'यागोशा' और कहीं 'सरस्वती' कहीं जाती है और कहीं वह 'विश्वेश्वरी' और 'अमिताक्षरा नामसे भी प्रसिद्ध है कुछ स्थलांमें उसीका

ज्ञाननिधि' अथवा 'विभावरो' देखे भी कहने हैं। अथवा वरानने 'जितने भी स्त्रीदासी नाम हैं वे सभी उसके नाम हैं, ऐसा समझनः चाहिये

विष्णुके अंशवालों 'बैष्णवों' देवीका वर्ण लाल है। उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं तथा उनका रूप अत्यन्त मनोहर है वे दोशें शक्तियाँ तथा तीमरी जो हदके अंशसे अधिव्यक्त रौद्रीशक्ति है भगवान् हदको जाननेवालेके लिये एक साथ सिद्ध हो जाती है। देवी असुंधरे! वह सर्वरूपमयी देवी एक हाँ है, परंतु (बह एक हो यहाँ इस प्रकार) तीन भेदोंसे निर्दिष्ट है। सुन्दरि। मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवीका वर्णन किया है। स्थावर जङ्गसमय यह अखिल जगत् उस सृष्टि देवीसे ओतप्रोत है। जो यह सृष्टि देवी है, जिससे आदिकालमें अञ्यक्तजन्मा ब्रह्माकी मृष्टिका सम्बन्ध हुआ या उसकी (महिमाको जानकर) पितामह ब्रह्मने उक्ति सब्दोंमें (इस प्रकार) स्तुति को थी।

**ब्रह्माजी बोले**—देवि । तुम सत्यस्वरूपा, सदा अचल रहनेवाली, सबको आश्रय देनेमें कुशल, अविनाशी, सर्वव्यापी सबको जन्म देनेवाली, अखिल प्राणियोंपर शासन करनेमें परम समयं. सवंज्ञ, सिद्धि-मुद्धिरूपा तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्रदान करनेवालो हो। सुन्दरि! तुम्हारी अब हो। देवि! ऑकार तुम्हास स्वरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो, वेदाँकी उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई हैं। मनोहर मुखवाली देवि। देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, पशु और बोरुध (वृक्ष-सता आदि)—इन सबका जन्म तुप्हारी ही कृपासे होता है। तुम्हीं विद्या, विद्येश्वरी सिद्धा और सुरेश्वरी हो।'

भगवान् वसह कहते हैं — वसुंधरे। जो कैन्यती देवी तपस्या करनेके लिये मन्दराचल पर्यनपर गयी थी अब उसका वर्णन सुनो—उस देवीन कौभारवत धारणकर विशाल-क्षेत्रमें एकाकी रहकर कठोर तप आरम्भ किया। बहत दिनोंतक तपस्या करनेक पक्षात् उस देवांके मनमें विश्लोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत-सी कुमारियाँ उत्पन्न हो गर्यो, उनके नेत्र बढे सुन्दर एवं बाल काले और पूँबराल थे। उनके होठ विम्बाफलके समान लाल थे और आँखें बड़ी बड़ी थीं और उन कन्याओंके सरोरसे दिव्य प्रकास फैल रहा। था। ऐसी करोड़ों कुमारियाँ उस वैष्णवी देवीके शरीरसे प्रकट हुई थीं फिर ठस देवीने उन कमारियांके लिये सैकड़ों नगर और कैचे महलोंका

सीदियाँ, अनेक जलाशय एवं छोटे-छोटे सुन्दर उपवन थे। उस मन्दराचलपर स्थित उन असस्य भवनोंमें अब वे कन्याएँ निवास करने लगी शोभने उनमेंसे प्रधान-प्रधान कुछ कन्याओंके नाम इस प्रकार हैं विद्युत्प्रभा, चन्द्रकान्ति, सुयंकान्ति, गय्भीस, चारकेशी, सुजाता, पुक्रकेशिनी, ढर्वशी, शकिनी, शीलमण्डिता, विशालाही, धन्या, चन्द्रप्रभा, स्वयम्प्रभा, चारुमुखी, शिवदृती, विभावरी, जया, विजया, जयन्ती और अपराजिता। इन देवियोंने भगवती वैष्णवीके अनुचरियोंका स्थान ग्रहण कर लिया। इतनेमें ब्रह्माके पुत्र तपोधन नारदजी एक दिन वहाँ अचानक आ गये। उन्हें देखकर वैष्णवीदेवीने विद्युत्प्रभासे कहा। तुम इन्हें यह आसन दो तथा पैर धोने और आचमन करनेके लिये जल भी बहुत सीच्र इनके पास उपस्थित कर दो।

इस प्रकार वैष्यवी देवीके कहनेपर विद्यात्प्रभाने मृनिवर नारदको आसन, पाद्य और अध्यं निवेदन किया और वे भी देवीको नमस्कारकर आसनपर बैठ गये। अब बैष्णवीने ठनसे कहा—'मनिकर! इस समय आप किस लोकसे यहाँ पधारे हैं और आपका क्या कार्य है ? नारदमुनिने कहा: –' कल्याणि मैं पहले सहालोकमें गया था. फिर वहाँसे इन्हलोकमें और फिर कैलासपर्वतपर पहुँचा। देवेश्वरि! पुनः मेरे मनमें आपके दर्शनकी इच्छा हुई, अतः यहाँ आ गया। इस प्रकार कहकर श्रीमान् नास्द मुनि वैष्णवी देवीकी ओर देखने लगे। नारद आइर्यसे चिकत हो गर्य! उन्होंने मनमें सोचा। 'अहो! इनका रूप तो बढ़ा विचित्र है। इनकी सुन्दरता, धीरता एवं कान्ति कैसी आश्चर्यकारिणी है। फिर इतनेपर भी इनको उपरति। निष्कामता तो और ही आश्चर्यदायिनो है। यह सब देख नारदजी फिर निमाण किया। उन भवनांके भीतर मणियोंको | कुछ खिला से हो गये तथा सोचने लगे—'देवता,

गन्धर्व, सिद्ध, यक्ष, किंनर और राक्षसोंकी स्त्रियोंमें भी कोई इतना सुन्दर नहीं है। विश्वकी अन्य स्त्रियों में भी कहीं ऐसा रूप नहीं दीखता

फिर नारदजी सहसा वहे और वैष्णवीदेवीको प्रणामकर आकाश मार्गद्वारा समुद्रमें स्थित महिषासुरकी राजधानीमें पहुँच गये। उसने ऋद्याजीके करप्रसादसे सारी देव सेनाको पराजित कर दिया बा महिवासुरने सभी लोकोंमें विचरण करनेवाले नारदम्निको आये देखकर बड़ी ब्रद्धा-भक्तिसे पुजा की !

नारदम्निने उस असुरसे कहा—असुरेन्द्र! सावधान होकर सुनी विश्वमें रजने समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने तो वरदानके प्रभावसे चर-अचर तीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया है। दैत्य ! मैं ब्रह्मलोकसे मन्दराचलपर गया, वहाँ मैंने देवीकी वह पूरी देखी, जो

सैकडों कन्याओंसे व्याप्त है। उनमें जो सबसे प्रधान है वैसी देवताओं, दैत्यों और यक्षोंके यहाँ भी कोई सन्दरी कन्या नहीं दिखायी देती। कहाँतक कहें, मैंने उसकी जैसी सुन्दरता देखी है। तथा उसमें जितना सतीत्वका प्रभाव है. ऐसी कन्या समस्त ब्रह्माण्डमें भी कभी कहीं नहीं देखी । देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण तथा सब अन्य दैरवेंकि अधिपति भी उसी कन्याकी दपासना करते हैं। पर देवताओं और गन्धवींपर जो विजय प्राप्त करनेमें समर्थ न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्याको जीतनेमें समर्थ नहीं है। वसुंधरे। इस प्रकार कहकर नारद मृनि क्षणभर

वहाँ उहरकर फिर महिषासुरसे आज्ञा लेकर तुरंत घडाँसे प्रस्थित हो गये और वे जिबरसे आये थे. उघर हो आकाशकी ओर चले गये

[अध्याय ९१ ९२]

# महिषासुरकी मन्त्रणा और देवासुर संग्राम

भगवान् वराह् डोले— नारदवीके चले जानेपर महिषास्र सदा चकितचित्तसे उसी कन्याका ध्यान करने लगा। अतः उसे तनिक भी कहीं चैन न था। अब उसने अपने मन्त्रिमण्डलको सुलाया। उसके आठ मन्त्री थे, जो सभी शुरवीर, नीतिमान् एवं बहुश्रुत थे। वे थे—प्रथस, विधस, शङ्क्कर्ण, विभावसु, विद्युक्ताली, सुमाली, पर्जन्य और क्रुरा, वे महिवासरके पास आकर बोले कि 'हप-लोगोंके लिये जो सेवाकार्य हो, आप उसकी तुरंत आज्ञा कीजिये " उनकी मात सुनकर दैरयोंका शासक पराक्रमी महिषासुर बोला 'नारदजीके कथनानुसार मैंने एक कन्याको पानके स्निये तुमलोगोंको यहाँ बुलाया है। मन्त्रियो। देखर्षि नारदने मुझे एक लड़कीको बात बतायो है किंत् देवताओंके स्वामी इन्द्रको जीते बिना उसकी े और बृद्धि इस बातका समर्थन करे तो सर्वप्रथम

प्राप्ति सम्भव नहीं है। अब आप सब लोग विचारकर शीप्र बतायें कि वह कन्या किस प्रकार सलभ होगो और देवता कैसे पराजित हाँगे?'

पहिषासरके ऐसा कहनेपर सभी मन्त्री अपनः अपना मत बतलाने लगे। प्रथम बोला —'दैत्यवर! आपसे नारदमुनिने जिस कन्याकी बात कही है, वह महान् सती है। उसका नाम 'वैष्पवी'देवी है। उस सन्दर रूप धारण करनेवाली देवीको पराशक्ति कहा जाता है। जो गुरुकी पत्नी, राजाकी रानी तथा सामन्त, मन्त्री या सेनापतिको स्त्रियोंके अपहरणकी इच्छा करता है, यह गजा शीघ्र ही गष्ट हो जाता है। प्रधसके इस प्रकार कहनेपर विषयने कहा— 'राजन् ! उस देवीके विषयमें प्रचसने सत्य बात हो। बतलायी है। यदि सब लोगोंका एक मत हो जाय हमें उस कन्याका वरण ही करना चाहियं, परंतु स्वच्छन्दतापूर्वक उसका बलात् अपहरण या अपकर्षण कदापि ठीक नहीं है। मन्त्रिवरो। यदि मेरी बात आपलोगोंकी रुचे तो हम सभी मन्त्री उस देवीके पास चलकर प्रार्थना करें। पहले साम-नीतिसं ही काम लेना चाहिये। यदि इससे काम न बने तो हमलोगोंको दानका आश्रय लेना चाहिये। इतनेपर भी काम न बने तो भेद- नीतिका सहारा लिया जाय और यदि इतनेपर भी काम न बने, तो अन्तमें दण्डका प्रयोग करना चाहिये। इस क्रमसे नीतियोंका प्रयोग करनेपर भी यदि वह कन्या न मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्र- सस्त्रोंसे सुस्राज्जित होकर चलें और फिर बलपूर्वक उसे देवताओंसे छीन लें।

विषयके इस प्रकार कहनेपर अन्य मन्त्री बोले, उस सुन्दरी कन्यांक विषयमें विषयने जा यात कही है, वह बहुत हो युक्त है। हमलोग यथाशीच वही करें। अब शास्त्रोंके जानकार नीतिज्ञ, पवित्र और शक्तिसम्मन्त एक दूतको वहीं भेज दिया जाय दूतके द्वारा उसके रूप पराक्रम, शौर्य-गर्व, बल, बन्धुओंके सहयोग, सामग्री, रहनेके साधन आदिकी जानकारी प्राप्तकर उस देवीको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये

जब विचसने सभामें यह बात कही तो सब ओर बड़े थेगसे टीड़ा इस प्रकार आदित लोग उसे 'साधु साधु' (बहुत ठोक) कहने लगे। चसुओं और इंद्रोंके साथ अगणित संख्यामें अ सुन्दरि' तदनन्तर सभी मन्त्रियोंने मन्त्रियेष्ठ विचसकी और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्धभूमिमें असुर प्रशंसा को और साथ ही उस देवीको देखनेके हिरा देवताओंके सैनिक बड़े परिमाणमें नष्ट सिये सभी लक्षणोंसे युक्त 'विद्युत्प्रभनामक' एपे अन्तमें देवताओंकी सेना भान हो गयी अद्वत्को भेजा। इथर महिषासुरके मन्त्रियोंने इन्द्र तथा सम्मुणं देवता उस युद्ध-भूमिमें उहर मन्त्रियण्डलको पुन बैठक बुलायो और परस्पर सके दानवोंने उन्हें अनेक प्रकारके शस्त्रों, क्ष्र परामकंकर उसे उस कन्याको शीच प्राप्त करनेक परिदृशों और मृद्गरोंसे अदित कर दिया परिन्देको सन्ताह दी। महिषकी सेनामें उस समय प्रशासके लोकमें गये। (अध्याय ९३-९४)

नौ पचकी संख्यामें असुर बोद्धा थे। ठसने अपने संनापति विरुपाशको ससैन्य युद्धके लिये प्रस्थान करनेको आज्ञा दी।

भगवान् बराह कहते हैं — बस्धरे इस सारी सेनाके साथ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला महान् पराक्रमी महिवासुर हाचीपर सवार ठोकर मन्दराचल पर्वतपर पहुँचा। उसके वहाँ पहुँचत हो देवसमुदायमें भगदङ मच गयी। सभी असुरसैनिकोंने अपने अपने हस्यों और बाहमाँके सम्ब गम्भीर गर्जना करते हुए देवताओंपर आक्रमण कर दिया। उनका तुमुल युद्ध देखकर रोंगरे खड़े हो जाते थे। अञ्चनके समान काले नीलकृक्षि, मेघवर्ण, बलाहक, उदाराक्ष, ललाटाक्ष, सुभीम, भीमविक्रम और स्वर्भानु — इन आठ दैत्योंने भीचेंपर वसओंको मारना आरम्भ किया। इधर ध्याइस, ध्वस्तकर्ण, शङ्ककर्ण, वत्रके समान कठोर अङ्गा वाला ज्यातिर्वीर्य विद्युत्माली, रकाक्ष, भीमदेष्ट बिद्युज्जिह, अतिकाय, महाकाय, दोधवाहु और कृतकान्त— यं प्रधान गिने जानेवाले बारह दैत्य युद्धः भूमिमें आदित्योंको ओर दौड़े । काल, कृतान्त रकाक्ष, हरण, मुगहा नल, बज्जहा, ब्रह्महा गोध्न, स्त्रीच्न और संवर्तक—४२ स्थार४ दैत्याँने रहींपर बढाई कर दी. महियासर भी उन देवताओंकी ओर बड़े थेगसे दौड़ा इस प्रकार आदित्यों, वसओं और रुट्रोंके साथ अर्गाजत संख्यामें असर और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्धभूमिमें असुराँके द्वारा देवताओंके सैनिक बड़े परिमाणमें नष्ट हो गये। अन्तमें देवताओंकी सेना भान हो गयी और इन्द्र तथा सम्पूर्ण देवता उस युद्ध-भूमिमें उहर न सके दानवींने उन्हें अनेक प्रकारक शस्त्रीं, शुलीं पट्टिशों और मुद्गरोंसे अर्दित कर दिया था। अन्तमें दानवींसे पीडित होकर ये सभी देवता

### महिषासुरका वध

भगवान् वराह घोले—वसुधे! अब इधर विद्युत्प्रभ नामक दैत्व भी महिषासुरको प्रणामकर चला और उसके दूतके रूपमें भगवती बैंध्यवीके पास पहुँचा, जहाँ वे सैंकड़ों अन्य कुमारियोंके साथ बैठी थीं। फिर बिना किसी शिष्टाचारके ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

विद्युत्प्रभ बोला—''देवि! पूर्व समयकी बात है सृष्टिके प्रारम्भमें सुपार्श्व नामक एक अत्यन्त जानी ऋषि थे। उनका जन्म सरस्वती नदीके तटवर्ती देशमें हुआ-था। सिन्धृद्वीप नामसे प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्होंके समान तेजस्वी एवं प्रनापी थे । माहिष्मती नामकी उत्तम पुरीमें उन्होंने निराहारका नियम लेकर कठिन तपस्या प्रारम्भ कर दी विप्रचिति गामक दैत्यकी माहिष्मती नामकी कन्या बड़ो हो सुन्दरी थी। एक बार वह संखियोंके साथ घुमती हुई पर्वतकी उपत्यकामें गयी, जहाँ उसे एक त्तपोवन दिखायी पडा उस तपोवनके स्वामी एक ऋषि थे। जो मौनवत धारणकर तपस्या कर रहे थे। यन महातमाका कह पवित्र आश्रम रम्य वनखण्डीके कारण अत्यन्त भनोहर जान पड़ता था। जब विप्रचित्तिकुमारी माहिष्मतीने उसे देखा तो वह सोचने लगी—'मैं इस तपस्वीको भवभीत कर क्यों न स्वयं इस आश्रममें रहें और सर्खियोंके साथ आनन्दसे विहार कर्छ।"

"ऐसा सोचकर उस दानवकन्या माहिष्मतीने अपना रूप एक भैंसका बनाया उसके सिरपर अत्यन्त तीक्ष्ण सींग सुशोधित हो रहे थे। विश्वेश्वरि प्रतायो और बुद्धिमान् हुआ और वही 'महिपासुर वह राक्षसी अपनी सिखयाँको साथ लेकर सुपार्श्व नामसे प्रसिद्ध हुआ है। देवि! देवताओं वहसे प्रतायो और बुद्धिमान् हुआ और वही 'महिपासुर नामसे प्रसिद्ध हुआ है। देवि! देवताओं वहसे प्रसिक्क पास पहुँची। फिर तो सुन्दर मुखबाला सैनिकाँको राँदनेबाला वही महिप आपका वरण्य उस दैत्यकन्याने सिखयाँसिहिन वहाँ पहुँचकर कर रहा है। अनचे वह महान् असुर बुद्धभूमि इतिको छराना आरम्भ कर दिया। एक बार तो देवसमुदायको भी परास्त कर चुका है। अब वस्त विश्वरिय अवश्य दर गये, पर पीछे उन्होंने सारी त्रिलोकीको जीतकर आपको साँप देगा

ज्ञाननेत्रसे देखा तो बात उनकी समझमें आ गयो कि यह सुन्दर नेत्रवाली (भैंस नहीं) कोई ग्रक्षसी है। अतः मुनिने क्रोधमें आकर उसे नाप दे दिया—'दुष्टे तू भैंसका वेष बनाकर जो मुझे डरानेका प्रयास कर रही है, इसके फलस्वरूप तुझे सौ वर्षोतक भैंसके रूपमें ही रहना पड़ेगा '

"ऋषिके इस प्रकार कहनेपर दानवकन्या पाहिष्यती काँप उठी और उनके पैरोंपर गिरकर रोती हुई कहने लगी—'मुने! आप कृपया अपने इस शापको सम्मप्त कर दें। माहिष्यतीकी प्रार्थनापर दयालु मुनिने उसके शापके अन्तका समय बना दिया और उससे कहा- 'भद्रे। इस भैंसके रूपसे ही तुभ एक पुत्र उत्पन्नका शापसे मुक्त हो जाओगी, मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती।

''ऋषिके यों कहनेपर माहिष्यती तर्मदानदीके तटपर गयो, जहाँ तपस्वी सिन्धुद्वीप तपस्या कर रहे थे। वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्यकन्या इन्द्रमती जलमें उंगे स्तान कर रही थी। उसका रूप अत्यन्त मनोहर था। उसपर दृष्टि पड्ते ही मृनिका रेत शिलाखण्डपर स्खलित हो गया, जो एक सोते-से होकर नमंदामें आया। माहिष्मतीकी दृष्टि उसपर पडो। उसने अपनी सिंख्यांसे कहा--'मैं यह स्वादिह जल पोना चाहती है।' और ऐसा कहकर वह उस रेतको यो गयी जिससे उसे गर्भ रह गया। समयानुसार उससे एक पुत्रको उत्पत्ति हुई, जो बहा पराक्रमो, प्रतापी और बृद्धिमान् हुआ और वही 'महिपासुर' नामसे प्रसिद्ध हुआ है। देखि! देवताओंके सैनिकांको रॉंदनेवाला वही पहिष आपका वरण कर रहा है। अरनये जह महान् असुर युद्धभूमिमै देवसमुदायको भी परास्त कर चुका है। अब वह

अत- आप भी उसका वरण करें "

दुनके ऐसा कहनेपर भगवती वैष्णवीदेवी बड़े जोरींसे हैंस पड़ीं। उनके हैंसते समय उस दूतको देवीके उदरमें चर और अचरसहित तीनों लोक दीखने लगे। वह उसी क्षण आश्चर्यसे घवराकर मानो चक्कर खाने लगा। अब उस दूतके उत्तरमें देवीको प्रतिहर्ग(पी (द्वारपालिका)-ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवीके हदयको बात कारना प्रारम्भ किया

ज्ञया बोली—'कऱ्याको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले महिषने तुझसे जैसा कहा है तुमने वैसी ही बात यहाँ आकर कही है। किंतु समस्या यह है कि इस वैष्णवीदेवीने सदाके लिये 'कौमार-वत' धारण कर रखा है। यहाँ इस देवीकी अनुगामिनी अन्य भी बहुत-सी वैसी ही कुमारियाँ हैं। उनमेंसे एक भी कुमारी तुम्हें लध्य नहीं है। फिर स्वयं भगवती वैष्णवीक पानेकी तो करूपना हो ज्यर्थ है। दूत तुम बहुत सोघ यहाँसे चले जाओ । तुम्हारी दूसरो कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी।

इस प्रकार प्रतिहारिणीके कहनेपर विद्युत्प्रभ बहाँसे चला गया इतनेमें ही परम तपस्वी मनिवर भारदजी उच्च स्थरसे बीणाकी तान छेड्ने हुए आकाशमागसे वहाँ पहुँचे। उन मुक्ति 'अहोभाग्य! अहांभाग्य ' कहते हुए उन कुमारीको प्रणाम किया और देवीद्वारा पृष्टित धिकर वे सुन्दर आसनपर बैठ गये। फिर सम्पूर्ण देखियोंको प्रणामकर वे कहने लगे—'देवि! देवसमुदायने बड़े आदरसे मुझे आपके पास भेजा है। क्योंकि महिषासुरने संग्राममें उन्हें परास्त कर दिया है। देखि यही नहीं, वह दैत्यराज आपको पानेके लिये भी प्रयत्नशील है। जसनने । देवताओंकी यह बात आपको बताने आया हैं। देवेश्वरि आप पुजाएँ बना लीं और उनके बीसों हाथोंमें क्रमशः

इटकर उस दैत्यसे युद्ध को तथा उसे मार डालें।' भगवती वैष्णवीसे यों कहकर नारदजी तुरंत अन्तर्धान हो गये। वे इच्छानुसार वहाँसे कहीं अन्यत्र चले गये। अब देवीने सभी कन्याओंसे कहा –'तम सभी अस्त्र-शस्त्रसे सुसन्तित हो। जाओं'। तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएँ देवीकी आजासे भयंकर आकार धारणकर ढाल तलवार और धनुष आदि शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्द हो दैत्योंका संहार करने तथा युद्ध करनेके विचारसे डट गयीं। इतनेमं ही महिषास्रको सेना भी देवसेनाको छोडकर वहीं आ पयी। फिर क्या था, उन स्वाधिमानिनी कन्याओं तथा दानवाँमें युद्ध छिड गया। उन कन्याओंके प्रयाससे असुरोंकी वह चतुरङ्गिणो सेना क्षणभरमें समाप्त हो गयी। कितनोंके सिर कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े , अन्य बहुत से दैत्योंको छाती चीरकर क्रव्यादगण रक्त पीने लगे। अनेक प्रधान दानवाँके मस्तक कट गये और ये कवन्धरूपमें नृत्य करने लग गये। इस प्रकार एक ही क्षणमें पापबुद्धियाले वे असुर युद्धभूमिसे भाग चले। कुछ दूसरे दैत्य भागते हुए महिषासुरके पास पहुँचे। निशाचरांकी तस विशाल सेनामें हम्हाकार पच गया उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर महिषासुरने सेनापतिसे कहा—'सेनापते। यह क्या ? मेरे सामने ही सेनाका ऐसा संहम ?' तब हाथीके समान आकृतियाले 'यज्ञहतु' (विरुपाक्ष)-ने महिषासुरसे कहा—'स्वर्गमन्' इन कुमारियोंने ही चारों ओरसे हमारे सैनिकोंको भगादिया है 🕹

अब क्या बा? महिषासुर हाथमें गदा लंकर उधर दौड़ पड़ा, जहाँ देवताओं एवं गन्धवाँसे सुपुजित भगवतो वैष्णको विराजमान थीं। उसे आते देखकर भगवती वैष्णवीने अपनी बीस धनुष, ढाल, तलवार, शक्ति, वाण, फरसा, वज, शङ्क्ष, त्रिशूल, गदा, मूसल चक्र, बरछा, दण्ड, पास, ध्वज; घण्टा, पानपात्र, अक्षपाला एवं कमल-व्हे आवुध विराजमान हो गये। उन देवीने कवच भी धारण कर लिया और सिंहफर सबार हो गयों। फिर उन्होंने देवाधिदेव, प्रत्यंकर भगवान् रुद्रको स्मरण किया। स्मरण करते हो साक्षात् वृषध्वज वहाँ तत्क्षण पहुँच गये। उन्हें प्रणामकर देवीने सूचित किया-'देवेश्वर' में सम्पूर्ण दैत्योंपर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। सनातन प्रभां! बस, आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर (रण-क्रीडा) देखते रहें।'

यों कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेनाका संहारकर महिषकी और दाँडीं। महिष भी अब उनपर बड़े बेगसे टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता और कभी पुन मोर्चेपर इट जाता। शोभने। इस दानवका देवीक साथ देवताओं के वर्षसे दस हजार वर्षोतक यह संग्राम चलता रहा। अन्तमें वह इरकर सारे ब्रह्माण्डमें भागने लगा। फिर देवीने शतभृङ्गपषंतपर\* उसे पैरोंसे दयाकर शुलद्वारा मार डाला और तलवारद्वारा उसका सिर काटकर धड़से अलग कर दिया महिषासुरका जीव शरीरसे निकलकर देवीके शस्त्र-निपातके प्रभावसे स्वर्गमें चला गया। इस अजेय असुरको पराजित देखकर ब्रह्माजीसहित सम्पूर्ण देवता देवाको इस प्रकार स्वृत्त करने लगे

देवताओंने स्तृति की -- महान् ऐश्वर्योंसे भी वदि आपका स्मरण करेगा तो सुसम्पन देवि मस्भीरा, भीमदर्शना, जयस्था, उसकी मुक्ति हो जायगी और वह अ स्थितिसिद्धान्ता, त्रिनेत्रा विश्वतोमुखी जया, जाप्या, सुखसे स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करेगा।

महिषासुरमर्दिनी सर्वणा, सर्वा, देवेशी, विश्वरूपिणी वैष्णवी वोतशोका, भूवा, पद्मपत्रशुभक्षणा, शुद्ध-सत्त्व- वृतस्था, चण्डरूपा, विभावरी, ऋद्भि-सिद्धिप्रदा, विद्या, अविद्या, अमृता, शिवा: शाङ्करी, वैष्णवी, ब्राह्मी, सबंदेवनमस्कृता, घण्टाहरता, त्रिशुलास्त्रा, उग्ररूपा विरूपाक्षी, महामाया और अमृतस्रवा—इन विशिष्ट नामोंसे युक्त हम आपको उपासना करते हैं। आप परम पुण्यमयी देवीके लिये हमारा निरन्तर नारस्कार है। ध्रुवस्वरूपा देवि ' आप सम्पूर्ण प्राणियोंको हितन्तिका हैं। अख़िल प्राणी आपके ही रूप हैं। विद्याओं पराणों और शिल्पशास्त्रोंको आप ही जननी हैं। समस्त संसार आधपर हो अवलम्बित है। अम्बिके! सम्पूर्ण बेदोंके रहस्यों और सभी देहधारियोंके केवल आप ही शरण हैं। शुधे। आपको सामान्य जनता विद्या एवं अविद्या नामसे पुकारती है। आएके लिये हमारा निरन्तर शतश: नमस्कार है। यरपेश्वरि । आप विरूपाक्षी श्वान्ति श्वान्धितान्तर्जला और अयला नामसे भी विख्यात हैं। महादेवि। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवसी परमेश्वपि रणसंकटके उपस्थित होनेपर जो आपको शरण लेते हैं। उन भक्तकि सामने किसी प्रकारका अश्भ नहीं आता। देवि सिंह-व्याप्तके भय बोर-भय, राज-भय, या अन्य घोर भयके उपस्थित श्रीनेपर जो पुरुष मनको सावधानकर इस स्तोत्रका सदा पाठ कोगा, वह इन सभी संकटोंसे कुट जायमा। देवि! कारागरसँ पड़ा हुआ मानव भी यदि आपका समरण करेगा तो बन्धनाँसे उसकी मुक्ति हो जायगी और वह आनन्दपूर्वक

यह हिमालयका पुत्र कहा जाता है पाण्डवांका बन्य यहाँ हुआ मा महाभाव १ १६६ २ यहाँ वैधनपीटकी जन्मुने १६ मोला। पर मिट्टि शीख वेशभली है कार्यक्रमास नदा यहा अनेवन के रक्षीयना परिकाणनक्षकता लागिक्यकाल रक्षी वर्षके उपासक है।

भगवती वैष्णवीने उनसे कहा—'देवतागण आपलोग कोई उत्तम वर मॉॅंग लें।'

सम्पूर्ण कापनाएँ पूर्ण करनेकी कृपा करें। यही प्राप्त करता है [अध्याय २५]

भगवान् वराह कहते हैं -- सुन्दरी पृथ्वि इस हिमारा अभिलवित वर है इसपर सर्वदेवभयी प्रकार देवताओंद्वास स्तुति-नमस्कार किये जानेपर | देवीने उन देवताओंसे 'एवमस्तु' कहकर वहाँसे उनको विदा कर दिया और स्वयं वहीं विराजमान रहीं धराधरे! यह देवीके दूसरे स्वरूपका वर्णन देवता खोले—पुण्यस्वरूपिणी देवि! आपके | हुआ जो इसे जान लेता है, वह शोक-दु ख एवं इस स्तोत्रका जो पुरुष पाठ करेंगे, उनकी आप दोशांसे मुक्त होकर भगवतीके अनामयपदको

compagations

### त्रिशक्तिमाहात्म्यमें रौद्रीवत

रीद्रीशक्ति भनमें तपस्याका निश्चयकर "नीलगिरि"पर गयी थीं और जिनका प्राकट्य रुद्रकी तमःशक्तिसे हुआ था अब उनके ब्रतकी बात सुनो आखिल जगत्को रक्षाके निश्चयसे वे दीर्धकालतक तपस्याके सम्धनमें लगी रहीं और पञ्चारित-सेवनका नियम बना लिया। इस प्रकार उन देवीके तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जानेपर 'रुरु' नामक एक असुर उत्पन्न हुआ। जो महान् तेजस्वी था। उसे ब्रह्माजीका वर भी प्राप्त था। समुद्रके मध्यमें वनांसे चिरी 'स्त्नपुरी' इसकी राजधानी थी। सम्पूर्ण देवताओंको आतङ्कितकर वह दानवराज वहीं रहकर राज्य करता था। करोड़ों असुर उसके सहचर थे, जो एक से एक बढ़ चढ़कर थे। उस समय ऐश्वर्यसे युक्त वह 'रुरु' ऐसा जान पड़ता था, मानो दूसस इन्द्र ही हो। बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात् उसके मनमें लोकपालींपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई। देवताओंके साथ युद्ध करनेमें उसकी स्वाभाविक रुचि थी। अतः एक विशाल सेनाका संग्रहकर जब वह महान् असुर रुरु युद्ध करनेके विचारसे समुद्रसे बाहर निकला, तब उसका जल बहुत जोरोंसे कपर उळलने लगा और उसमें रहनेवाले नक्र,

भगवान् वगह कहते हैं— बसुंधरे! जो पाश्चवर्ती सभी देश उस जलसे आप्लावित हो उठे। समुद्रका अगम्ध जल चारों ओर फैल गया और सहसा उसके भीतरसे अनेक असुर विचित्र कवच तथा आयुधसे सुसज्जित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्धके लिये आगे बढ़े। कैंचे हाथियों तथा अश्व रथ आदिपर सवार होकर वे असुर सैनिक युद्धके लिये आगे बढ़े। उनके लाखों एवं करोड़ोंकी संख्यामें पदाति सैनिक भी युद्धके लिये निकल पड़े।

शोभने। रुरुकी सेनाके रथ सूर्यके रथके समान थे और डनपर यन्त्रयुक्त शस्त्र सुसज्ब थे। ऐसे असंख्य रघोंपर उसके अनुगामी दैन्य हस्तत्राणसे सुरक्षित होकर चल पड़े। इन असुर सैनिकोंने देवताओंके सैनिकांको शक्ति कृष्ठित कर दी और वह अपनो चतुर्राङ्गणी सेना लेकर इन्ह्रकी नगरी अमरावतीपुरीके लिये चल पड़ा। वहाँ पर्हुंचकर दानवराजने देवताओंके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया और बह उनपर मुद्दगरों, मुसलों, भयंकर काणों और दण्ड आदि आवधोंसे प्रहार करने लगा। इस युद्धमें इन्द्रसहित सभी देवता उस सभय आधिक देरतक टिक न सके और वे आहत हो पुँह पीछेकर भाग चले। उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया तथा हदय आतङ्क्रसे भर घड़ियाल तथा मन्स्य घटाड़ा गये। बैलाचलके गया अब वे भागते हुए उसी नीलगिरि पर्वतपर

पहुँचे, जहाँ भगवती रौद्री तपस्यामें सलाव होकर स्थित यीं। देवीने देवताओंको देखकर उच्च स्थरसे कहा—'भय मत करो।'

देवी बोर्ली—देवतागण । आपलोग इस प्रकार भीत एवं व्याकुल बयाँ हैं ? यह भुझे दुरंत बतलाएँ।

देवताओंने कहा—'परमेशरि! इधर देखिये! यह 'रुरु' नामक महान् पराक्रमी दैत्यराज चला आ रहा है इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गये हैं. आप हमारी रक्षा कीजिये।' यह देखकर देवी अद्रहासके साथ हैंस पड़ीं देवीके हैंसते ही उनके मुखसे बहुत-सी अन्य देवियाँ प्रकट हो गर्वो, जिनसे मानो सारा विश्व भर गया। वे विकृत रूप एवं अस्त्र शस्त्रसे सुसन्धित धी और अपने हावोंमें पास, अङ्कुस, प्रिशुल तथा धन्य धारण किये हुए थीं। वे सभी देखियाँ करोड़ॉकी संख्यामें घीं तथा भगवती तामसीको बारों आरसे घरकर खड़ी ही गयी। वे सब दानवोंके साथ युद्ध करने लगीं और तत्काल असरोंके सभी सैनिकोंका क्षणपरमें सफाया कर दिया। देवता अब प्नः लड्ने लग गये थे। कालराप्रिको सेना तथा देवताओंको सेना अब नयी शक्तिसे सम्पन्न होकर दैत्योंसे लडने लगी और उन सभीने समस्त दानवाँके सैनिकाँको यमलोक भेज दिया। यस अब उस महान युद्धभूमिमं केवल महादैत्य 'रुरु' ही बच रहा था। वह बड़ा मायावी चाः अब उसने 'रौरवी' नामक भयंकर मायाको रचना को, जिससे सम्पूर्ण देवता मोहित होकर नींदमें सो गये। अन्तमं देखीने उस युद्धः स्थलपर त्रिशुलसे दानवको भार **डाला। श्**भलोचने! देवीके द्वारा आहत हो अनेपर 'रुरु' दैत्यकं चर्म , धड, और मृण्ड---असग-अलग हो गये। दानवराज 'रुरु'के चर्म और भुण्ड जिस समय पृथक हुए, उसी क्षण देवीने उन्हें उठा लिया. अतः वे 'चाम्ण्डा' |

कहलाने लगों । वे हो भगवती महारोद्री, परमंश्वरी सहारिणी और 'कालरात्रि' कही जानी हैं। उनकी अनुचरी देवियाँ करोड़ोंकी संख्यामें बहुत सी हैं। युद्धके अन्तमें उन अनुपासिनी देवियाँने इन महान् ऐश्वर्यशालिनी देवीको सब ओरसे घेर लिया और वे भगवती रौद्रीसे कहने लगों 'हम भृखसे मबड़ा गयी हैं। कल्याणस्वरूपिण देवि। आप हमें भाजन देनेकी कृपा कीजिये।'

इस प्रकार उन देवियाँके प्रार्थना करनेपर जब रौद्री देवीके ध्यानमें कोई बात न आयी, तब उन्होंने देवाधिदेव पशुपति भगवान् रुद्रका स्मरण किया। उनके ध्यान करते ही पिनाकपाणि परमतमा रुद्र वहाँ प्रकट हो गये वे बोले 'देवि! कहां! तुम्हारा क्या कार्य है?'

देवीने कहा देवश! आप इन उपस्थित देवियोंके लिये भोजनकी कुछ सामग्री देनेकी कृपा करें, अन्यथा ये बलपूर्वक मुझे ही खा जार्यमी

सहने कहा—देवेशितः महाप्रभे! इनके खानेशाय वस्तु वह है जो गंभवती स्त्री दूसरी स्त्रीके पहने हुए वस्त्रको पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुषको स्पर्शकर पाकका निर्माण करतो है, वह इन देवियोंके लिये भोजनकी सामग्री है। अज्ञानी व्यक्तियाँद्वारा दिया हुआ बलिभाग भी ये देवियाँ ग्रहण कर और उसे पाकर साँ वर्षके लिये सर्वथा तृप्त हो आयै। अन्य कुछ देवियाँ प्रस्त गृहमें छिद्रका अन्वेषण करें। वहाँ लीग उनको पूजा करेंगे। देवेशि। उस स्वानपर उनका निवास होगा। गृह, क्षत्र, तडायाँ, वापियाँ और उद्यानाँमें जाकर निरन्तर रोती हुई जो स्त्रियाँ मनमारे बैटी रहंगी, उनके शरीरमें प्रवंशकर कुछ देवियाँ तृप्ति लाभ कर सकेंगी।

फिर भगवान् शंकरने इधर जब रुसकी मरा हुआ दखा तब व देवोकी इस प्रकार स्तुनि करने लगे

भगवान् सह बोले—देवि आपकी जय हो चामुण्डे भगवती भूतापहारिणि एवं सर्वगते परमेश्वरि । आपकी जय हो । देवि । आप त्रिलोचना, भीमरूपाः वेद्याः महामायः महोदयाः मनोजवाः जवा, जुम्भा, भीमाक्षी क्षुभिताशया, महामारी. **विचित्राङ्गा, कृत्यप्रिया, विकराला, महाकाली,** कारिका, पापहारियो, पाशहस्ता, दण्डहस्ता, भयानका, चामुण्डा, फ्वलमानास्या, तीक्ष्यदेष्टा. महाबला, ज्ञतयानस्थिता, प्रेतासनगता, भीषणा, सर्वभृतभयंकरी, कराला, विकराला, महाकाला, कर्रालनी, काली, काराली, विकान्ता और कालराजि—इन नामाँसे प्रसिद्ध हैं, आपके लिये मेरा बारबार नमस्कार है। परमेश्री रुद्रने जब इस प्रकार देवीकी स्तुति की तब वे भगवती भरम संतृष्ट हो गर्यो साम ही उन्होंने कहा-- 'देवेश। जो आपके मनमें हो, वह दर मौर लें।'

सह बोले—''बरानने! यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुतिके द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तवन करें, देवि! आप उन्हें वर देनेकी कृपा करें। इस स्तुतिका नाम' 'त्रिप्रकार' होगा। जो भक्तिके साथ इसका पाठ करेगा, वह पुत्र, पाँत्र, पशु और समृद्धसे सम्पन्न हो जायगा। तीन शक्तियोसे सम्बद्ध इस स्तुतिको जो ब्रद्धा भक्तिके साथ सुने उसके सम्पूर्ण पाप विलीन हो जायें और वह व्यक्ति अविनाशी पदका अधिकारी हो जाय।''

ऐसा कहकर भगवान् रुद्र अन्तर्थान हो गये देवता भी स्वर्गको प्रधारे बसुंधरे। देवोकी तीन प्रकारकी उत्पत्ति युक्त 'त्रिशक्ति-माहाल्य'का यह प्रसङ्ग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्यसे च्युत राजा यदि पवित्रतापूर्वक इन्द्रियांको वक्तमं करके अष्टमो, नवमो और चतुर्दशोके दिन उपवासकर इसका श्रवण करेगा तो उसे एक वर्षमें अपना निष्कण्डकः, साथकको मन कल्पित स्वाप्त पुन भ्राप्त हो जायगा। न्यायसिद्धान्तके द्वारा देते हैं [अध्याय १६]

ज्ञात होनेवाली पृथ्वो देखि। यह मैंने त्मसं 'त्रिशक्ति सिद्धान्त'की बात बतलायां। इनमें सात्त्विकी एवं श्वेत वर्णवाली 'सृष्टि' देवीका सम्बन्ध ब्रह्मासे हैं। ऐसे ही वैष्णवी शक्तिका सम्बन्ध भगवान् विष्ण्से है। रौद्रीदेवी कृष्णः वर्णसे युक्त एवं तम-सम्पन्न शिवकी शक्ति हैं। जो पुरुष स्वस्थित होकर नवमी तिथिके दिन इसका श्रवण करेगा, उसे अतुल राज्यको प्राप्त होगी तथा वह सभी भयोंसे छूट जायमा जिसके घरपर लिखा हुआ यह प्रसङ्घ रहता है, उसके घरमें भवंकर अग्निभव, सर्पभव, चोरभव और राज्य आदिसे उत्पन्न भय नहीं होते। जो विद्वान् पुरुष पुस्तकरूपमें इस प्रसङ्घको लिखकर भक्तिके साथ इसको पूजा करेगा, उसके द्वारा चर और अचर तीनों लोक सुपूजित हो जायेंगे। उसके यहाँ बहुतः से पशु, पुत्र, धनः धान्य एवं उत्तम स्थियौँ प्राप्त हो जायेंगी। यह स्तृति जिसके घरपर रहती है, उसके यहाँ प्रचर रह, बोहे, गाँएँ, दास और दासियाँ— आदि सम्पत्तियाँ अवस्य प्राप्त हो जाती हैं

भगवान् वसह कहते हैं - भूतधारिणि! यह
रहका माहातम्य कहा गया है। मैंने पूर्णक्रपसे
तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। वामुण्डाकी
समग्र शक्तियाँकी संख्या नौ करोड़ है। वे पृथक्पृथक् रूपसे स्थित है। इस प्रकार जो सहसे
सम्बन्ध रखनेवाली यह 'तामसी शक्ति वामुण्डा
कही गयो उसका तथा वैष्णयो शक्तिके सम्मितित
भेद अठारह करोड़ है। इन सभी शक्तियाँके
अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करनेवाले भगवान् परमात्या
रुद्र हो है। जितनो वे शक्तियाँ है, रुद्र भी उतने ही
है। महाभाग जो इन शक्तियाँकी आराधना करता
है, उसपर भगवान् रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे
साधकको मन कल्पित सारी कामनाएँ सिद्ध कर
देते हैं [अध्याय १६]

#### रुद्रके माहात्म्यका वर्णन

भगवान् वराह कहते हैं — 'सुमुखि पृथ्वि अब तुम रुद्रके व्रतकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनो जिसे जानकर प्राणी पापोंसे मुक्त हो जाता है जिस समय ब्रह्माजीने पूर्वकालमें रुद्रका सृजन किया, उस समय उन रुद्रकी लिभु, पिङ्गाक्ष और फिर तीसरी बार नीललोहित संज्ञा हुई। अव्यक्तजन्मा परमशक्तिशाली ब्रह्माने कौतूहलवश प्रकट होते ही रुद्रको कन्थेपर उठा लिया उस अवसरपर ब्रह्माका जो जन्म सिद्ध पाँचकाँ सिर था, उससे आध्वेजमन्त्रका उच्चारण हो रहा था, जो इस प्रकार था

#### कमालिन् रुद्र बभोऽब भव कैरात सुद्रत। पाहि विश्वं विशहलाम् कुमार वरविक्रम॥

( 85 G)

अर्थात् 'हे सुद्रत । कपाली बशु ,भव, कैरात विशालाक्ष, कुमार और वर्रावक्रम-नामधारी रुद्र, आप विश्वकी रक्षा कोजिये ' पृथ्वि इस मन्त्रके अनुसार ये रुद्रके भविष्यके कमंसूचक नाम थे। पर 'कपाली' शब्द सुनकर रुद्रकों क्रांध आ गया अतः ब्रह्माजीकं उस पाँचवें सिरको उन्होंने अपने बार्च हाथके अँगूठेके नखसे काट हाला, पर कटा हुआं वह सिर उनके हाथमें ही चिपक गया रुद्रने ब्रह्माजीकी शरण ली और खंले

रुद्रने कहा — उत्तम द्वतांका पालन करनेवाले भगवन् कृपया यह बताइयं कि यह कपाल मेरे शायसे किस प्रकार अलग हो सकेगा तथा इस पापसे मैं कैसे मुक्त होर्केगा?

ब्रह्माजी बोले—शहरेष । तुम नियमपूर्वक कापालिक व्रतका अनुष्ठान करो। इसके आचरण करते रहनेपर जब अनुकृल समय आयेण तब स्वयं अपने ही तेजसं तुम इस कपालसे मुक्त हो जाओंगे

अञ्यक्त-मूर्ति ब्रह्माजीने जब रुद्रसे इस प्रकार कहा तब महादेव पापनाशक महेन्द्रपर्वतपर चले गये। वहीं रहकर उन्होंने उस सिरको तीन भागीमें विभाजित कर दिया। तीन खण्ड हो जानेपर भगवान् स्ट्रने उसके बालोंको भी अलग अलग कर हाथमें लिया और उसका यञ्जोपवीत बना लिया। इस प्रकार सात द्वीपोंवाली इस पृथ्वीपर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीथॉमें स्नान करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने समुद्रमें स्नान किया। इसके बाद गङ्गामें गांता लगाया। फिर वे सरस्वती गङ्गा-यमुनाका सङ्गम, शतदु (सतलज), महानदी, देविका. वितस्ता, चन्द्रभागा, गोमती, सिन्धु, तुङ्गभद्रा, मोदावरी, उत्तरमण्डकी, नेपाल रुद्रमहालय, दारुवन, केदारवन भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गयामें पहुँचे। वहाँ फल्गू नदीमें स्नान कर उन्होंने पितरोंका तर्पण किया। इस प्रकार भगवान् रुद्र सारे विश्व ब्रह्माण्डमं चक्कर लगाते रहे इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते छ∙ वर्ष बोत गये, इसी बीच उनके परिधान, कौपीन और मेखला अलग हो गये देखि अब रुद्र नग्न और कापालिकरूपमें हाथमें कपाल लिये प्रत्येक तीधर्म घूमते रहे, किंतु वह अलग न हुआ। इसके बाद वे दो वर्षीतक भू मण्डलके सभी पवित्र तीथोंमें पुन भ्रमण करते रहे। इस प्रकार बारह वर्ष बोत गये। फिर हरिहरक्षेत्रमें जाकर उन्होंने दिव्य नदी गङ्गा एवं देवाङ्गदः कुण्डमं स्नानकर भगवान् सोमेश्वरको विधिवत् पूजा की। फिर वे 'चक्रतीर्थ'में गये और वहाँ म्नानकर 'त्रिजलेश्वर' महादेवकी आराधना की तन्पश्चात् अयोध्या जाकर् वे फिर वाराणसी पहुँचे और गङ्गमें स्नान करने लगे। सुन्दरि! जब वे गङ्गार्थे स्नान कर रहे थे, उसी क्षण

( 1361 ) या पुर ६

उनके हाथसे कपाल गिर गया। बसुंधरे तभीसे भूमण्डलपर वाराणसीपुरीमें यह उत्तम तीर्थ 'कपालमोचन' नामसे विख्यात हुआ। वहाँ मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। अब ब्रह्माजी देवताओं के साथ वहाँ आये और इस प्रकार बोले।

इह्मणीने कहा—विशाल नेत्रोंबाले रह!
अब तुम लोकमार्गमें सुख्यवस्थित होओ हाथमें
कपाल होनेसे व्यग्न-चित्त होकर तुम जो भ्रमण
करते रहे, इससे तुम्हारा यह व्रत भूमण्डलपर
जन-समाजमें 'नग्नकापालिक-व्रत' नामसे विख्यात
होगा तुम जो पर्वतराज हिमालयपर भ्रमण
करनेमें व्यस्त रहे इसिन्छे देव। वह व्रत
'वाभव्य' नामसे भी प्रसिद्ध होगा। अब इस
वीर्थमें जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण यह
व्रत शुद्ध-श्रेव होगा। और इसमें पापप्रशमन
करनेकी शक्ति भरी रहेगी। देवसमुदायने आगे
करके तुम्हें जो विधानके साथ पूज्य बनाया है.
उस शास्त्रविधानकी सबके लिये व्याख्या करूँगा।
इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं है। तुम्हार द्वारा

आचरित यह 'वाभ्रव्यवत' एवं 'कापालिक' व्रतका जो आचरण करेगा, वह तुम्हारो कृपासे ब्रह्महत्यारा हो क्यों न हो, उस पापसे मुक्त हो जयमा तुम जो नग्न, कपाली पिङ्गल वर्ण और पुनः शुद्धः शैववत पालन करते रहे, इसके कारण नग्न, कपाल, वाभ्रव्य और शुद्धः शैवके नामसे यह व्रत प्रसिद्ध होगा। तुमने मुझे आगे करके विधिपूर्वक जिन मन्त्रोंके द्वारा पूजा की है, वे सम्मूर्ण शास्त्र 'माशुपतशास्त्र' कहलायेंगे।

अव्यक्तपूर्ति ब्रह्माजी जिस समय रुद्रसे इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवताओंने 'जय-जयकार' की ध्वनि लगायी अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होकर अपने स्थान कैलासपर चले गये। ब्रह्माजी भी देवताओंके साथ श्रेष्ठ स्वर्गलोकमें सिधारे। अन्य देवता भी जैसे आये ये, वैसे ही आकाशमार्गद्वारा अपने स्थानपर चले गये। वसुंधरे! रुद्रके इस माहात्स्यका मैंने वर्णन किया। यह जो रुद्रका चरित्र है, इससे भूमण्डलपर स्थित कोई सम्पत्ति तुलना करनेमें समर्थ नहीं है।

[अध्याय ९७]

KIND THE BEST

### सत्यतपाका शेष वृत्तान

पृथ्वी बोली — भगवन्! सत्यतपा नामक व्याध, जो पाँछे ब्राह्मण हो गया था और जिसने अपनी शिकद्वारा बाघके भयसे आरुणि मुनिको रक्षा की धी और जो दुर्बासाजीसे बेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वतपर चला गया था, आपने उसके भविष्यमें कोई विचित्र घटना घटनेकी बात बतलायी थी विभो मुझे उस घटनाको जाननेकी उत्सुकता हो रही है। कृपया आप उसे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह बोले—वसुंधरे! वास्तवमं बात यह है कि सत्यतपा भृगुवंशमं उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण हो था। उसी जन्ममं फिर उसका डाकुओंका

साथ हो गया, जिसके कारण वह व्याध बन गया। बहुत दिन बीत जानेके पश्चात् 'आरुणऋषि का सङ्ग उसे सुलभ हुआ अतः फिर उसमें ब्राह्मणत्व आ गया दुर्वासाजीके द्वारा भलीभौति उपदेश ग्रहणकर फिर वह पूर्ण ब्राह्मण बन गया। (अब आश्चर्यको कथा आगे सुनो—)

पृथ्वीदेवि। हिमालयपवंतके उत्तरी भागमें 'पुष्पभद्रा' नामकी एक पवित्र नदी है उस दिख्य नदीके तीरपर चित्रशिला' नामसे विख्यात एक शिला है वहीं एक विशाल वटका वृक्ष है जा 'भद्र' नामसे प्रसिद्ध है . वहीं रहकर सत्यतपा तप

करने लगे। एक दिनकी बात है। लकड़ी काटते समय कल्हाडीसे उनके बार्वे हाचकी तर्जनी अँगृली कट गयी। वह औंगुली जहसे कटकर अलग हो गयी, तब उस कटे हुए स्वानसे भस्मका चूर्ण बिखर उठा। उस अँगुलीसे न रक्त गिरा, न मांस और न मन्द्रा ही दिखायी पड़ी। फिर उस बाह्मणने अपनी कटी हुई अँगुलीको पहले जैसे जोड़ भी दिया और वह जुड़ भी गयी। उसी भद्रवटके वृक्षके ऊपर एक किनरदम्पतिका निवास था, जो उस समय वृक्षके ऊपर बैठा हुआ इन सब विचित्र कार्योंको देख रहा था इस घटनासे उनके मनमें बढा आश्चर्य हुआ। प्रात-काल यह इन्द्रलोकमें पहेंचा, जहाँ यक्ष, गन्धर्स, किनर एवं इन्द्रके साथ सभी देवता विराजमान है। वहाँ इन्द्रने उन सक्से कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बतलायें। रुद्र-सरोवरपर निवास करनेवाले उस किंनरदम्यतिने कहा-'पृष्यभद्राके पवित्र तटपर मैंने एक महान् आक्षर्य देखा है।' सुधे! फिर उसने सत्यतपासम्बन्धी औंगुलीके कटने तथा उस स्थानसे भस्य बिखारनेकी बात बतलायी उसकी बात सनकर सभी आश्चर्यसे भर गये और उसकी प्रशंसा की। फिर इन्द्रदेवने भगधान् विष्णुसे कहा-'प्रभो! आइये हमलोग हिमालयकी उस उत्तम घाटीमें चलें वहाँ एक बड़े आश्चर्यकी घटना हुई है जिसे इस किंतरदम्पतिने बतलाया है।'

इस प्रकार बातचीत होनेके पश्चात् भगवान् विष्णुने वसहका रूप धारण किया और इन्द्रने अपना वेष एक व्याधका बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषिके पास पहुँचे। वसहवेषधारी विष्णु उन ऋषिके आश्रमके सामने आकर भूमने लगे वे कभी दीखते और कभी अदृश्य हो जाते इतनेमें धनुषबाण हाथमें लिये हुए वश्विक-वेषधारी इन्द्रने ऋषिके सामने आकर कहा— भगवन्! आपने यहाँ एक बहुत विशाल शुकर अवश्य देखा होगा आप कृपापूर्वक मुझे बतलायें तो में उसका चध कर डार्स्, जिससे अपने आश्रित जीवांका भरण पोषण कर सकै।'

विधिकके ऐसा कहनेपर सत्यतपा मनि चिन्तामें पड़ गये और विचार करने लगे—'यदि मैं इस वधिकको सूअर दिखला दूँ तो यह उसे तुरंत मार डालेगा। यदि नहीं दिखाता तो इस वधिकका परिवार भूखसे महान् कष्ट पायण, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि यह वधिक अपनी स्त्री और पुत्रके साथ भूखसे कह पा रहा है। इथर इस सुअरको वाण लग चुका है और वह मेरे आश्रममें आ एया है-ऐसी स्वितियें मुझे क्या करना चाहिये?' इस प्रकार सोचते हुए, जब वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धिमें एक बात आ गयी—'गतिशील प्राणी ऑखोंसे ही देखते हैं—देखना नेबेन्द्रियका ही कार्य है। बात बतानेवाली जीभ कुछ नहीं देखती। इस प्रकार देखनेवाली इन्द्रिय औख है, जिज्ञा नहीं, और जो जिहाका विषय है, उसे नेत्र तरवतः प्रकाशित करनेमें असमर्थ है ' अतः इस विषयमें अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहुँगा सत्यतपाके मनके इस प्रकारके निष्ठयको जानकर वधिकरूपी इन्द्र और सुअररूप बने हुए विष्णु---इन दोनोंके मनमें बड़ी प्रसन्तता हुई। अवः वे दोनां महापुरुष अपने वास्तविक रूपमें उनके सामने प्रकट हो गये। साथ ही सत्यतपा ऋषिसे यह बचन कहा—'ऋषिवर हम दोनों तुमपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम परम श्रेष्ठ वर माँग लो !' यह सुनकर उस ऋषिने कहा—'देवेश्वरो! इस समय मेरे सामने आपलोगॉने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात् दर्शन दिया, इससे बढकर पृथ्वीपर मुझे दसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दोखता। हाँ, यदि आप

बलपूर्वक वर देकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यही वर मौगवा हूँ—'इस पर्वकालमें जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणोंकी भक्तिपूर्वक एक मासनक लगातार अर्चना करे उसके सभी पाप नष्ट हो जायेँ। यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाय। साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाय।'

बसुंधरे . विष्णु और इन्द्र - दोनों देवता 'ऐसा ही होगा' कहकर अन्तर्धान हो गये। वे ऋषि वर प्रकर सर्वत्र परमात्माको देखते हुए वहीं स्थिर रहे । इसी समय उनके गुरु आरुणि आते दिखायी पडे, जो तीर्थोंमें भूमते हुए भूमण्डलकी प्रदक्षिणा करके लाँटे ये मुनिवर आरुणिकी सत्यतपाने महान् भक्तिके साथ पूजा की, उनका चरण धोया

जब आरुणिजो आसनपर बैठ गये और भलीभौति जान गये कि मेरा यह शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्यासे इसके पाप भस्म हो गये हैं तो उन्होंने सत्यतपासे कहा—'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले पुत्र! तपके प्रधावसे तुम्हारा अन्त:करण शुद्ध हो गया है। तुममें सहाभावकी स्विति हो गयी है। बत्स : अब उठो और मेरे साथ उस परम पदको यात्र। करो, जहाँ जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता।' तदनन्तर मुनिबर आरुणि और सत्यतपा— वे दोनों सिद्ध पुरुष भगवान् नारायणका ध्यान करके उनके श्रीविग्रहमें लीन हो गये। जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्वाध्यायके एक पादका भी अवज करता है या किसी अन्यको सुनाता है, उसे भी और आचमन कराया तथा उन्हें गाँएँ प्रदान कों । अभीष्ट गतिकी प्राप्ति होती है। [अध्याय ९८]

# तिलधेनुका माहग्त्स्य

पुष्टी बोर्ली — भगवन्! अव्यक्तजन्मा ब्रह्मजीके शरीरसे जो आठ भुजाओंवाली गायत्री नामकी माया प्रकट हुईं और जिन्होंने चैत्रासुरके साथ युद्धकर उसका वध किया, उन्हों देवीने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके विचारसे 'नन्दा' नाम धारण किया तथा उन्हीं देवीने महिषासुरका भी वध किया वही देवी 'वैष्णवी' नामसे विख्यात हुई। भगवन्! यह सब कैसे क्या हुआ? आए मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे। स्वायम्भृव मन्वन्तरमं इन्हों देखेने मन्दरगिरियर महिषासुर नामक दैत्यका वध किया फिर उनके द्वार। किन्ध्यपर्वतपरं नन्दारूपसं चैत्रासुर मारा गया अथवा ऐसा समझना चाहिये कि वे देवी ज्ञानशक्ति हैं और महिषासुर पूर्तिपान् अज्ञान है।

देवि। अब मैं पौच प्रकारक पातकांका ध्वंस करनेकाल। उपाय कहता हैं, सुनो । भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता हैं। उनका यजन करनेसे पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस जन्ममें जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और कुष्ठ-रोगसे दु:खो है, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्रका अभाव है, वह इस यज्ञके प्रभावसे तुरंत ही धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान् एवं सुखी हो जाता है। इसमें प्रधान कारण मण्डलमें विराजमान लक्ष्मीदेवीके साथ भगवान नारायणका दर्शन हो है। भगवान् नारायण परम देवता हैं। देवि। विधानपूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महोनेके शुक्लपशकी ह्मदशी तिथिके दिन आचार्य-प्रदत्त मन्त्रका उच्चारण करते हुए उन देवताका यजन करता है, अथवा सम्पूर्ण द्वादशो तिथियोंके दिन या संक्रान्ति एवं सूर्वग्रहण तथा चन्द्रग्रहणके अवसरपर गुरुके आदेशानुसार जो उनकी पूजा एवं दरान करता है, उसपर श्रीहरि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पाप दूर भाग जाते हैं । साथ ही उसपर अन्य देवता

भी प्रसन्त हो जाते हैं, इसमें कोई संजय नहीं है।
बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्ण भक्तिके
अधिकारी हैं। गुरुको चाहिये जाति, जाँच और
किया आदिके हारा एक वर्षतक उनकी परीक्ष करे। एक वर्षतक शिष्य गुरुमें ब्रद्धा रखते हुए उनमें भगवान् विष्णुकी भावना करके अचल भक्ति करे। वर्ष पूरा हो जानेपर वह गुरुसे प्रार्थना करे—'भगवन्! आप तपस्याके महान् धनी पुरुष विराजमान हैं और मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं हम बाहते हैं कि आपकी कृपासे संसाररूपी समुद्रको पार करानेवाला ज्ञान प्रपत हो जाय। साथ ही संसारमें सुख देनेवाली लक्ष्मी भी हमें अभीह हैं '

विद्वान पुरुष गुरुकी पूजा भी विष्णुके समान करे। ब्रद्धाल पुरुष कार्तिकमासको जुक्ला दशमी तिथिको दुधवाले वृक्षका मन्त्रसहित दन्तकाह ले और उससे मुँह धोये। फिर रात्रिभोजनके बाद साधक देवेश्वर भगवान श्रीहरिक सामने सो जाय रातमें जो स्वप्न दिखायी पढ़ें, उसे गुरुके सामने क्यक करना चाहिये और गुरुको भी इन स्वप्नॉमें कौन-सा शुभ है और कौन सा अशुभ-इसपर विचार करना चाहिये। फिर एकादशीके दिन ठपवास रहकर स्नान करके कृती पुरुष देवालयमें जाव। वहाँ गुरुको चाहिये कि निश्चित की हुई भूमिपर मण्डल बनाकर उसपर सोलह पँखुडियोंवाला एक कमल तथा सर्वतोभद्र चक्र लिखे अयवा सफेद वस्वसे आत पत्रवाला कमल बनाकर उसपर देवताओंको अङ्कित करे। उस चक्रको फिर यनसे उजले बस्त्रसे ऐसा आवेष्टित करे कि वह वस्त्र नेत्रबन्ध अर्थात् उस मण्डल-देवताकी प्रसन्ततका भी साधन कन जाय। वर्णके अनुक्रमसे शिष्योंको मण्डपमें प्रवेश करनेके लिये गुरु आजा दें। शिष्यको हाममें फुल लेकर प्रवेश करना चाहिये। नौ भागोंवाले मण्डलमें क्रमशः पूर्वः

अग्निकोण, दक्षिण, नैर्म्हस्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओं में लोकपालसहित इन्द्र, अग्निदेव, यमराज, निर्म्हति, वरुण, वायु, कुनेर और रुद्रकी स्थापना तथा पूजा करे। मध्यभागमें परम प्रभु श्रीविष्णुकी अर्चना करनी चाहिये।

पुन: कमलके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रोंपर बलराम, प्रद्यम्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकोंकी जान्ति करनेवाले बासदेवको स्वापना एवं पूजा करनी चाहियं । ईशानकोणमें शङ्कको, अस्तिकाणमें चक्रकी, दक्षिणमें गक्षकी और जायस्थकोणमें एखकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये। ईशानकोषमं मुसलकी एवं दक्षिणमें गरुडको तथा देवेश विष्णुके वामभागमें बुद्धिमान् पुरुष लक्ष्मीकी स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवताके सामने धनुष और खड्गकी स्थापना करे। न्तें इलमें श्रीवत्स और कौस्तुभमणिकी कल्पना करनी चाहिये। फिर आठ दिशाओंमें विधानके अनुसार आठ कलक स्थापितकर बीचमें नवें प्रभाव विष्णुकलशकी स्थापना करनी चाहिये। फिर उन कलशॉपर आठ लोकपाली तथा भगवान विष्णुकी विधिपूर्वक पुजा करनी चाहिये। साधकको यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो विष्युकलशसे, लक्ष्मीकी इच्छा हो वो इन्द्रकलशसे, प्रभुत संतानकी इच्छा हो तो अग्निकोणके कलहारे, मृत्युपर विजय पानेकी इच्छा हो तो दक्षिणके कलशसे, दुष्टीका दमन करनेको उच्छा हो तो निर्फृतिकोणके कलज्ञसे, ज्ञान्ति पानेकी इच्छा हो तो वरुपकलज्ञसे, पाप-नाशकी इच्छा हो तो वायव्यकोणके कलशसे. धन-प्राप्तिकी इच्छा हो तो उत्तरके कलशसे तथा जनकी इच्छा एवं लोकपाल-पद पानेकी कामना हो तो वह रुद्रकलशसे स्नान करे। किसी एक कलशके जलसे स्नान करनेपर भी मनुष्य सम्पूर्ण पापाँसे छूट जाता है। यदि साधक बाह्यण है तो

उसे अव्याहत ज्ञान होता है। नवॉ कलशॉसे स्नान करनेसे तो मनुष्य पापमुक्त होकर साक्षात् भणवान् विष्णुके तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जातः है।

पूजाके अन्तमें गुरुकी आज्ञसे सबकी प्रदक्षिण करे। फिर गुरुदेव प्राणायामसहित आग्नेकी एवं बारुणी-धारपाद्वारा विधिपूर्वक शिष्यका अन्तःकरण शुद्धकर उसे सोमरससे आप्यायितकर दीक्षाके प्रतिज्ञा-वचन सुनार्ये । इस प्रकार ब्राह्मणीं, वेदों, विक्यु, ब्रह्मा, रुद्र, आदिस्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रहों वैष्णव-पुरुषों और पुरुके सम्मान करनेवाले पुरुषको दोक्षाद्वारा सीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है।

दीक्षाके अन्तर्मे प्रज्वलित अग्निमें—'ॐ चर्चा भगवते सर्वरूपिणे हुं फट् स्वाहा' --इस सोलह अक्षरवाले मन्त्रद्वारा हबनकी विधि है। गर्भाधान आदि संस्कारोंमें जैसी हवनकी क्रियाएँ होती हैं वैसी हो यहाँ भी कर्तव्य हैं हवनके बाद यदि दीक्षा-प्राप्त शिष्य किसी देशका राजा हो तो वह गुरुके लिये हाथी घोड़ा, सुवण, अन और गाँव आदि अर्पण करे। यदि दीक्षित साधक मध्यम त्रेणीका व्यक्ति है तो यह साधारण दक्षिण दे।

दीक्षाके अन्तमें साधक पुरुष वदि दराह पुराण सुनता है तो उससे सभी बेद, पुराण और सम्पूर्ण मन्त्रोंके जयका फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ, प्रयाग, गङ्गाः सागर सङ्गम, देवालय, कुरुक्षेत्र, बाराणसी, ग्रहण तथा विव्वयोगमें उत्तम अप करनेवालेको जो फल होता है, उससे दूना फल जो दीक्षित पुरुष इस वराहपुराणको सुनता उसे प्राप्त होता है। प्राणियांको धारण करनेवाली पृथ्वी देवि। देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कब ऐसा मुअवसर प्राप्त होगा, जब भारतवर्षमें हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्तकर किसी प्रकारसे पोडश

त्यागकर उस परम स्थानको जायँगे, जहाँसे पुनः वापस नहीं होना पहता।

अन्न-दानके विषयमें महात्मा वसिष्ठ एवं श्चेतका संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास -सच्ची कथा कही जाती है। वसुंधरे! इलावृतवर्षमें बेत नामके एक महान् तपस्वी राजा थे उन नरेशने हरे-भरे वृक्षींवाले बनसहित यह पृथ्वी दान करनेके विचारसे तपोनिधि वसिष्ठजीसे कहा— 'भगवन्! मैं ब्राह्मणोंको यह समृची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा देनेकी कृषा करें ' इसपर वसिष्ठजीने कहा—'राजन्! अन्न सभी समयमें (पुण्यफलके स्वरूप) सुख देनेवाला है। अतः तम सदा अन्नदान करो। जिसने अन्दान कर दिया, उसके लिये भूतलपर दूसरा दान कोई शेव न रहा। सम्पूर्ण दानोंमें अन्तदान हो ब्रेड हैं। अन्तसे हो प्राणी जीवन धारण करते और बढ़ते हैं, अतः राजन्। तुम प्रयनपूर्वक अन्तदान करो । किंतु राजा श्रेतने वैसा न कर बहुत∸से हाथी घोडे, रब, जस्त्र, आभूवण, धन-धान्यसे पूर्ण अनेक नगर एवं खजानेमें को धन था, उसे ही ब्राह्मणोंको बुलाकर दान किया।

एक समयकी बात है—उत्तम धर्मके ज्ञाता राजा श्वेतने सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित वसिष्ठजीसे जो जपकर्ताओंमें सर्वोत्तम माने जाते हैं, कहा—'भगवन् मैं एक हजार असमेश यह करना चाहता हैं। फिर राजा श्रेतने उनकी अनुमतिसे यज्ञकर ब्राह्मणॉको बहुत-से सोना, चाँदी और रह दानमें दिये, किंतु उन राजले उस समय भी अन्न और जलका दान नहीं किया; क्योंकि वे अन्न और जलको तुच्छ वस्तु समझते थे। अन्तर्मे कालधर्मके वश होकर जब वे परलोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें भृक्ष और विशेषकर कलात्मक बराहपूराण सुन सकेंगे तथा इस देहका | प्यास सताने लगी । अतः वे अपसरओंसहित

स्वर्गको छोड्कर खेतपर्वतपर पहुँचे। उनके पूर्वजन्यका शरीर उस समय भस्य हो गया था। अतः भूखे राजा श्वेतने अपनी हम्बियोंको एकत्रकर बाटना प्रारम्भ किया। फिर विमानपर चढकर वे स्वर्गमें गये। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेके बाद उत्तम वृती उन राजा श्वेतको पहात्मा मसिष्ठने अपनी हिंदुयाँ चाटते हुए देखा। उन्होंने पुछा--'राजन्। तुम अपनी हड्डी क्यों बाट रहे हो ?' महात्मा वसिष्ठके ऐसी बात कहनेपर राजा बेतने उन मुनिवरसे ये वचन कहे - 'भगवन मुझे शुधा सता रही है। मृनिवर! पूर्वजन्ममें मैंने अन और जलका दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे मुख-प्यास कह दे रही हैं, राजा श्वेतके ऐसा कहनेपर मुनिवर वसिष्ठजोने पुनः उनसे कहा 'राजेन्द्र' में तुम्हारे लिये क्या करूँ ? अदचदानका फल किसी प्राणीको नहीं मिलता। रत और सुवर्णका दान करनेसे पनुष्य सम्पत्तिशाली वो बन सकता है, पर अन्न और जल देनेसे उसकी सभी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं: वह सर्वथा तुप्त हो जाता है। ग्रज्यु तुम्हारी समझमें अन्न अत्यन्त तुच्छ वस्तु यो। अतः तुमने उसका दान नहीं किया

राजा श्वेत बोले—अब मेरी, जिसने अन्तदान नहीं किया, दृष्ति कैसे होगी ? यह मैं सिर मुकाकर आपसे पूछता हूँ, महामुने! बतानेकी कृपा कीजिये।

वसिष्ठजीने कहा — अनयः इसका एक उपाय है, उसे सुनो। पूर्वकल्पमें विनीताश्च नामके एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं, उन नरेशने कई अश्चमेश यह किये। यहाँमें बाह्मणोंको बहुत-सी गौएँ, हाची और धन दिये, तुच्छ समझकर अलका दान नहीं किया। इसके बाद बहुत समय बीत जानेपर वे परकर स्वर्ण पहुँचे और वहाँ वे राजा भी तुम्हारी ही तरह भूखसे दु:खका अनुभव करने लगे फिर सूर्यके समान प्रकाशमान विमानपर

चढ़कर वे स्वगंसे मर्त्यलोकमें नीलपर्वतपर गङ्गान्दोंके तटपर, जहाँ उनका निधन हुआ या, पहुँचे और अपने शरीरको चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने 'होता' पुरोहितको देखकर पृथा—'भगवन् मेरी श्रुधा मिटनेका उपाय क्या है?' होताने उत्तर दिया—'राजन्। आप 'तिलधेनु', 'चलधेनु', 'पृतधेनु' तथा 'रसधेनु'का दान करें— इससे श्रुधाका क्लेश तुरंत शान्त हो जायगा। जबतक सूर्य तपते हैं चन्द्रमा प्रकाश पहुँचाते हैं, तबतकके लिये इससे आपकी श्रुधा शान्त हो जायगी।' ऐसी बात कहनेपर राजाने मुनिसे फिर इस प्रकार पृथा

विनीताश बोले - बहान्! 'तिलधेनु दानका विधान क्या है? विप्रवर में यह भी पूछता हैं कि उसका पुण्य स्वगंमें किस प्रकार भोगा जाता है, आप कृपया यह सब हमें बतलायें।

होता होले---राजन्, 'विलधेनु'का विधान सुनो। (मानशास्त्रके अनुसार) चार कुडवका एक 'प्रस्व' कहा गया है, ऐसे सोलह प्रस्व तिलसे धेनुका स्वरूप बनानः चाहिये। इसी प्रकार चार 'प्रस्थ'का एक बछड़ा भी बनाना चाहिये। चन्दनसे उस गायकी नासिकाका निर्माण करे और गुड़से उसकी जीभ बनायी जाय। इसी प्रकार उसकी पुँछ भी फुलको बनाकर फिर घण्टा और आःभूषणसे अलंकृत करना चाहिये। ऐसी रचना करके सोनेके सींग बनवाये। उसकी दोहनी काँसकी और खुर सोनेके हों, जो अन्य धेनुआंकी विधिमें निर्दिष्ट है। तिलधेनुके साथ मृगचर्म वस्त्ररूपमें सर्वीवधिसहित मन्त्रद्वारा पवित्रकर उसका दान करना सर्वोत्तम है। दानके समय प्रार्थना करे—तिलधेनो ! तुम्हारी कृपासे भेरे लिये अनः जल एवं सब प्रकारके रस तथा दूसरी वस्तुएँ भी सुलभ हाँ। देवि । ब्राह्मणकी अर्पित होकर तुम हमारे लिये सभी वस्तुओंका सम्मादन करो '

ग्रहीता ब्राह्मण कहे कि 'देवि! मैं तुम्हें श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरे परिवारका भरण-पोषण करो दिवि। तुम मेरी कामनाओंको पूरी करो। तुम्हें मेरा नमस्कार है।' राजन्। इस प्रकार ग्रार्थनाकर तिलधेनुका दान करना चाहिये। ऐसा करनेसे सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धाके साथ इस प्रसङ्गको सुनता या तिलधेनुका दान करता है अथवा दूसरेको दान करनेकी प्रेरणा करता है, वह समस्त पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें जाता है। गोमयसे मण्डल बनाकर गोचर्म\* जितनी भूमिमें धेनुके आकारकी तिलधेनु होनी चर्गहये। [अध्याय ९९]

## जलधेनु एवं रसधेनु-दानकी विधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजेन्द्र! अब 'जलधेनु' दानका विधान बताता हैं। किसी पवित्र दिनमें सबसे पहले 'गोचर्म'के बराबर भूमिको गायके गोबरसे लीपकर उसके मध्यभागमें जल, कपूर, अगरु और चन्दनयुक्त एक कलश स्थापित करे। फिर उस कलशर्मे जलधेनुकी धारणाकर इसी प्रकारके एक दूसरे कलशमें बछडेको कल्पना करे। फिर वहीं एक मन्त्रपृष्पीसे युक्त घद्धनीपात्र रखे। पूर्वोक्त कलशमें दूर्वाङ्कर, जटामासी, वशीर (खस) की जड़, कुष्टसंज्ञेंक ओषधि, शिलाजीत, नेत्रबाला, पवित्र पर्वतकी रेणु, ऑवलेके फल, सरसों तथा सप्तधान्य आदि वस्तुओंको डालकर उसे पृष्पमालाओंसे सजाना चाहिये राजन्<sup>†</sup> फिर चारों दिशाओंमें चार पात्रोंको विशेषरूपसे कल्पना करे। इनमें एक पात्र वृतसे दूसरा दहीसे, तीसरा मधुसे तथा चौथा शर्करासे पूर्ण होना चाहिये इस कल्पित (कुम्भमयो) धेन्में सुवर्णमय पुख एवं तीबेके शृङ्क पीठ तथा नेत्रकी कल्पना करनी चाहिये। पासमें काँसेकी दोहती रखे तथा उसके कुशके रोयें बनाये और सूत्रसे इसकी पूँछको रचना

सजाकर शुक्तिसे दाँत एवं गुड़से मुखकी रचना करे। चीनीसे उस धेनुकी जीभ और मक्खनसे स्तनोंका निर्माणकर ईखके चरण बनाये तथा चन्दन एवं फूलोंसे उस धेनुको सुरोगितकर काले मृगचर्मपर स्थापित करे फिर चन्दन और फूलोंसे भलीभौति उसकी पूजा करके बेदके पारगामी बाह्यणको निवेदित कर दे।

राजन्। जो मानव इस धेनु दानको देखता और इस चर्चाको कहता सुनता है तथा जो ब्राह्मण यह दान ग्रहण करता है—वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पापसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जाते हैं। राजन्। जिसने सदक्षिण अश्वमेध-यज्ञ किया और जिसने एक बार 'जलधेनु'का दान किया, उन दोनोंका फल समान होता है। इस प्रकार जलधेनुके दान करनेवाले व्यक्तिके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे जितेन्द्रिय पुरुष स्वर्गको जाते हैं।

(कुम्भमयो) धेनुमें सुवर्णमय पुख एवं ताँबेके पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् संक्षेपमें शृक्ष पीठ तथा नेत्रकी कल्पना करनी चाहिये अब 'रसधेनु'का विधान कहता हूँ। लिपी हुई पासमें काँसेकी दोहनी रखे तथा उसके कुशके रिवंत काला पृगचर्प और कुश विछाकर रोयें बनाये और सूत्रसे उसकी पूँछको रचना उसपर ईखके रससे भरा हुआ एक बड़ा रखे और करे। पुनः वस्त्र-आभरण तथा घण्टिकासे उसे फिर पूर्ववत् हो संकल्प करे। उस घड़ेके पासमें

<sup>&</sup>quot; सप्तहातेन दण्डेन जिहारण्डान्तिवर्तनम् । दस तान्येव गोचर्य दस्ता स्वर्गे भहोसते ह

इस ( पराव्यक्त २३ ८.९, मार्कवपुराव ४९ ३९ शासावर १ १५) के अवश्रमुखाए—साथ हासका दण्ड तीस दण्डका विवर्तन और दस निवर्तनका 'गोसर्म मान होता है

उसके चौथाई हिस्सेके बराबर एक छोटा कलश वस्रहेके निमित्त रखना चाहिये। उसके चारों पैरोंके स्थानपर ईंखके चार इंडे रखे और उनमें चौदीकी चार खुरियाँ लगा दे। उसकी सोनेकी सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना दे उसकी पुँछकी जगह यस्त्र और स्तनकी जगह घुट रखकर उसे फूल और कंबलसे सजानः चाहिये। उसका मुख और जीभ शर्करासे बनाये दाँतकी जगहपर फल रखे। उस रसधेनुकी पीठ ताम्बेकी बनाये और रोयंकी जगह फूल लगा दे तथा मोतीसे औंखाँकी रचनाकर चारों दिशाओंमें सात प्रकारके अन्त रखे। फिर उस धेनुको सब प्रकारके उपकरणोसे सुसच्चित तथा अखिल गन्धींसे सुवासित करना चाहिये उसके चारों दिशाओं में तिलसे भरे हुए चर पात्र रखें। ऐसी धेनु समस्त लक्षणोंसे युक्त तथा परिवारवाले श्रोत्रिय खाद्याणको अर्पण कर दे। जिसे स्वर्णमें जानेकी कामना हो, यह पुरुष नित्यप्रति 'रसधेनु'का दल करे। इसके फलस्बरूप वह सम्पूर्ण पापोंसे रहित होकर स्वर्गलोकमें जानेका अधिकारी होता है। इसके दान देनेवाले और लेनेवाले—दोनोंको

उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे सोमरस-पान करनेका फल सब जपह सुलभ हो सकता है। गोदानके समय जो उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गित मिलती है। सबसे पहले धेनुकी पूजाकर गन्ध, धूप और माला आदिसे अलंकृत करना आवश्यक है। भक्तिके साथ विद्वान् पुरुष उस धेनुकी प्रार्थना करे। श्रद्धाके साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणको वह 'रसधेनु' देनी चाहिये। इस दानके प्रभावसे दाताकी अपनी दस पीढी पहलेकी और दस पीढी बादकी तथा एक इक्कीसको व्यक्ति स्वयं इस प्रकार इक्कीस पीढ़ियाँ स्वर्गको चली जाती हैं। वहाँसे पुन संसारमें आना असम्भव है।

राजन्! यह 'रसधेनु'का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। महाराज! तुम यह दान करो। इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। जो पुरुष भक्तिके साथ इस प्रसङ्गको सदा पढता और सुनता है, उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

[अध्याय १००-१०१]

# गुड़थेनु दानकी विधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन्। अब पुड़धेन्का प्रसङ्घ बताता हैं, उसे सुनो। इसके दान करनेसे सभी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। लिपी हुई भूमिपर काला भृगचर्म और कुश बिछाकर उसपर वस्त्र फैला दे। फिर पर्याप्त गुड लेकर उससे धेनुको आकृति तथा पासमें बछडेकी आकृति बनाये फिर कॉॅंसेकी दोहनी रखकर उसका मुख सोनेका और उसका सींग सोने अथवा अगुरुकी लकडीसे एवं मणि तथा मोतियाँसे |

चाहिये। उस धेनुकी नासिका चन्द्रनसे निर्माण करे और अगुरु काष्ट्रसे उसके दोनों सींग बनाये। उसकी पीठ ताँबेकी होनी चाहिये। उस धेनुकी पुँछ रेशमी वस्त्रसे कल्पित करे और फिर सभी आभूषणोंसे उसे अलंकत करे। उसके पैरोंकी जगह चार इंख हों और खुर चौंदीके, फिर कम्बल और पट्टसूत्रसे उस धेनुको ढककर घण्टा और चैंबरसे अलंकृत तथा सुशोधित करना चाहिये। श्रेष्ठ पसोंसे उसके कान तथा मक्खनसे दौत बनाये। गर्दनकी जगह रब स्थापित करना उस धेनके थनकी रचना करे। अनेक प्रकारके

फलोंसे उस धेनुको भलीभौति सुशोधित करना चाहिये। उत्तम गुडथेनुका निर्माण चार भार गुडके षजनसे बनाना चाहिये। अथवा इसके आधे भागसे भी उसका निमाण सम्भव है। मध्य ब्रेफीकी धेनु इसके आधे परिमाणको मानी जाती है और एक भारमें अधम श्रेणोकी धेनुका निर्माण होता है। यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्तिके अनुसार एक सौ आठ गुड़की डलियोंसे हो धेन बना सकता है। घरमें सम्पत्ति हो तो उसके अनुसार इससे अधिक पात्रामें भी बनानेका विधन है। फिर चन्दन और फूल आदिसे उसकी पूजाकर उसे ब्राह्मणको दान कर दे। चन्दन, पुरूप आदिसे पूजा करनेके पक्षात् भूतसे वना हुआ नैबेच एवं दीपक दिखाना अति आवश्यक है अगिनहोत्री और श्रोतिय सम्हरणको गुड्धेनु देना उत्तम है। महाराज । एक हजार सो के सिक्कोंसहित अचवा इसके आधे वा आधेके आधेके साथ गृहधेनुका दान किया जाय अथवा अपनी शक्तिके अनुसार सौ वा पचास सिक्कोंके साथ भी दार किया जा सकता है। चन्दन और फूलसे पूजा करके बाह्यणको अँगुठी और कानके आधृयण भी देना चाहिये। साधमें छाता और जता दान देना चाहिये। दानके समय इस प्रकार प्रार्थना करे— 'गृडधेनो ! तुममें अपार शक्ति है । शुभे ! तुम्हारी कृपासे सम्मति सुलभ हो जाती है। देवि। मैं जो दान कर रहा हैं, इससे प्रसन्न होकर दुम मुझे भक्ष्य और भोण्य पदार्थ देनेकी कृषा करो और । लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे मुलभ हो जायै।' । स्वर्गमें निवास करता है। [अध्याद १०२]

ऐसी प्रार्थना करनेके उपरान्त पहले कहे हुए मन्त्रोंका समरण करे। दाताको पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मणको गृहधेनुका दान करना वाहिये। पुन-प्रार्थना करे—'गुडधेनो ! मेरे द्वारा मन, बण्जी और कमंद्वारा अजिंत पाप तुम्हारी कृपासे नष्ट हो आयै।' जिस समय गुरुधेनुका दान होता है, उस अवसरपर जो इस दश्यको देखते हैं, उन्हें वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है, वहाँ दूध तवा भूत एवं दही बहानेवाली बदियाँ हैं। जिस दिव्यलोकमें ऋषि, मृति और सिद्धोंका समुदाय शोभा पाता है। वहाँ इस धेनके दाता पुरुष पहुँच जाते हैं। गुडधेन्- सम्बन्धी दानके प्रभावसे दस पूर्वके, दस पीछे होनेवाले पुरुष तथा एक वह इस प्रकार इक्कीस पुरुष विष्णुलोकको यथाशीच पहुँच जाते हैं। अयन, वियुवयोग, व्यतीपात और दिन क्षय-ये इस दानमें साधन कहे गये हैं। इन्हीं अवसरोंपर गृहधेनुके दानका विधान उत्तम है। महामते! सुपात्र आहाणको देखकर ही इस घेनुका ब्रह्मके साथ दान करना चाहिये। इससे भोग एवं मोस सब सुलभ हो जाता है और समस्त कामनाएँ पूर्ज हो जाती हैं तथा दाता सभी पापोंसे पुक्त हो जाता है। गुड़धेनुकी कृपासे अखिल सौभाग्य, इस लोकमें अतुल आवु एवं आरोग्य तथा ऐश्वर्ष सुलभ हो जाते हैं जो इस प्रसङ्गको पढ़ता है तथा कई योजन दूर रहकर भी इस गुणधेनु दानकी सम्पति देता है वह इस संसारमें दीर्घकालनक वैभवसे सम्पन्न रहकर अन्तमें

# शर्करा तथा मधु धेनुके दानकी विधि

प्रोहित होताजी कहते हैं--राजन्! अस है। उसके चौधाई भागसे उसका बस्टड़ा बनाये। शर्कराधेनुका वर्णन सुनो। लिपी हुई भूमियर विदे दानकर्त राजा हो तो वह आठ सी भारसे काला मृगचर्य और कुश विक्राना चाहिये। राजन् । ऊपरतककी धेनु बना सकता है। दाता अपनी चार भार शर्करासे बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती | शक्तिके ही अनुसार धेनुका निर्माण कराये.

जिससे स्वयं अपनी आत्माको न कष्ट पहुँचे, न भनका ही समूल संहार हो जाय। घेनुकी चारों दिशाओं में बीज स्थापितकर उसके मुखाग्र और सींग सोनेके तथा आँखें मोतीकी बनाये। गुडसे उसका मुखान्तर भाग तथा पिष्टसे उसकी जीभका निर्माण करे। एलकम्बलका निर्माण रेशमी सुत्रसे करे। कण्डके भूवणोंसे उस घेनुको भूषित करे। ईखसे चरण, चाँदोसे खर तथा मक्खनसे बनको रचना करे। ब्रेष्ट पत्रॉसे उसके कान बनाकर उसे श्वेत चैंबरसे अलंकृत करना चाहिये। तत्पश्चात् उसके पासमें पश्चरत रखकर उसे वस्त्रसे ंदेना चाहिये फिर चन्दर और फुलोंसे अलंकृत करके वह गाय ब्राह्मणको दे दे। ब्राह्मण ब्रोतिय, दिख् और साधु स्वभाववाला हो। अयन, जिन्न, व्यतीपात और दिनक्षय---इन पुण्य अवसर्येपर अपनी शक्तिके अनुसार इस प्रकारकी गौ जनाकर दान करना चाहिये। यदि सत्पन्न एवं ब्रोजिय ब्राह्मण घरपर आया हुआ दीख जाय तो आये हुए उस ब्राह्मणको थेनुके पुच्छभागका स्पर्श करते हुए दान करनेकी विधि है। पूर्व अथवा उत्तरकी तरफ भुख करके दाता बैठे। गौका मुख पूर्व और बखड़ेका मुख उत्तर हो। दान करते समय गोदानके भन्त्रोंको पढकर ही गौका दान करनः चाहिये। दाता एक दिनतक शर्कराके आहारपर रहे और लेनेवाला बाह्यण भी इसी प्रकार तीन दिनतक रहे । यह शर्कराधेनु सम्पूर्ण पापांको दूर करनेवाली तथा अखिल कामनाओंको दैनेमें पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं और ऐसपौसे सम्पन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शर्कराधेनुका दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिलती है। जो मानव भक्तिपूर्वक इसे सुनता अथवा पढ्ता भी है, वह सम्पूर्ण|

पापोंसे छूटकर विष्णुलोकको प्रपत होता है प्रोहित होताजी कहते हैं-राजन्। अब सम्पूर्ण पापोंके नाशक 'मध्धेनु'के दानकी विधि सुनो। लिपी हुई पवित्र भृपिपर काला मृगवर्म और कुशा बिहाकर सोलह घड़े मधुसे एक षेतु तथा उसके चौषाई भागसे बछड़ेकी आकृति बनाकर स्थापित करे। उस धेनुका मुख सोनेका, उसके मुङ्ग (सींग) अगुरु एवं चन्दनके, पीठ ताँबेकी और सास्ता (गलकम्बल) रेहामी सुतके बनाये उसके चरण ईखके हों। फिर उजले कम्बलसे इस धेनुको दककर गुड़से इसके मुखकी तथा शर्करासे जिहाकी आकृति बनानी चाहिये। उसके ऑठ पुष्पके और दाँव फलोंके बने हों। वह कुशके रोवें तथा चाँदीके खुरोंसे सशोभित हो और उसके कान श्रेष्ठ पत्तींसे बनाने चाहिये। फिर उसके चारों दिशाओंमें सप्तथान्यके साय तिलसे भरे हुए चार पात्र रखने चाहिये। फिर दो वस्त्रोंसे उसको दककर कण्डके आभृषणसे उसे अलंकृत कर दे काँसेकी दोहनी बनाकर चन्दन और फुलॉसे उस धेनुकी पूजा करनी चाहिये। अयन, विष्व, व्यतीपात, दिनक्षय, संक्रान्ति और ग्रहणके अवसरपर इस घेनुके दानका विशेष महत्त्व है, अथवा अपनी इच्छासे इसे सभी कालमें सम्पादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और सम्पत्तिको देखकर दानका प्रतिपादन करना चाहिये। दान लेनेवाला ब्राह्मण दरिद्व, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद वेदान्तका पारगामी तथा आर्यावर्तदेशमें उत्पन्न हुआ होना चाहिये। धेनुकी पूँछभगका स्पर्श करके हाथमें जल और दक्षिणा लेकर चन्दन और धूपसे पूजा-कर फिर दो बस्त्रोंसे ढककर अपनी शक्तिके अनुसार अन्तसहित उसका दान कर दे, कंजूसी न करे। सभी विधि जलपूर्वक होनी चाहिये

प्रार्चन करे—'सध्धेनो । तुम्हें मेरा नमस्कार है । हुम्हारी कृपासे मेरे पितर और देवतागण प्रसना हो जायें ' ग्रहीता कहे- 'देखि में विशेष रूपसे कुटुम्बकी रक्षाके लिये तुम्हें ग्रहण करता हैं। मधुधनो ! तुम कामदुहा हो मेरी कामनाओंको पूर्ण करो। तुम्हें मेरा नमस्कार। 'मधुवाता०\*' (ऋकसंहि० १ । ९० ६—८) इस मन्त्रको पढ्कर इस धेनका दान करना चाहिये। महाराज! दानके पश्चात् स्प्रता और जूता भी देना चाहिये। राजन्।

बाह्मणको दान करनेके पूर्व दाता इस प्रकार इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो 'मधुधेनु'का दान करता है, वह एक दिन खीर और मधुके आहारपर रहे। दान लेनेवाले ब्राह्मणको मधु और खीरके आहार-पर तीन सर्ते व्यतीत करनी चाहिये। इसका दाता दस पूर्वजों और आगे होनेवाली दस पीढ़ियाँ एवं स्वयं आप—इस प्रकार इक्कीस पोड़ियोंको तारकर भगवान् विष्णुके स्थानमें पहुँचता है। जो मानव इस प्रसङ्गको श्रद्धाके साथ सुनता अथवा सुनाता है, वह समस्त पापोंसे खुटकर विष्णुलोकमें चला जाता है।' [अध्याय १०३-१०४]

## 'क्षीरधेनु' तथा 'दधिधेनु'-दानकी विधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन्! अब श्रीरधेनु-दानकी विधि सुतो—राजेन्द्र! गायके गोबरसे लिपी गयी पवित्र भूमिपर 'गोचर्म'मात्र प्रमाणमें सब ओर कुशाएँ बिछा दे। उसके कपर विवेकी पुरुष कृष्णमृगका चर्म रखे। उसपर गायके गांबरसे एक विस्तृत कुण्डिकाका निर्माण करे और वहाँ द्वसे भरा हुआ एक घडा रखे। उसके चौथाई भागवाला कलश बखडेके स्थानमें रखें जिसका भुख सोनेका एवं सींग चन्दन तथा अगुरु काळके बने हों। कानोंके स्थानमें वृक्षके उत्तम परी रखे। इस कुम्मके ऊपर तिलका पात्र रखनेका विधान है। गुडसे उसके मुखको, शर्करासे जिह्नाकी, वत्तम फलोंसे दौतोंकी और मोतियांसे आँखोंको रचना करनी चाहिये। उसके ईखके चरण, कुशके रोवें और तौबेकी पीठ बनावी जाय। सफेद कम्बलसे उसका गलकम्बल बनाये 🛭 रेशमके सूतोंसे उसकी पूँछ तथा मक्खनसे उसका | करते हैं, उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। इस

थन जनाये अथवा उसके सींग सोनेके एवं खुर चाँदोके हों। फिर पासमें पञ्चरत्न रखे जारों दिशाओं में तिलसे भरे हुए चार पात्र तथा सभी दिशाओं में सफ्तधान्य रखनेका नियम है। इस प्रकारके लक्षणोंसे सम्पन्न क्षीरधेनकी कल्पना करती चाहिये। फिर दो वस्त्रोंसे ढककर चन्दन और फुलोंसे उसकी पूजा करनी चाहिये उसे वस्त्र आदिसे अलंकृत करके मुद्रिका और कानके कण्डलसे भी सजाये। तत्पश्चात् धूप-दीप देकर वह क्षीरधेनु माह्मणको अर्पण कर दे। दानके समय खड़ाऊँ, जुते और छाता भी दे **'आप्यायस्व०'** (वै०आर०३११७) इस वेदोक्त पन्त्रसे प्रार्थना करनेका नियम है। राजन्! पूर्वोक्त 'आश्रय: सर्वभूतानाम्o' तथा 'आप्यायस्य ममाङ्गानि० ' इन मन्त्रोंको क्षीरधेनुका दान लेनेवाला ब्राह्मण भी पढे । यह इस दानकी विधि कही गयी और काँसेकी दोहनी उसके पासमें रख दे। है। इस प्रकार दी जानेवाली घेनुका जो दर्शन

<sup>&</sup>quot; 'वह पूर पन्न इस प्रकार है— मधु वाला ऋलायते यथु शरीन जिन्यवः ॥ मध्यीर्गः सन्वोवधिः यथु वळपुत्रोवसी मधुम्तवर्षिने स्य | ययु ह्यौरस्तु नः पिता∦ ययुमानो धनस्पतिर्मधुमा÷ अस्तु सूर्यः । माध्वीगाँको भवन्तु पः ॥ (ऋक्० १ ९० ६—८. **चन्**० १३। २७—२५) ।

दानके साथ अपनी शक्तिके अनुसार एक हजार अथवा सौ सोनेके सिवके देने चाहिये। महाराज 'श्रीरधेन्' देनेसे जो फल होता है, अब उसे सुनो—इसका दाता साठ हजार वर्षातक इन्द्रलोकमें स्वान पाता है। फिर वह उत्तम माला और चन्दनसे सुशोभित होकर अपने पिता पितामह आदिके साथ दिव्य विमानमें सवार होकर ब्रह्मलोकको जाता है। वहाँ वह बहुत दिनातक आनन्दका अनुभव करके फिर सूर्यके समान प्रकाशमान उत्तम विमानपर सवार होकर वह विष्णुलोकमें जाता है। जाते समय मार्गमें अपसराएँ उसकी संगीत और वाद्योंसे सेवा करती हैं। वह विष्णुपवनमें बहुत दिनांतक रहकर फिर श्रीविष्णुमें ही लीन हो जाता है। राजन्! जो पुरुष इस 'क्षीरधेनु'के प्रसङ्गको सुनता है अथवा भक्तिभावसे पढता है, वह सब पापोंसे छटकर विष्णुलोकमं चला जाता है।

पुरोहित होताजी कहते हैं —राजन्! अब मैं तुम्हें 'दक्षिधेनु'का विधान बताता है 'सूनो। पहले गोबरसे 'गोखर्म'के प्रमाणयक पृथ्वीको लीपकर उसे पुष्पोंसे सुशोधित कर ले और उसपर कशा बिछा देना चाहिये। फिर उसपर काला मगचर्म और कम्बल बिछाकर पृथ्वीपर चला जाता है। [अध्याय १०५-१०६]

सफ्तधान्य विखेर दे और उसके ऊपर दहीसे भरा हुआ एक घडा रह्ये। उसके चौथाई भागमें बल्रहेके लिये छोटा कलश रखरेका विधान है। सोनेसे उसके मुखको शोभा बनाये और दो बस्बोंसे आच्छादित करके फुल और चन्दनसे उसको पूजा करे। तत्पश्चात जो कलीन एवं साध् स्वभावका हो तथा श्रमा आदि गुणोंसे युक्त हो-ऐसे बुद्धिपान् बाह्यणको यह दक्षिधेनु दान कर दे धेनुके पुच्छभागमें बैठकर यह विधि सम्पन्त करनी चाहिये औंगूठी और कानके भूषणोंसे अलंकृतकर खड़ाऊँ, जूता और छाता देकर 'दक्षिक्राव्योरकारिषंठ' (ऋक्० ४।३९ ६)— यह मन्त्र पढकर भलीभौति सुपूजित 'दिधिधेनु'का दान करे। राजेन्द्र! जिस दिन यह दक्षिमयो धेनु दे, उस दिन दही खाकर ही रह जाय। राजन्। यजमान एक दिन दहीके आहारपर रहे और ब्राह्मफको तीन यत्रियाँतक दहीके आहारपर रहना चाहिये जो दिधधेनुक दान करते समय इस दश्यको देखते हैं, उनको परम पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धांके साथ इस प्रसङ्को सुनता अथवा किसी दूसरेको सुनाता है, वह भी अश्वमेध यञ्जके फलको प्राप्तकर विष्णुलोकर्मे

## 'नवनीतधेनु' तथा 'लवणधेनु'की दानविधि

'नवनोतधेनु'के दानको विधि सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट सकता है 'गोचर्मप्रमाण'-। की भूमिको गोबासे लीपकर उसके ऊपर काला मृगचर्म बिछाकर ढाई सेर वजनका मक्खनसे भरा हुआ एक घड़ा वहाँ स्थापित करे उसके उत्तर दिशामें चतुर्यौश भागवाला एक कलश बल्लडेके प्रतिनिधिस्वरूप रखे. राजन्। उस घडेपर | ताप्रमय पीठ. रौप्यमय खुरकी रचनाकर दर्शमय

पुरोहित होताजी बोले—राजन्! अब ही सोनेकी सींग और सुन्दर मुखकी रचना करनी चाहिये। मोतियाँसे उसके नेत्र तथा गुड़से जीभ बनाये। फुलोंद्वारा उसके हॉट, फलोंद्वारा दौँत तथा स्थच्छ सुत्रोद्वारा उसका गलकम्बल बनाये. अथवा शकरासे उसकी जीभ एवं रेशमी सुत्रांसे उसके पलकम्बलका निर्माण करे। राजन् मक्खनसे उसका थन बनाये इंखसे चरण, उसकी

रोमोस उस धेनुको अलंकृत करे। पासमें पश्चरत रखकर उसके चारों ओर तिलस भरे हुए चार पात्र रख दिये जायें उस कलश (~रूपो गौ) को दो बस्त्रोंसे ढककर चन्दन और फुलसे सुशोधित करे। फिर चर्से दिशाओंमें दीपक प्रव्वलित कर वह मौ बाह्मणको अर्पण कर दे पूर्वोक्त धेनुओंके विषयमें जो मन्त्र कहे गये हैं। उन्हीं मन्त्रोंका यहाँ भी जप करना चाहिये। साथमें इतना अधिक कहे देवि पूर्व समयमें सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंने मिलकर समुद्रका मन्यन किया था। उस अवसरपर यह दिव्य अमृतमय पवित्र नवनीत निकला, जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी तृष्ति होती है। ऐसे नवनीतको मेरा नमस्कार! ऐसा कहकर परिवारवाले ब्राह्मणको यह गौ देना चाहिये। धेन् देनेके पश्चात् दोहनीपात्र और उसके उपकरण दे तथा उस गाँको ब्राह्मणके घरतक पहुँचा दे। राजन् इस धेनुका दान लेनेवाले ब्राह्मणको चाहिये कि उस दिन वह हविष्य तथा रसपर ही रह जाय और देनेवाला भी इसी प्रकार तीन दिनोतक रहे। राजन्। धेनुदान करते समय इस दुश्यको देखनेवाला भी सम्पूर्ण पर्गोसे मुक्त होकर भगवान् शिवके सायुष्यको प्राप्त कर लेता है। वह मानव अपने पहले हुए पिठरों तथा आगे होनेवाले संतितयोंके साथ प्रलयपर्यन्त विष्णुलोकमें निवास करता है। जो भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनता तथा सुनाता है, वह भी सम्पूर्ण पापींसे शुद्ध होकर विष्णुलोकमें सम्मानित होता है।

पुरोहित होताची बोले— राजेन्द्र! अन रिकेंक अनुसार सुवर्णसे ब्राह्मणकी विधिवत् 'लवणधेनु' दानका प्रसङ्ग सुनो मनुष्यको चाहिये पूजाकर ब्राह्मणके हाधमें दक्षिणासहित गौकी पूँछ कि यह एक मन वजनके नमकसे एक धेनु पकड़ा दे। साब ही दान करते समय कहना बनाकर लिपी हुई पवित्र भूमिपर मृण्चर्पके कपर चाहिये—'ब्राह्मणदेव! आप इस स्ट्राह्मणी स्थापना करे। साथमें चार सेर नमकका एक गौसे प्रार्थना करे—'परमवन्दनीये! स्ट्राह्मणी

बछड़ा भी बनाना चाहिये, जिसके चरण ईखसे बने हों। उसके मुँह और सींग सोनके तथा खुर चाँदीके होने चाहिये। राजन्! उसके मुखका अन्तर्भाग गृहका, दाँत फलके, जोभ शर्कराकी, नासिका चन्दनकी ऑखें स्वकी, कान पत्तींके. कोख श्रीखण्डकी, यन नवनीतके, पुच्छ सूत्रमय, पृष्ठ ताप्रमय और उसके रोवें कुशके हों : राजेन्द्र ! पासमें काँसेकी दोहनीशात्र भी रखना चाहिये। फिर घण्टा और आभूषणोंसे इस घेनुको भूषित करे। चन्दन, फूल और धूप आदिसे विधिपूर्वक उसकी पूजाकर दो बस्त्रॉसे ढककर फिर उसे ब्राह्मणको अर्पण कर दे, नक्षत्र और प्रहोंद्वारा कष्ट होनेपर मनुष्य किसी भी समय लवणधेनुका दान कर सकता है। वैसे ग्रहण, संक्रान्तिकाल, व्यतीपात योग और अयन बदलते समय इसके दानकी विशेष विधि है। दान ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण साधु-स्वभावका, शुद्ध कुलमें उत्पन्न, बुद्धिमान्, वेद और वेदान्तका पूर्ण विद्वान्, श्रोप्रिय और अग्निहोत्री होना चाहिये तथा राजन ! ऐसे ब्राह्मणको, जो अमत्सरी—(किसीसे द्वेष न करता) हो, उसे यह गौ देनी चाहिये। इस प्रकार पूजा करके मन्त्र पढ़कर गौके पूँछकी ओर बैठकर गौका दान करना चाहिये। साथ ही छाता-जुता भी दान करना चाहिये। फिर उसे दो वस्त्रांसे बककर अँगुठी, कानके कुण्डलोंसे पूजा करके दक्षिणा और कम्बल प्रदान करे. पहले कही हुई विधिका पालन करनेके साथ अपनी रुक्तिके अनुसार सुवर्णसे बाह्मणकी विधिवत् पुजाकर ब्राह्मणके हाथमें दक्षिणासहित गौकी पुँछ पकड़ा दे। साथ ही दान करते समय कहना चाहिये—'झाहाणदेव! आप इस रुद्ररूपी धेनुको स्वीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है।' फिर

गो ! तुम्हें नमस्कार । तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो 📗 निवास है, उसे प्राप्त कर लेता है । जो भक्तिके लवणधेनु दानकर दाता एक दिन लवणके साथ इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेको सुनाता है, वह मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छुटकर भगवान् रुद्रके लोकको प्राप्त करता है।

[अध्याय १०७-१०८]

इस दाउके फलस्वरूप, जहाँ भगवान जंकरका।

## 'कार्यांस' एवं 'धान्य-धेनु'की दानविधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् अब कर्पासमयी धेनुके दानकी विधि बनाता है, जिसके प्रभावसं मनुष्य उत्तम इन्द्रलोकको प्राप्त करता है। विषुवयोग, अयनके परिवर्तनका समय, युगादितिथि, ग्रहणके अवसर, ग्रहाँकी पीडा दु-स्वप्न-दर्शन तथा अरिष्टकी सम्भावना होनेपर मनुष्योंके लिये यह कर्पासधेनुका दान श्रेयोवह होता है। राजन्! दानके लिये गायके गोबरसे लिपो भूमिपर कश बिछाकर उसपर तिल बिखेरकर बीचमें वस्त्र और मालासे सुशोभित (कपाससे बनी) धेनुकी स्थापना करनी चाहिये। धृप, दीप और नैवेदा आदिसे श्रद्धापूर्वक (मान्सयंतिहरू होकर) उसको पूजा करनी चाहिये कृपणताका त्यागकर चार भार कपाससे सर्वोत्तम गौकी रचना करे। दो भारसे गौकी रचना करना मध्यम तथा एक भारसे बनी हुई धेनु अधम श्रेणीकी कही गयी है। धनकी कंजुसीका सर्वया त्याग करना अनिवार्य है। गायके चौथाई भागमें बछड़ेकी कल्पना करके उसका दान करना चाहिये। सोनेका साँग, चाँदीका खुर, अनेक फलोंके दाँत और रनगर्भसे युक्त धेनु होनी चाहिये। श्रद्धांके साथ ऐसी सर्वाङ्गपूर्ण कर्पासमयी धेनु बनाकर उसका मन्त्रीके द्वारा आहान एवं प्रतिष्ठाकर उसे ब्राह्मणको निर्वेदित कर दे। श्रद्धाके साथ संयमपूर्वक गौको हायसे स्पर्श करके दान करना चाहिये। पूर्वोक्त विधिका पालन करते हुए मन्त्र पढ्कर |

आहारपर रहे और लेनेवाले ब्राह्मणको तीन

रातोंतक लवणके आहारपर रहना चाहिये। दाता

दान करे। मन्त्रका भाव इस प्रकार है 'देखि तुम्हारे अभावमें किसी भी देवताका कार्य नहीं चलता, यदि यह बात सत्य है तो देवि तुम इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करो! मेरा उद्घार करो।

पुरोहित होताजी कहते हैं-राजन्। अब धान्यमयी धेनुका प्रसङ्घ सुनो, जिससे स्वयं पार्वतीजी भी संतुष्ट हो जाती हैं। विशुवयोग अयनके परिवर्तनका समय अथवा कार्तिककी पुर्णिमाके शुभ समयमें इस दानका विशेष महत्त्व है इसके दान करनेसे जैसे सहुसे चन्द्रमाका उद्धार होता है, वैसे ही मनुष्य पापसे छूट जाता है। अब उसी धेन्दानको उत्तम विधि में कहता हैं राजेन्द्र। दस घेनु-दान करनेसे जो फल मिलता है. वह फल एक धान्यमयो धेनुके दानसे सुलभ हो जाता है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पहलेकी भौति गोबरसे लिपी हुई पवित्र भूमिपर काले मृगका चर्म बिछाकर उसपर इस धान्य धेनुकी स्थापनाकर उसकी पूजा करे। चार दोन, छः मन वजनके अन्नसे बनी हुई धेनु उत्तम और दो दोन, तीन मन अन्तके बनी धेनु मध्यम मानी गयी है। सोनके सींग, चाँदीके खुर, रक गोमंद तथा अगुरु एवं चन्दनसे उस गायकी नासिका, भोतीसे दाँत तथा घी और मध्से उस गायके मुखकी रचना करे। श्रेष्ठ वृक्षके पत्तेरसे कानकी रचनाकर कॉॅंसेका दोहनीपात्र उसके साधमें रखना चाहिये। उसके चरण ईखके और

पूँछ रेशमी वस्त्रके बनाये। फिर रहोंसे भरे अनेक प्रकारके फलांको उसके पास रखे। खड़ाऊँ, जूता छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहीं रखने चाहिये पहलेके समान सभी अञ्चोंकी कल्पना करे और मधुसे उस गायका सुन्दर मुख बनाये। पुण्यकाल उपस्थित होनेपर पहले-जैसे ही दीपक आदिसे पूजा करनेके पश्चात् सर्वप्रथम स्तान करके श्वेत बस्त्र धारण करे। फिर तीन बार उस गायकी प्रदक्षिण करे और दण्डकी भौति उसके सामने लेटकर उसे साष्ट्राङ्क प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् ब्राह्मणसे प्रार्थनाः करे—'ब्राह्मणदेवताः आप महान् ऐश्चर्यंसे सम्पन्न, वेद और वेदान्तके पारगामी विद्वान् हैं। द्विजश्रेष्ठ! मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्ततपूर्वक स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये। इस दानके प्रभावसे देवाधिदेव भगवान् मधुसूदन मुझपर प्रसन्त हो जायै। भगवान् गोविन्दके पास जो लक्ष्मी विराजती हैं, अगिनकी पत्नी स्थाहा इन्द्रकी शची, शिवकी गाँची, ब्रह्माओकी पक्षी गायत्री, चन्द्रमाकी ज्योतस्त्र, सूर्यकी प्रभा बृहस्पतिकी बृद्धि तथा प्रनियोंकी जो पेथा है, ये सभी वहाँ धान्यमयी अन्तपूर्णादेवी धेतुरूपमें मेरे | सम्मान प्राप्त करता है। [अध्याय १०९ ११०]

पास विराजमान हैं।' इस प्रकार कहकर वह धेनु ब्राह्मणको अर्पण कर दे।

इस प्रकार गोदान करनेके बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मणको प्रदक्षिणाकर क्षमा माँगे। सजन! धन और स्त्रोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीके दानसे अधिक पुण्यफल इस धान्यधेनुके दानसे मिलता है। राजेन्द्र। इससे मुक्ति और भुक्तिरूप फल सुलभ हो जाते हैं। अतः इसका दान अवस्य करना चाहिये। इस दानके प्रभावसे संसारमें दानाके सौभाष, आयु और आरोप्य बढ़ते हैं और मरनेपर सूर्यके समान प्रकाशमान किङ्किणीकी जालियोंसे सुशोधित विमानद्वारा, अप्सराआंसे स्तुति किया जाता हुआ, यह भगवान् शिवके निवासस्थान कैलासको जाता है। जबतक उसे यह दान समरण रहता है तबतक स्वर्गलोकमें इसकी प्रतिष्ठा होती है। फिर स्वर्गसे च्युव होनेपर बह जम्बूद्वीपका राजा होता है। 'धान्यधेनु'का यह माहात्म्य स्वयं भगवानुद्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापींसे मुक्त एवं परम शुद्धः विग्रह होकर रुद्रलोकमें पूजा, प्रतिष्ठा और

### कपिलादानकी विधि एवं माहात्म्य

पुरोहित होताजी कहते हैं —राजन अब परमोत्तम कपिला गौका वर्णन करता हूँ जिसके दान करनेसे मनुष्य उत्तम विष्णुलोकको प्राप्त होता है, पूर्वनिदिष्ट विधिक अनुसार बछड़े सहित समस्त अलंकारोंसे अलंकृत तथा खोंसे विभूषितकर कपिला-धेनुका दान करना चाहिये। (भगवान् वराह पृथ्वीसे कहते हैं—) भामिनि! कपिला गायके सिर और ग्रीवामें सम्पूर्ण तीर्थ |

हुए जलको प्रेमपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रात काल उठकर जिसने कॉएला गौकी प्रदक्षिण की, उसने मानो सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर ली और उसके दस जन्मके किये हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। एवित्र व्रतके आचरण करनेवाले पुरुषको कपिला गौके मुत्रसे स्नान करना निवास करते 🗗 जो मनुष्य प्रात-काल चाहिये। ऐसा कश्नेवाला मानो गङ्गा आदि उड़कर कपिला गाँके गले एवं मस्तकसे गिरे राभी तीधींमें स्नान कर चुका। भक्तिपूर्वक

उसके मूत्रसं स्नान करनेपर मनुष्य पवित्र हो। जाता है। फिर जो जीवनपर्यन्त स्नान करता है वह पापसे छूट जाय, इसमें तो संदेह ही क्या ? एक मनुष्य जो एक हजार साधारण गाँ दान करता है और दूसरा व्यक्ति जो एक कपिला दान करता है – इन दोनोंका फल समान है। यदि कपिला माँ कहीं मर गयी हो तो उसकी हड्डीकी रान्धको भी मनुष्य जबतक सुँघता है तबतक उसके शरीरमें पुण्य व्याप्त होते रहते हैं। कपिलाके शरीरको खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भय एवं रोग आदिके अवसरपर इसकी सेवा करनेसे सौ गौके दानके त्ल्य पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भूखी हुई कपिला गीको एक भी तुम देस है, उसे 'गोमेधयज्ञ'का फल होता है और वह अग्निके समान देदीप्यमान होकर दिव्य विमानाँद्वास भगवानुके | मार्ग सुलभ हो जाता है लोकको जाता है।

सोनेके समान रंगवाली कपिला प्रथम श्रेणीकी है और पिङ्गलक्षणवाली द्वितीय श्रेणीकी लाल आँखवाली कपिला गौ तीसरी श्रेणीकी कपिला कही जाती है तथा बैड्यंके समान पिकुलवर्णवाली चौथी कपिला है। अनेक वर्णीवाली कपिला पॉंचवॉ, कुछ होत और पीले रंगवाली छठी। सफेद एवं पीली आँखवाली सातवीं, काले और पीले रंगसे मिश्रित आठवीं, गुलावी रंगवाली नवीं, पीली पूँछवाली दसवीं और सफेद खुरवाली ग्यारहवीं श्रेणीकी कपिला गौ कही गयी है। इन सम्पूर्ण लक्षणांसे युक्त सथा अखिल अलंकारांसे अलंकृत की हुई कपिला मौ भक्क ब्राह्मणको दान करनी चाहिये। इस गाँके दान करनेपर भुकि और मुक्तिकी प्राप्ति होती है। साथ ही इस गाँका दान करनेके प्रभावसे देनेवालेको भगवान् विष्णुका

[अध्याय १११]

कपिला-माहात्म्य, 'उभयतोमुखी' गोदान, हेम कुम्भदान और पुराणकी प्रशंसा

وريرون بالكابلى المنازلة

मैं कपिलाके भेद तथा उभयमुखी गोदानका वर्णन करता हैं, जिसे पूर्वकालमें पृथ्वीके पृछनेपर भगवान् वसहने कहा थाः।

पृथ्वीने पूछा---प्रभो! आपने जिस कपिला गाँकी बात कही है तथा आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ है, वह हेमधेन सदा पुण्यमयी है। प्रभी उसके कितने और क्या लक्षण हैं तथा स्वयम्भू ब्रह्माजीने स्वयं कितने प्रकारकी कपिलाएँ बतलायी हैं ? माधव ! दान करनेपर यह कपिला **गौ** किस प्रकारका पुण्य प्रदान कर सकती **है** ? बगद्भुरो विस्तारपूर्वक यह प्रसङ्ग मैं आपसे सुनन) चाहती हैं।

भगवान् बगह कहते हैं — देवि यह प्रसङ्ग ।

पुरोहित होतच्जी कहते हैं—महाराज अब पिनंत्र एवं पापोंका नाश करनेवाला है। इसे भलीभौति बतलाता हुँ, सुनो । इसके सुननेपात्रसं ही पुरुष अखिल पापोंसे मुक्त हो जाना है। दशनने ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने सम्पूर्ण तेजांका सार एकत्रकर यज्ञोंमें अग्निकोत्रकी सम्पन्नताके लिये कपिला गौका निर्माण किया था। वसुंधरे! कपिला गौ पवित्रांको पवित्र करनेवाली, मङ्गलांका मञ्जल तथा पुण्योंमें परम पुण्यमयी है। तप इसीका रूप है, ब्रतोंमें यह उत्तम व्रत, दानोंमें यह उत्तम दान तथा निधियोंमें यह अक्षय निषि है। पृथ्वीमें मुप्तरूपसे या प्रकटरूपसे जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं सम्पूर्ण लोकोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रभृति द्विजातियोंद्वास सायंकाल और प्रातः -काल अग्निहोत्र आदि हवनकी जो भी क्रियाएँ

हैं, वे सभी कपिला गायके धृत् और तथा दहीसे श्रोती हैं। विधिपूर्वक पन्त्रोंका उच्चारणकर इनमें व्याप्त घृतसे जो इवन करता या अतिधिकी पूजा करता है, वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानों-पर चढकर सूर्यमण्डलके मध्यभागसे होते हुए विष्णुलोकमें जाता है। अनन्तरूपिणी कपिला धेनुमें सिद्धि और बुद्धि देनेकी पूर्ण योग्यता है। सम्पूर्ण लक्षणाँसे सक्षित जिन कपिला धेन्ओंका पहले वर्णन किया गया है वे सभी भहान ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं। उनकी कृपासे निश्चय ही मानवोंका उद्धार हो जाता है। जिनमें कपिलाके एक भी लक्षण घटित हो, ऐसी स्थितिमें सम्पूर्ण पापोंका नाज करनेवाली कपिलाधेतुको सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी कपिलाके पूच्छ मुख और रोम सब अस्तिके समान माने जाते हैं। यह अस्तिमयो कपिलादेवी 'सुवर्णाख्या' बतायी जाती है। जो बाह्यण प्रवल इच्छाके कारण हीन व्यक्तिसे ऐसी कपिलाधेनु दानमें लेकर उसका दूध पीता है तो इस निन्दित कर्मके कारण उस अधम ग्राह्मणको पतितके समान समझना चाहिये। जो ब्राह्मण हीन ठ्यक्तियोंसे कपिलाका दान लेता है उसके पितर उसी समयसे अपवित्र स्थानमें पड़ जाते हैं। ऐसं काद्मणसे बात भी नहीं करनी चाहिये और एक आसनपर भी नहीं बैठना चाहिये। वर्स्धरे क्राह्मण समाज दूरसे ही ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मणका न्याग कर दे यदि ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मणसे बार्तालाप हो गया वा एक आसनपर बैठ गया तो उस बैठनेवाले बाह्मणको प्राजापत्य एवं कृच्छ-व्रत करना चाहिये, तब उसको शुद्धि होती है। अन्य करोड़ों विस्तृत दानोंकी क्या आवश्यकता ? एक कपिला गौका दान ही साधारण हजार गौओंके दानके समान है। ब्रोजिय दरिंद्र, शुद्ध आचारवाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको एक भी

कपिला गौ देना सर्वोत्तम है।

गृहाश्रमी पुरुषको चाहिये कि दान देनेके लिये जल्दी हो प्रसंख करनेवाली धेनुका पालन करे। जिस समय वह कपिला धेन् आधा प्रसव करनेकी स्थितिमें हो आय. उसी समय उसे ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये। जब उत्पन्न होनेवाले बछडेका मुख योनिके बाहर दीखने लगे और रोष अङ्ग अभी भीतर ही रहे, अर्थात् अभी पूरे गर्भका उसने मोचन (बाहर) नहीं किया, तबतक वह धेनु सम्पूर्ण पृथ्वीके समान मानी जाती है। वसुंघरे ऐसी मायका दान करनेवाले पुरुष ब्रह्मबादियोंसे सुपुजित होकर ब्रह्मलोक्षमें उतने करोड वर्षोतक निवास करते हैं जितनी कि धेन और बळडेके रोमांकी संख्याएँ होती हैं। सोनेके सोंग, चौंदीके खुरसे सम्यन्त करके कपिला गौ ब्राह्मणके हाथमें दे। दान करते समय उस धेनुका पुच्छ ब्राह्मणके हायपर रख दे। हाथपर जल लेकर शुद्ध वाणीमं ब्राह्मणसे संकल्प पदवाने , जो पुरुष इस प्रकार (उभयमुखी गौका) दान करता है, उसने मानो समुद्रसे घिरी हुई पर्वतों और वनांसे तथा रहोंसे परिपूर्ण समूची पृथ्वीका दान कर दिया---इसमें कोई संशय नहीं ! ऐसा मनुष्य इस दानसे निश्चय ही पृथ्वी-दानके तुल्य फलका भागी होता है। वह अपने पितरोंके साथ आर्जन्दित होकर भगवान्। विष्णुके परम धाममें पहुँच जाता है। शह्मणका धन र्छाननेबाला, गोघाती अधवा गर्भपात करनेवाला पापी दूसरोंको ठगनेवाला, बेदनिन्दक, मास्तिक. ब्राह्मणीका निन्दक और सन्कर्ममें दोषदृष्टि श्खनेवाला महान् पायी समझा जाता है। किंतु ऐसा घार पापी भी बहुतसे सुवर्णोंसे वुक्त ठभवमुखी गाँके दानसे सम्पूर्ण पापाँसे मुक्त हो जाता है। ब्रेष्ट भावाँवाली पृथ्वी देवि। दाताको चाहिये कि उस दिन खोरका भोजन करे अथवा दूधके ही सहारे रहे। गोदानके

समय बाह्मणसे प्रार्थना करे 'मैं यह उभय मुखी गाय देता हूँ आप इसे स्वीकार करें। इसके प्रभावसे मेरा इस लोक तथा परलोकमें निक्षय ही कल्याण हो।' फिर गायसे प्रार्थना करे—'अपने वंशकी वृद्धिके लिये मैंने तुम्हें दानमें दिया। तुम सदा मेरा कल्याण करो ' दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनुसे प्रार्थना करे 'धेनो! अपने कृदुम्बकी रक्षाके लिये मैं दानरूपमें तुम्हें स्वीकार कर रहा है देवताओंको भात्रि ! तुम्हें नमस्कार। रुद्राणि ! तुम्हें बार बार नमस्कार। तुम्हारी कृषासे मेरा निरन्तर कल्याण हो आकाश तुम्हारा दाता और पृथ्वी भृहीत्री है। आजतक कौन इसे किसके लिये देनेमें समर्य हो सका है!' वसुंधरे! ऐसा कह लेनेपर दाता ब्राह्मणको विदा करे और ब्राह्मण उस धेनुको अपने घर ले जाय

वसुंधरे. इस प्रकार प्रसवके समय गायका जो दान करता है, उसने मानो सात होपींवाली पृथ्वीका दान कर दिया, इसमें कोई संशय नहीं। चन्द्रमाके समान मुखवाली, सृक्ष्म पथ्य भागवाली द्वपाये हुए सुवर्णवर्णकी कपिला गौकी प्रसव करते समय सम्पूर्ण देवसमुदाय निरन्तर स्तुति करता है। जो व्यक्ति प्रात-काल उठकर समाहितचित्तसे तीन बार भक्तिपूर्वक इस कल्प— 'गोदान विधान'को पढ़ता है, उसके वर्षभरके किये हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते 🍍 जैसे वायुके झोंकेसे धूलके समृह जो पुरुष ब्राद्धके अवसरपर इस परम पावन प्रसङ्का पाठ करता है, उस बुद्धिमान् पुरुषके अन्तरमें दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओंको बडे प्रेपसे ग्रहण करते हैं। अमावास्या तिथिमें **ब्राह्मणांके सम्मुख** जो इसका पाठ करता है, उसके पितर सौ वर्षके लिये तुप्त हा जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरन्तर इसका श्रवण करता है, उसके सौ वर्षोंके भी किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं।

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजेन्द्र! इस परम प्राचीन गोदान-महिमाके रहस्यको भगवान् वसहने पृथ्वीको सुनाया था। सम्पूर्ण पार्थीको शान्त करनेवाला यह पूरा प्रसङ्क मैंने तुम्हें सुना दिया माधमासके शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन तिलधेनुका दान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप दाता सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न होकर अन्तमें भगवान् विष्णुके पदको प्राप्त करता है। महाराज! श्रावणमासके शुक्लपक्षकी द्वादशी विधिके दिन सुवर्णके साथ प्रत्यक्ष धेनुका दान करना चाहिये। राजेन्द्र! ऐसे तो सभी समयमें सब प्रकारकी धेनुओंका दान करना उत्तम है, पर इस दानसे सब प्रकारके पाप शान्त हो जाते हैं और दानाको भृक्ति मुक्ति सुलभ हो जाती है। यह प्रसङ्ख बड़ा विस्तृत है, जिसे मैंने तुमसे संक्षेपमें ही बतलाया है। धेनुओंका दान मनुष्योंके लिये सब प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाला है। राजेन्द्र। जो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वह भृखसे अत्यन्त पीड़ित होता रहता है।

राजन्। इस समय कार्त्तिकका महीना चल रहा है। इसमें भौतिक रहीं और ओषधियोंसे युक्त 'ब्रह्मण्ड' का दान करना चाहिये देवता, दानव और यक्ष सब ब्रह्मण्डके ही अन्तर्गत हैं। यह सम्पूर्ण बीजों और रहींसे समन्वित है इसे हेम्पय बताया गया है। कार्त्तिकमें शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन अथवा विशेष करके पूर्णमासीके अवसरपर इस रबसहित ब्रह्माण्डाकृतिको श्रेष्ठ पुरोहितको भक्तिके साथ दान करे। राजन्! ब्रह्माण्डभरमें जितने तीर्थ हैं तथा जितने दान हैं वे सभी इस ब्रह्माण्डदाता पुरुषके द्वारा सम्पन्त हो गये—ऐसा समझनः चाहिने। संक्षेपसे यह प्रसङ्ग तुम्हें नता दिया। राजन्। जो पुरुष हजारों दक्षिणाओं से सम्यन्न होनेवाला यज करता है वह तो ब्रह्मण्डके किसी एक देशको भूजा करता है, पर जो पुरुष इस सारे ब्रह्मण्डकी अर्थनाकर, सामग्री दान करता है, उसके द्वारा मानो सभी हवन, पाठ और कीतन विधिपूर्वक सम्यन्न हो गये।

इस प्रकारकी बात सुनकर राजाने उसी समय एक सुवर्ण-कुम्भमें ब्रह्माण्डकी कल्पनाकर विधिपूर्वक उन ऋषिको ब्रह्माण्डका दान किया और उसके फलस्वकप वह राजा सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न हो स्वर्गको चला एका। अतएक राजेन्द्र ! तुम भी वह दान करके सुखी हो जाओ वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर उस राजाने भी ऐसा हो किया। फिर उन्हें वह परम सिद्धि प्राप्त हुई, जिस पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं करता।\*

अगवान् वाह कहते हैं—देवि! यह संहिता सम्पूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करनेवाली है। इसकी तुस्तर सामने वर्णन कर दिवा। वरागेहें 'वराह' नामसे प्रसिद्ध इस संहितामें आंखल पानकों को नष्ट करनेकी तिक है। सर्वह परम प्रभुसं ही इसका उद्धव हुआ था। तत्पश्चात् ब्रह्माजी इसके विशेषत्र हुए ब्रह्माजीने इसे अपने पुत्र पुलस्त्वजीको बताया। पुलस्त्यजीने परशुरामजीको परशुरामजीने अपने शिष्य उग्नको और उग्नने मनुको इसकी शिक्षा दी। यह तो पूर्वकरूपकी बात हुई अब भविष्यकी बात सुना, धराधेरे तुम्हारी कृपासे कृपिल आदि सिद्ध पुरुष तपस्या करके इसे जाननेमें समर्थ होंगे। इसी क्रमसे फिर इसका ज्ञान वेदल्यासको होगा। व्यासदेशके शिष्य

रोमहर्वित नामसे विश्ववात होंगे। वे शुनकके पुत्र शौनकसे इसका कंघन करेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी सबके गुरु होंगे। वे अठारह पुराणांके जाता हैं, जो इस प्रकार कहे गवे हैं—पहला ब्रह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, हीसरा बायुपुराण, चौधा शिवपुराण, पौचवौ भागवतपुराण, छटा नारदपुराण, सातवाँ मार्कण्डेयपुराण, आठवाँ ऑन्नपुराण, नवौ भविष्यपुराण, दसवौ ब्रह्मवेवतंपुराण, ग्यारहर्वे लिङ्गपुराज, बारहर्वे बराहपुराज, तेरहर्वे स्कन्दपुराण, चौदहवाँ वाधनपुराण, चंद्रहवाँ कूर्यपुराण, सोलहर्वा मतस्यपुराण, सत्रहर्वो परुडपुराण और अठारहर्वे ब्रह्माण्डपुराण वसुंधरे जो पुरुष कार्त्तिकमासको द्वादशी विधिके दिन भक्तिपूर्वक इसका पठन एवं व्याख्यान करता है, वह यदि संतानहीन हो तो उसे अवश्य ही पुत्रको प्राप्ति होती है। प्राणियोंको आश्रय देनेवाली देवि। जिसके घरमें यह लिखा हुआ प्रसङ्ग सदा पूजित होता है उसके यहाँ स्वयं भगवान् नारायण विराजते हैं जो भक्तिके साम निरन्तर इसका श्रवण करता है तथा सुनकर भगवान् आदिवसहसे सम्बन्ध रखनेवाले इस 'वराहपुराण'की पूजा करता है। उसने मानो सनातम भगवान् विष्णुकी पूजा कर ली। वसुंधरे<sup> (</sup>इसे सूनकर इस प्रन्थ तथा भगवान्को गन्ध-युष्यमाला और वस्त्रोंसे पूजन तथा भोजन वस्त्रद्वारा बाह्यणीका सम्मान करना चग्हिये। यदि राजा हो तो अपनी शक्तिके अनुसार बहुतसे ग्राम देकर इस पुस्तक— वसहपुराणको पूजा करे। ऐसा करनेवाला मानव सम्पूर्ण पापाँसे मुक्त होकर भगवान् विष्णुके

**対抗 対抗 対抗 ニッ・**。

<sup>ै [</sup>विक्रोण क्ष्राण्या— बराहपूरायके में किस्सोर्ड आदि राजके १९ से ११२ सकके अध्याय 'कृत्यकरण्यक 'अस्तरकं , ईम्बरि द्यानकाड' मीनकार भट्टके दावरक्षा प्रकृतदाको दावरण्य तथा अन्योको दावर्णादका दावर्कपृदी कानावामेगके दावरकार आदिने समः सर्वका इसी समारे इन्हों स्लोकोने साल होते हैं इनमें 'अपरार्क का तथा कृत्यकरणाल' के स्वधिक पे≉ समारीधारका समय १४मी एकं ११मी इसी है इस समय इस पुरानको किननी प्रतिक्षा की, का इससे सुकालोकको तरह मुन्यह हो समझ है ]

## पृथ्वीद्वारा भगवान्की विभूतियोंका वर्णन

**एक बार श्री**सनत्कुमारजी भ्रमण करते हुए पृथ्वीसे आकर मिले और पृष्ठाः देवि ! जिनके आधारपर तुम अबलम्बित हो तथा जिन वराहभगवान्से तुमने पुराणका अवण किया है, उसे तत्त्वपूर्वक कहनेकी कृपा करो। ब्रह्मपूत्र सनत्कुमारकी बात सुनकर पृथ्वीने उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

पुरुषी बोली—विग्रेन्द्र। धगबद्विभृतिका यह विषय अत्यन्त गोपनीय है। जिस समय संसारमें चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य और नक्षत्र इन सभीका अभाव था, सभी दिशाएँ स्तम्भित चीं किसीको कुछ भी ज्ञान नहीं था, न पवनकी गति थी, न अग्नि और विद्युत् ही अपना प्रकाश फैला सकते थे उस समय परम प्रभु परमात्माने मतस्यका अवतार धारणकर रसातलसे वेदोंका उद्घार किया। फिर उन्होंने कुर्मका अवतार धारणकर अमृत प्रकट किया। हिरण्यकशिषु वर पाकर दुप्त (गर्वीला) हो गया था, उस समय भगवानने नरसिंहका अवतार धारणकर उसका संहार करके प्रहाद तथा विश्वकी रक्षा की। इसी प्रकार **उन्होंने परशुराम तथा रामका अवतार धारणकर** रावणादि दृष्टोंका संहार किया और भगवान् वामनद्वारा व्यक्ति बाँधे गये।

फिर सृष्टिके आरम्भमें जब मैं समुद्रमें हुबी जा रही ची, तब मैंने भगवान्से प्रार्थना की-'जनस्त्रभो! आप सम्पूर्ण विश्वके स्वामी 🐉। देवेश! आप मुझपर प्रसन्न होहये। माधव भक्तिपूर्वक में आपकी शरणमें पहुँची हैं, आप कृपा करें। सूर्य, चन्द्रमा, यमराज और कृषेर--इन रूपोंमें आप ही विशजमान हैं। इन्द्र, वरुण, अप्ति, पवन, क्षर अक्षर, दिशा और विदिशा |

नैमिबारण्यके ऋषिसत्रमें सुतजीने कहा कि | आप ही हैं। हजारों युग-युगान्तरोंके समाप्त हो जानेपर भी अग्य सदा एकरस स्थित रहते हैं पृथ्वी जल तेज बायू और आकाश—ये पाँच महाभूत तथा सब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध— ये पाँच कियय आपके हो रूप हैं। ग्रहॉसहित सम्पूर्ण नक्षत्र तथा कला, काहा और मुहुर्त आपके हो परिणाम हैं। सप्तर्षिवृन्द, सूर्य-चन्द्र आदि ज्योतिश्रक्त और भूव—इन सबमें आप हो प्रकाशित होते हैं। मास पक्ष, दिन रात, ऋत् और वर्ष--ये सब भी आप ही हैं। नदियाँ, समृद्र, पर्वत तथा सर्पादि जोवोंके रूपमें परम प्रसिद्ध आप ही सत्तावान् हैं। मेरू-मन्दराचल, विन्ध्य, मलय-दर्दर, हिमालय, निषध आदि पर्वत और प्रधान आयुध सुदर्शन सक्र—ये सब आपके ही रूप हैं। आप धनुषोंमें शिवजीके धनुष—'पिनाक' है, योगोंमें उत्तम 'सांखर' योग हैं। लोकोंके लिये आप परम् परायण भगवान् श्रीनारायण है। यञ्जीमें आप 'महायज्ञ' हैं और यूपों (यज्ञस्तम्भों)-में आप स्थिर रहनेकी शक्ति हैं। वेदोंमें आपको 'सामवेद' कहा जाता है। आप महाव्रतधारी पुरुषके अवयव वेद और वेदाङ्ग हैं। गरजना, बरसना आपके द्वारा ही होता है। आप बाह्या हैं। विष्णो आपके द्वारा अमृतका सूजन होता है, जिसके प्रभावसे जनता जीवन धारण कर रही है। श्रदा-भक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुष भी आप ही हैं। धेय और आधेय—संशा जगतू, जो कुछ इस समय वर्तमान है. वह आप ही हैं। सातों लोकोंके स्वामी भी आपको ही कहा जाता है। काल, मृत्यु, भृत भविष्य, आदि मध्य-अन्त, मेधा-बृद्धि और स्मृति आप ही हैं। सभी आदित्य आपके ही रूप हैं। युगोंका परिवर्तन करना आपका हो कार्य है। आपकी किसोसे तुलना नहीं

की जा सकती, अतः आप अप्रमेष हैं। आप नागोंमें 'शेष' तथा सर्पोंमें 'तक्षक' हैं : उद्घड प्रवह, वरुण और वारुणरूपसे भी आप हो विराजते हैं। आप हो इस विश्वलीलाके भुख्य सुप्रधार हैं। सभी गृहांमें गृह-देवता आप ही हैं। सबके भीतर विराजमान, सबके अन्तरात्मा और मन आप ही हैं। विद्युत् और वैद्युत एवं महाद्युति-ये आपके ही अङ्ग हैं। वृक्षोंमें आप बनस्पति तथा आप सक्तियाओंमें श्रद्धा हैं। आप ही गरुड बनकर अपने आत्मरूप (श्रीहरि) को बहन करते हैं और उनकी सेवामें परायण रहते हैं। दुन्दुभि और नेमिधोषसे जो शब्द होते हैं, वे आपके ही रूप हैं। निर्मल आकाश आपका ही रूप है। आप हो जय और विजय हैं। सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, चेतन और मन भी आप ही हैं। ऐश्वर्य आपका स्वरूप है। आप पर एवं परात्मक हैं। विष एवं अमृत भी आपके ही रूप हैं। जगदुन्त | पुरुष स्वर्गलोकमें सुख पाता है। [अध्याय ११३]

प्रभो । अगयको मेरा सारम्बार प्रणाम है । लोकेसर मैं हवी जा रही हैं, आप भेरी रक्षा करें।'

यह भगवान् केशवकी स्तुति है। व्रतमें दुव स्थिति रखनेवाला जो पुरुष इसका पाठ करता है वह यदि रोगोंसे पीड़ा मा रहा हो तो उसका दु ख दूर हो जाता है। यदि बन्धनमें पड़ा हो तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। अपुत्री पुत्रवान् वन जाता है। दरिद्रको सम्पत्ति सुलभ हो जाती है। विवाहको कामनावाले अविवाहित व्यक्तिका विवाह हो जाता है। कन्याको सुन्दर पति प्राप्त होता है। महान् प्रभु भगवान् माधवकी इस स्तृतिका जो पुरुष सायं और प्रातः पाठ करता है, वह भगवान् विष्णुके लोकमें चला जाता है। इस विषयमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये भगवानुकी कही हुई ऐसी बाणीकी जबतक परिचर्चा होती रहती है तबतक वह

ついかいかんかんかん

#### श्रीवराहावतारका वर्णन

नारायणकी इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशब उसपर प्रसन्न हो गये। फिर कुछ समयतक वे योगजनित ध्यान समाधिमें स्थित रहे। तदनन्तर वे मधुर स्वरमें पृथ्वीसे कहने लगे-'देवि! मैं पर्वतों और बनोंसहित तुम्हारा शोध हो उद्धार करूँगा, साथ ही पर्वतसहित सभी समुद्रों सरिताओं और द्वीपोंको भी धारण करूँगा।

इस प्रकार भगवान् माधवने पृथ्वीको आश्वासन देकर एक महान् तेजस्वी बराहका रूप धारण किया और छ: हजार योजनकी कैंथाई तथा तीन हजार योजनको चौडाईमें—यों मै हजार योजनके परिभाजमें अपना विग्रह बनाया फिर अपने बार्यों दाढकी सहायतासे पर्वत, बन, द्वीप और नगरॉसहित

मुतजी कहते हैं - पृथ्वीने जब भगवान् पृथ्वीको समुद्रसे ऊपर उठा लिया। कई विज्ञानसंज्ञक पर्वत जा पृथ्वीमें लगे हुए थे, वे समुद्रमें गिर पड़े। उनमें कुछ तो संध्याकालीन मेघोंकी तरह विचित्र शोधा प्राप्त कर रहे थे और कुछ निर्मल चन्द्रमाकी सरह भगवान् वसहके मुखके ऊपर लगे सुशांभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान् चक्रपाणिके हाधमें इस प्रकार सुशांभित हो रहे थे, मानो कमल खिले हों। इस प्रकार भगवान् वशह अपनी दादपर एक रूजार वर्षोतक समुद्रसहित पृथ्वीको भारण किये रह गये। उस दाइपर हो कई युगाँके कालका परिमाण व्यतीत हो गया। फिर इकहत्तरवें कल्पमें कर्दमप्रजापतिका प्राकटा हुआ तबसे अविनाशी भगवान् विष्णु पृथ्वीके आराध्यदेव माने जाते हैं। परम्पराके अनुसार यही उत्तम ' वराह-कल्प' कहलाया ।

तदनन्तर पृथ्वीने भगवानुसे प्रश्न किया-'भगवन् । आपकी प्रसन्नताका आधार क्या और ] कैसा है ? प्रात: एवं सार्यकालकी संध्याका स्वरूप क्या है? भगवन् ' पुजामें आवाहन, स्वापन और विसर्जन कैसे किये जाते 🕻 तथा अर्घ्य, पादा, मधुपर्क-स्नानकी सामग्री अगुरु, चन्द्रन और धूप कितने प्रमाणमें ग्राह्म हैं ? शरद, हेमन्त, शिशिर बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओंमें आपकी आराधनाका क्या विधान है ? उस समय उपयोग करने बोग्य जो एवा और फल है तथा करने योग्य और न करने योग्य तथा शास्त्रसे निषिद जो कर्म हैं, उन्हें भी बतानेको कृपा करें ऐश्वयंकान पुरुष कमौंका भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं ? कमीं तथा इनके फलोंका दूसरेमें कैसे संक्रमण होता है आप वह भी कृपाकर बतायें पजाका क्या प्रमाण है। प्रतिमाकी स्वापना किस प्रकार और किस प्रमाणमें होनो चाहिये ? भगवन् ! उपवासकी क्या विधि 🕏 और उसे कब किया जाय? शक्त, पीत और रक्त वस्त्रोंको किस प्रकार धरण करना चाहिये? उन वस्त्रीमें कीन बस्त्र किनके लिये हितकारक होता है? प्रभी! आपके लिये फल-लाक आदि कैसे अर्पण किये जायँ ? धर्मवरसल । यन्त्रके द्वारा आयन्त्रित करनेपर आये हुए देवताओंके लिये शास्त्रानुकृत कर्मका अनुष्ठान कैसे हो ? प्रभो ! भोजन कर लेनेके बाद कौन-सा धर्म-कर्म अनुष्टेय है तथा जो लोग एक समय भोजनकर आपकी उपासना करते हैं. आपके मार्गका अनुसरम करनेवाले उन व्यक्तियोंको कौन-सी गति प्राप्त होती है? माधव! कृष्क और सांतपनवतके द्वारा जो आपकी उपासना करते 🕏 तथा जो वायका आहार करके भगवान श्रीकृष्णकी वपासना करनेवाले हैं. उन्हें कीन-सी गति मिलती 🕏 ? प्रभो। आपकी भक्तिमें व्यवस्थित रहका।

निना लवणका भोजन करके जो आपको आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करते हुए पयोक्रत रखते हैं और माधव! जो प्रतिदिन गौको ग्रास देकर आपकी शरणमें काते हैं, प्रभ्ये! उन्हें कौन-सी गति मिलती है?'

भिक्षापर जीविका चलाकर गृहस्यधर्मका पालन करते हुए जो आपकी ओर अग्रसर होते हैं तथा जो आपके कमीमें परायण रहकर आपके क्षेत्रोंमें प्राण त्यागते हैं. वे महत्थाग किन लोकोंमें जाते हैं ? जो प्रज्ञानिन-साधनकर उसका फल भगवान्। मध्यवको समर्पण करते 🍍 तथा जो पञ्चानिवतमें अववा कप्टकमय स्थापर रहकर भगवान् अन्दर्वका दर्शन करते हैं, वे किस उत्तम गतिको पाते हैं ? ब्रीकृष्ण । आपके भक्ति परायण जो व्यक्ति मेशालामें शयन करके आपके शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगवान अञ्चलकी ओर अग्रसर होते हैं. उनको कौन-सी गति निश्चित 🕏 २ भगवन । जो मानव कन-अक्षण करके तथा पञ्चगव्य पानकर आप माधवकी शरण प्रहल करते हैं, जो बबके आहारपर तथा गोमय पोकर आपकी उपासना करते हैं. नारायण! उनके लिये वेटॉमें कीन-सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है ? जो यावक ( जैसे बने पदार्च ) खाकर अपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवामें सदा संलान रहकर दीएकको सिरसे प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं एवं जो प्रतिदिन आपके चिन्तनमें संसान रहकर दुग्भाहारपर रहते हैं, वे कौन गति याते हैं ? आपके चिन्तनमें जो समय व्यतीत करनेवाले तथा 'अश्यासम' व्रत करके आपकी सदा उपासना करनेवाले हैं, उन्हें कौन गति सुलभ होती है? भगवन् । भक्तिः परायणं जो विद्वान् व्यक्ति द्वांका आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म गुणका अग्वरण करते हुए प्रीतिपूर्वक

घटनेके कल बैठकर आपकी अर्धना करते हैं. डार्ड कौन गति मिलती है? यह सब अग्प बतानेकी कृपा करें। भगवन्! पृथ्वीपर सोनेवाला तथा पूत्र, स्त्री और घरसे सदा उदासीन होकर जो आपकी शरणमें चला जाता है, देवेश्वर! उसे कौन सी सिद्धि मिलती हैं ? यह बतानेकी कृपा कोजिये

माधव! आप सम्पूर्ण रहस्योंके ज्ञाता, विश्व पिता और सम्पूर्ण धर्मोंके निर्णायक हैं अत योग और सांख्यमें निर्णीत सर्वहितावह यह निर्णययक उपदेश आप ही कर सकते हैं। जो कृष्ण-नामका कीर्तन अथवा 'ॐ नमो नारायणस्य' कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है ? आप कृपापूर्वक यह भी मतावें

भगवन् । में आपकी शिष्या और दासी हैं। भक्तिभावसे आपकी शरणमें उपस्थित हैं। जगद्गुरो मुझपर आपकी कृपा है, लोकमें धर्मके प्रचार-हेतु आप इस धर्मरहस्यको मुझसे कहनेको कृपा करें—यह मेरी आकांक्षा है।

[अध्याय ११४]

#### विविध धर्मोंकी उत्पत्ति

सूतजी कहते हैं—उस समय पृथ्वीको बात सुनकर भगवान् नारायणने कहाः "जगत्को आश्रय देनेवाली देखि! मैं अब स्वर्गमें सुख देनेवाले साधनोंको तुम्हें बतलाऊँमा। में श्रद्धारहित प्राणीके सैकडों यज्ञों और हजारों प्रकारक दान आदि धर्मोंसे संतुष्ट नहीं होता और न मैं धनसे ही प्रसन्त होता हूँ। किंतु माधिव। यदि कोई व्यक्ति जितको एकाग्र करके श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्परण करता है, वह चाहे बहुत दोवोंसे युक्त भी क्यों न हो, मैं उसके व्यवहारसे सदा संतुष्ट रहता हैं। पृथ्वीदेवि! जो अत्यन्त चृद्धिमान् पुरुष मुझे आधी रात, अन्धकारपूर्ण समय, मध्याह अथवा अपराह्नके समय निरन्तर नमस्कार करते हैं मैं उनपर सदा संतुष्ट रहता हैं। मेरी भक्तिमें व्यवस्थित चिनवाला भक्त कभी भक्तिसे विचलित नहीं होता। द्वादशी तिथिके दिन मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर जो लोग डपवास करते हैं। मेरी भक्तिके परायण वे पुरुष मेरा साक्षात् दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सुन्दरि। जो ज्ञानवान् एवं गुणज्ञ हैं तथा जिनका इदय भक्तिसे ओतप्रोत है। ऐसे मनुष्य इच्छान्सार स्वर्गमें बास करते हैं। सुमुखि मुझे पाना बड़ा कठिन है। थोड़े | अव्यक्त गन्धको स्वीकार करनेवाले हैं। ऐसे

प्रयाससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। माधवि। भक्त जिन कर्मीके फलस्वरूप मेरा दर्शन पाते हैं अब तन कर्मोंका तुमसे वर्णन करता हूँ। जो श्रद्धाल व्यक्ति द्वादशी तिथिके दिन उपकास करते हैं, वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो उपवास करके हाथमें एक अञ्जलि जल लेकर 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर सूर्वकी ओर देखते हुए जलसे उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी अञ्चलिसे जलकी जितनी चुँदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षीतक वे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं

देवि! जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिषिमें विधिके साव यक्षपूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा सेत पुष्यों एवं सुगन्धित भूपसे मेरी अर्थना करते हैं और मन्दिरमें मेरी स्थापनाकर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है वह सुनो। वसुंधरे उज्ज्वल वस्त्र धारणकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक मेरे सिरपर पृष्य अर्पण करना चाहिये। मन्त्रेंके भाव इस प्रकार हैं--'भगवान् श्रीहरि परम पृष्य एवं मान्य पुरुष हैं, वे पुष्पोंको स्वीकार करें एवं मुझपर प्रसन्त हो जायैं। भगवान् विष्णु व्यक्त और

भगवान् विष्णुके लिये मेरा बारम्बार नमस्कार है । करनेवाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है वे सुगन्धोंको पुनः पुनः स्वोकार करें। भगवान् अच्युत अपनी शरणमें आये हुए भक्तकी बातको सुनकर प्रसन्त हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है वे जगद्व्याप्त सूक्ष्म गन्ध तथा मेरे द्वारा अर्पित किये हुए भूपको ग्रहण करें।' जो मेरा उपासक शास्त्रॉका त्रवण करके मेरे लिये ही कार्य-सम्पादन करता है, वह मेरे लोकमें जानेका अधिकारी है वहाँ वह चार भुजावाला होकर शोभा पाता है। देवि ! जो मन्त्रांद्वारा मेरी पूजा करता है। वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है, तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यह सब उत्तम प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह सुनाया। सौवाँ, सत्, गेहैं, मूँग, भान, बब, तीना और कंगुनी—ये परम् पवित्र अन्त हैं। जो मेरे भक्त पुरुष इन्हें खाते हैं, उन्हें शङ्क 'सक, हल और मृसल आदिसहित मेरे चतुर्व्युह स्वरूपका सदा दर्शन होता है।

वस्थरे! अब मोक्षकामी बाह्मणका कर्म बतलातः हैं, उसे सुनो। मेरे उपासक ब्राह्मणको अध्यापनादि छः कर्मोंमें निरत रहकर अहंकारसे सदा दूर रहना चाहिये। उसे लाभ और हानिकी चित्ता छोड इन्द्रियोंको वशमें रखकर भिक्षाके आहमपर जीवन बिताना चाहिये। उसे सदा मुझसे प्रीतिवाले कर्म करने चाहिये तथा पिशुनता (चुगली) आदिसे सर्वधा दूर रहना चाहिये। शास्त्रानुसरण करे, बालक, युवा और वृद्ध सबके लिये समान धर्म है। वसुंधरे! एकाप्रचित्त होना, इन्द्रियोंको वशमें रखना और इष्टापूर्त\* कर्म करनः— वेदोक्त यहाँका अनुष्ठान, बधीचा सगाना, कृष-तालाम आदिका निर्माण करना

अब मेरी उपासनामें तत्पर रहनेवाले मध्यम श्रेणीके शत्रियके कर्तव्य धर्मीका वर्णन सुनो। वह दान देनेमें शूर, कर्मकी जानकारी रखनेवाला, यहोंमें परम कुशल, पवित्र क्षत्रिय मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोंमें ज्ञानवान् तथा अहंकारसे सून्य हो। वह बोड़ा बोले, दूसरोंके गुणोंको समझे, भगवानुमें सदा प्रीति रखे, विद्यागुरुसे किसी प्रकार मनमें द्वेष न करे तथा कभी कोई निन्दित कर्म न करे। इसे स्वागत-सत्कारादि करनेमें कुत्रल तथा कृपणतासे दूर रहना चाहिये। देवि इन गुणोंसे सम्पन्न शतिय भी मुझे नि:संदेह प्राप्त कर लेता है।

वसंघरे अब मैं अपनी उपासना या भक्तिमें संलग्न रहनेवाले वैश्योंके कर्म बढ़लाता हूँ मेरे भक्तिमार्गका नित्य अवलम्बन वैश्वका धर्म है। उसके मनमें धनके प्रति विशेष लोभ, लाभ और हानिके भाव नहीं उठने चाहिये। वह ऋतुकालमें ही अपनी स्वीके पास जाय । वह अपने अन्त:करणमें सदा ज्ञान्ति संतोष बनावे रखे वह मोहमं न पद्धे पवित्र एवं निपुण रहकर व्रताँके अवसरपर उपवास करे और सदा मेरी उपासनामें रुचि रखे वह नित्य गुरुकी पूजा करे तथा अपने संवकींपर दया रखे। इस प्रकारके लक्षणींसे सम्पन्न जो वैश्य अपने कर्मोंका सम्पादन करता है, उसके लिये न तो मैं कभी अदृश्य होता है और न वह कभी भेरे लिये, अर्थात् मेरा और उसका सदा साकात सम्बन्ध बना रहता है।

माधवि! अब मैं शुद्रके उन कमीका वर्णन **ब्राह्मणका स्वाभाविक गुण होता चाहिये। ऐसा**ं करता **हैं,** जिनका सम्पादन करके वह मुझमें

<sup>\*</sup> अभिन्तोत्रं तनः सत्यं बेटानं पैक स्वधनम् असीव्यं वैश्वदेवं च इर्हाक्याधिभीयते । वर्गपकुकारकारी देवताकार्याते च अन्यस्टनसर्विषयः **पूर्तिमत्व्यं**भवीयते॥ (मार्क्यवेयपुराध १८ ६ ७, अजिसंहिक ४६ ४४ के) इस बचवानुसार अस्पिहोत्र, तप, बेटपाट, ऑर्क्यक्सर बल्विक्रदेव— इटकर्म' तबा कृप-क्रवली, मन्दिर, तस्ताकका निर्मान, अन्दिप्त आदि 'पूर्व' कर्म हैं।

पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा भक्तिभावसे करनेवाले हों भागवत-मतानुयायी, देश और कालकी जानकारी रखते हों, रजोगुण और तमोगुणके प्रभावसे मुक्त हों, अहंकाररहित, शुद्ध-इदय, अतिथि सेवी विनम्न तथा सबके प्रति ब्रद्धाल, अति पवित्र, लोभ और मोहसे दूर और बडोंको सदा सादर नयस्कार करनेवाले एवं मेरे स्वरूपका ध्यान करनेवाले हों तो मैं हजारों ऋषियोंको छोडकर उन्हींपर रीझ जाता है। देवि। तुमने जो चारों वर्णीके कर्म पूछे थे, मैंने उनका वर्णन कर दिया।

देवि! इस प्रकार मेरी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले गुणींका, जिसने भक्तिके साथ अनुष्टान कर लिया, वह मुझे पानेका अधिकारी है। अब क्षत्रियाँके लिये आचरणीय दूसरा कर्म बतलाता हैं--- इसे सुनो। वसुंधरे! यह ऐसा कर्म है जिसके ਉਮਾਕਜ਼ੇ ਤਜ਼ੇ 'योग' ਜੂਲਪ हो जाता है। वह लाभ और हानिका त्यागकर मोह और कामसे अलग होकर, जीत और उष्णमें निर्विकार रहकर, लाभ और हानिकी चिन्ता न करे। तिक्क-कट्र-मध्र, खद्रः नमकोन और कवाय स्वादवाले पदार्थीकी भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिये। उत्तम सिद्धि प्राप्त हो, इसकी भी उसे अभिलाक नहीं करनी चाहिये। भार्यां, पुत्र, माता-पिता—ये सब भुझे सेवाके लिये मिले हैं, वह मनमें ऐसा भाव रखे। पर इनमें भी आसक्ति न रखकर सदा मेरी भक्तिमें | उसका दर्शन करने आते हैं [अध्याय ११५]

स्थित हो जाता है। जो शृह दम्पति—स्त्री और ही तत्पर रहे। वह वैर्यवान, कार्यकुराल, ब्रद्धालु एवं व्रतका पालन करनेवाला हो। उत्सुकताके साय सदा कर्तव्यः कर्ममें तत्पर रहनेवाला, निन्दित कर्मोंसे अलग रहनेवाला और जिसका बचपन, यौक्त समानरूपसं धर्ममें बीता हो, जो भोजन थोड़ा करे, कुलीनतासे रहे, सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेवाला हो, प्रात:काल जगनेवाला, कमाशील, पर्वकालमें मौन रहनेवाला और जबतक कमंकी समाप्ति न हो, तबतक इसे निरन्तर करनेवाला हो, ऐसा क्षत्रिय 'योग' का अधिकारी होता है। निश्चित धर्मके प्रथपर रहकर अखाद्य वस्तुका त्याग करे, धर्मके अनुष्ठानमें परायण रहे और अपना मन सदा मुक्तमें लगाये रखें। वह यक्षासमय मल मूत्रका त्यागकर स्नान कर ले। पुष्प-चन्दन और धृपको मेरी पुजाकी सामग्री मानकर उनका संग्रह करनेमें सदा लगा रहे। कभी कन्द्रमूल और फलसे ही अपने शरीरका निर्वाह करे। कभी दूध, कभी सन् और कभी केवल जलके ही आहारपर रहे। कभी छठी साँझ (तीसरे दिन), कभी चौथी साँझ तथा कभी अनुकूल समयमें निर्दोष फल मिल जायें तो उनका आहार कर ले। बसुंधरे! दस दिन, एक पक्ष अथवा एक मासमें जो कुछ स्वत: मिल जाय, उसी आहारपर रह जाय। इस प्रकार जो साव वर्षोतक मेरी आगुधना करता है तथा पूर्वकवित कभौमें जिसकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय 'योग' का अधिकारी होता है तथा योगी लोग भी

~~郷袋の~~

## सुख और दु:खका निरूपण

भगवानु चराहु कहते हैं महाभागे! मेरे एकाग्रचित्त, सुस्थिर होकर अहंकारका परित्याग द्वारा निर्दिष्ट विधानके अनुसार जो कर्म करता- | कर दे एवं अपने चित्तको सदा मुझर्मे समाहितकर कराता है उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती क्षमाशील, जितेन्द्रिय होकर रहे। वह द्वादशी है अब मैं वह बतलाता हैं, सुनो। मेरा भक्त तिथिको फल-मूल अथवा शाकका आधार करे,

अथवा पयोत्रती एवं सर्वथा शाकाहारपर रहनेवाला हो । यहा, अष्टमी, द्वादशी, अमावास्या, चतुर्दशी— इन तिथियों में वह संयमपूर्वक ब्रह्मधर्यका पालन करे इस प्रकार योगविधानपूर्वक मेरी उपासना करनेवाला दृद्दवती पवित्रातमा व्यक्ति धर्मसे सम्यन्न होकर विष्णुलोकको जाता है। वहाँ उसकी अदारह भुजाएँ होती हैं और उनमें वह धनुष, तलवार, बाण तथा गदा धारणकर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे ग्लानि, बुढापा, मोह और रोग नहीं होते। वे छाछठ हजार वर्षीतक मेरे लोकमें निवास करते हैं।

अब दुःखका स्वरूप बताता हुँ उसे सुनो। उचित उपचार करनेसे दु:खसे मुक्ति अथवा उस क्लेशका विनाश सम्भव है। जो मानव सदा अहंकार एवं मोहसे आच्छादित है और मेरी शरणमें नहीं आता, अन्न सिद्ध हो जानेपर जो स्वयं पहले 'बलिवैश्वदेव' कर्म नहीं करता तथा जो सर्वभक्षी सब कुछ बेचनेमें तत्पर तथा मुझे नमस्कार करनेसे भी विमुख है और भुझे प्राप्त करनेका प्रयत नहीं **फरता, भला इससे बढ़कर दूसरा दु:ख और क्या** होगा ? जो बलिवैश्वदेवके समय आये हुए अतिथिको । भोजन अर्पण न कर स्वयं खा लेता है, देवता उसके अन्तको ग्रहण नहीं करते। संसारको विषय परिस्थितिमें यथाप्राप्त वस्तुसे जो असंतुष्ट रहकर दूसरेकी स्त्री आदिपर बुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरोंको कष्ट पहुँचाता है, यह महान् मूर्ख है। जो मानव सत्कर्मांका अनुष्टान न करके घरमें ही आलस्यसे पड़ा रहता है, वह समयानुसार कालके चंगुलमें फैस जाता है, यह महान् दु:खका विषय है : कुछ पुरुष अपने कमोंके प्रभावसे सुन्दर रूप | संसारमें सुखी कौन है ?

प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे कुरूप होते हैं। कुछ विद्वान् पुण्यातमा, गुणोंके ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्त्रीके पारमामी होते हैं और कितने बोलनेमें भी असमर्थ, सर्वथा गूँगे। कितनोंके पास धन है, परंतु वे किसीको न तो देते हैं और न स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं—इस प्रकार वे दरिंद्र ही बने रहते हैं, फिर भला उस दाख्दियकी तुलनामें और कोई दूसरा दृख क्या हो सकता है।\* किसी पुरुषकी दो स्त्रियों हैं, उन दोनोंमेंसे पति एकको तो प्रशंसा करता है और दूसरीको हीन मानता है, तो उस भाग्यहीना स्त्रीके लिये इससे बढ़कर अन्य दु:ख क्या होगा? यह सब पूर्वके ही कर्मौका तो फल है।

सुपध्यमे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार द्विजाति होकर भी जो पापकर्मोंमें हो सदा रचे-पचे रहें और जिन्हें पञ्चतत्त्वोंसे निर्मित भनुष्यशरीर प्राप्त हो फिर भी वे मुझे पानेमें असफल रहें तो इससे बढ़कर दु:ख क्या होगा ? भड़े। तुमने जो पापका प्रसङ्घ मुझसे पूछा, वह पाप सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें बाधक है अतः दु खप्राप्ति करानेवाले प्राक्तन (पूर्वजन्मके) एवं तत्कालीन कर्मों और दु:खाँका स्वरूप मैंने तुम्हें बताया।

शुभ कर्मके विषयमें तुमने जो प्रश्न किया है, कल्याणि। इस विषयमें निर्णीत तत्त्व मैं तुम्हें बताता हूँ, वह भी सुनो। जो शुभ कर्मीका अनुष्टान करके उसका श्रेय मेरे भक्तीको निवेदन कर देता है, उसके पास दु:खका आना सम्भव नहीं है। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण किये हुए अञ्चको बाँटकर फिर बचे हुएको प्रसाद मानकर स्वयं भ्रष्टण करता है, उससे बढ़कर

<sup>&</sup>quot; गोस्वामी तुलसीदासजीने भी भन्ना है-- जीई दरिद सम दुख जग माहीं | इत्यादि (रामचरितमानस ७। १२०।७)

बसुंधरे। मेरे कहे हुए नियमके अनुसार तीनां कालोंमें सध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यतीत करता है, जगत्को आश्रम देनेवाली पृथ्यि! जो देवता, अतिथि और दु:खी मानवांके लिये अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है जिसके यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटता अर्थात् जिस किसी प्रकारसे उसे कुछ-न-कुछ अर्पितकर उसे सत्कृत करता है जो प्रत्येक मासमें एकादशीव्रत और अमाबास्याको श्राद्धकर्म करता है, जिससे रितृगण परम तृष्ट होते हैं, जो भोजन तैयार हो जानेपर उसमें हव्यान्त डालता है और उसे समान स्वादसे भक्षण करता है—भला उससे बढ़कर संसारमें कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है?

देखि। जिसको दो भार्याएँ हैं और दोनोंभें जिसकी बुद्धि विकाररहित है,जो दोनोंको समान दृष्टिसे देखता है, जो भवित्रातमा पुरुष सदा हिंसारहित कर्म करता है अर्थात् हिंसामें जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होतो, यह परम सुद्ध पुरुष मन्त्र सुख भोगनेके लिये ही संसारमें आया है दूसरेकी सुन्दर स्वीको देखकर जिसका चित चलायमान नहीं होता और जो मोती आदि रहीं तथा सुवर्णको मिट्टीके डेलेके समान देखता है, भला उससे बढ़कर सुखी कौन है? हाथी और घोड़ोंसे परिपूर्ण युद्धस्थलमें जो योद्धा अपमें प्राणींका परित्याण करता है, संयोग-वियोगमें सदा अनासक रहकर जो कुत्सित कर्मौका परित्याण करता है एवं स्वयं भगवद्भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भला संसारमें सुखो कौन है?

बसुंधरे। स्त्रियोंके लिये पतिकी सेवा ही वत है, ऐसा समझकर जो स्त्री अपने स्वामीको सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पण्डित पुरुष जितेन्द्रिय और पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें रखे हुए है, जो अपमानको सहता है तथा दु.खर्मे उद्विपन नहीं होता, इच्छा अथवा अनिच्छासे भी जो भेरे उत्तम क्षेत्रमें प्राणोंको छोड़ता है जो पुरुष भाता और पिताकी सदा पूजा करता है तथा देवताकी भौति नित्यप्रति उनका दर्शन करता है, तो इस सुखसे बदकर संसारमें अन्य कोई सुख नहीं है। सम्पूर्ण देवताओंमें जो मेरी ही भावना करके पूजा करता है। उससे में तिरोहित नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिसेहित होता है। भद्रे तुमने जो सम्पूर्ण लोकोंके हितसाधनके लिये पूछा था, वह पवित्र एवं निर्णीत वस्तुतत्त्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया [अध्याय ११६]

and any state of the state of the same of

### भगवान्की सेवामें परिहार्य बत्तीस अपराध

भगवान् वसह कहते हैं -भहे. आहारकी एक सुनिश्चित शास्त्रीय मयादा है। अतः मनुष्यकी क्या खाना चाहिये और क्या नहीं खाता चाहिये अम यह बताता हूँ, सुनो। माधिव! जो भोजनके लिये उद्यत पुरुष मुझे अर्थित करके भोजन करता है, उसने अशुध कर्म ही क्यों न किये हों फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्मके जाननेवाले पुरुषको प्रतिदिन धान यव आदि— सब प्रकारके साधनमें सहायक (जीवनरक्षणीय) अन्तसे निर्मित आहारका ही सेवन करना चाहिये। अब जो साधनमें बाधक हैं, तुम्हें उन्हें बताता हूँ। जो मुझे अपवित्र वस्तुएँ भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति-परम्पराके विरुद्ध महान् अपराध करता है चाहे वह महान् तेजस्वी ही क्यों न हो यह मेरा पहला भागक्त अपराध है अपराधीका अन्त मुझे विलकुल नहीं रुचता है

जो इसरेका अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री सङ्ग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होनेवाला यह ततीय कोटिका सेवापराध है इससे धर्ममें कथा पडती है। वस्धरे! जो रबस्वला नारीको देखकर मेरी पूजा करता है मैं **३**से चौषा अपराष मानता हैं। जो मृतकका स्पर्श करके अपने शरीरको शुद्ध नहीं करता और अपविज्ञवस्थामें ही मेरी सपर्यामें लग जाता है. यह पाँचवाँ अपराध है, जिसे मैं शमा नहीं करता। वसंधरे! मृतकको देखकर निना आचमन किये मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। पृथ्वि यदि तपासक मेरी पुजाके बोचमें ही शौचके लिये चला जाव तो वह मेरी सेवाका सातवीं अपराप है। बस्धरे, जो नीले वस्त्रसे आवृत होकर मेरी संवामें उपस्थित होता है. यह उसके द्वारा आचरित होनेवाला आठवाँ सेवा- अपराध है। जगतको धारण करनेवाली पृथ्वि। जो मेरी पुजाके समय अनुचित— अनगंत बार्ते कहता है. यह मेरी सेवाका नवीं अपराध है। वर्स्धरे! जो ज्ञास्त्रविरुद्ध वस्तुका स्पर्त करके मुझे पानेके लिये प्रयवशील रहता है, उसका यह आचरण दसवाँ अपराध माना जाता है

जो व्यक्ति क्रोधमें आकर मेरी उपासना करता है. यह मेरी सेवाका ग्याग्हर्वों अपराध है. इससे मैं अत्यन्त अप्रसन्न होता हैं। वस्धरे! जो निविद्ध कर्मोंको पवित्र मानकर मुझे निवेदित करना है, वह बारहवाँ अपराध है। जो लाल अस्त्र का कौसम्भ रंगके (वनकुसमसे रैंगे) वस्त्र पहनकर भरी सेवा करता है, वह तेरहवाँ सेवा-अपराध है धरे। जो अन्धकारमें मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं चौदहर्वो सेवा-अपराध मानता हैं। वस्धरे । जो मनव्य काले वस्त्र धारणकर मेरे कर्मोंका सम्पादन करता है, वह पंद्रहवाँ अपराध करता है।

उपचयामें संलग्न होता है। उसके द्वारा आचरित इस अपराधको मैं सोलहर्वा मानता है। माधवि। अज्ञानवर जो स्वयं प्रकाकर बिना पृक्षे अर्पण किये खा लेता है, यह सत्तरहर्वी अपग्रध है।

वसुंधरे जो अभवन (मत्स्व-मांस) भक्षण करके मेरी शरणमें आता है, उसके इस आचरणको मैं अठारहर्वों सेवापराध मानता हैं वस्धरे! जो जालपाद (बतस्र) का मांस भक्षण करके मेरे पास अप्रता है. उसका वह कर्म भेरी दृष्टिमें उन्नीसर्वो अपराध है। जो दीपकका स्पर्श करके बिना हाथ थोये हो मेरी उपासनामें संलग्न हो जाता है, जगद्धाति ! उसका यह कर्म मेरी सेवाका बीसर्वी अपराध है। बरानने! जो रमकानभूमिमें जाकर चिना शुद्ध हुए भेरी सेवामें उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवाका इक्कीसवीं अपराध है। वस्धरे! बाईसवाँ अपराध वह है, जो पिण्याक (हींग) अक्षण कर मेरी उपासनामें उपस्थित होता है।

देवि। जो सुअर आदिके मांसको प्राप्त करनका वन करता है. उसके इस कार्यको मैं तेइंसवॉ अपराध मानता है। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवामें उपस्थित होता है, क्सुंधरे मेरी दृष्टिमें यह चौमोसवाँ अपराध है। जो कसम्भ (करमी) का शाक खाकर मेरे पास आता है. देवि! वह मेरी सेवाका पचीसवाँ अपराध है। पृथ्वि! जो दूसरेके वस्त्र पहनकर मेरी सेवामें उपस्थित होता है, उसके उस कर्मको में छम्बीसर्वा अपराध मानतः हैं। वसधरे। सेवापराधाँमें सत्ताईसवौ अपराध वह है। जो जबा अन्य उत्पन्न होनेपर उसके द्वारा देवताओं और पितरोंका यजन न कर उसे स्वयं सक्त लेता है। देवि! जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बाबलीपर चला जाता है। उसके इस कार्यको मैं अद्वाईसवाँ अपराध मानता हैं। गुणशास्त्रिन करीरमें उबटन समाकर जो जगद्धात्र जो जिला थांती पहले हुए मेरी जिला स्तान किये मेरे पास चला आता है, यह

उन्तीसवौ सेवा अपराध है. जो पुरुष अजीवसे ग्रस्त होकर मेरे पास आता है, उसका यह कार्य मेरी संवाका तीसवाँ अपराध है। वशस्विति! जो पुरुष मुझे चन्दन और पूजा अर्पण किये विना पहले धुप देवमें ही तत्पर हो जाता है, उसके इस अपराधको में इकतीसवाँ मानता है। मनस्विनि, धेरी आदिद्वारा मञ्जलशब्द किये बिना ही मेरे मन्दिरके फाटकको खोलना बतीसबौ अपराध है। देवि। इस बत्तीसर्वे अपराधको महापराध समझना चाहिये।

वस्थरे जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्रकी जानकारी रखता हुआ मेरे कर्ममें सदा संलग्न रहता है, वह आवश्यक कर्म करनेके पक्षात् मेरे लोकको चला जाता है। परम धर्म अहिंसामें परायण रहते हुए सम्पूर्ण प्राणियोपर दया क्रमा चाहिये। स्वयं अमानी, एवित्र और दक्ष रष्ठकर सदा मेरे भजनके मार्गपर ही चलता रहे। साधक पुरुष इन्द्रियोंको जीतकर सेवा एवं नामादि अपराधाँसे निरन्तर बचा रहे। वह उदार हो और धर्मपर आस्था रखे. अपनी स्त्रीसे ही संतष्ट रहे ज्ञास्त्रज्ञ और सूक्ष्म बुद्धिसम्यन्न होकर मेरे मार्गपर आरूढ रहे भद्रे मेरी कल्पनामें चारों वर्णीके लिये सन्मार्गमें रहनेकी यही व्यवस्था है

वसंधरे। जो स्त्री आचार्यमें श्रद्धा रखती है, 🕽 देवताओंकी भक्ति करती है, अपने स्वामीके प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है और संसारमें भी उत्तम क्यवहार करतो है, वह यदि पतिसे पहले मेरे लोकमें पहुँचती है, वो वह अपने स्वामीकी प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष येरा भक्त है और

अपनी पत्नीको छोड़कर मेरे धाममें पहले पहुँचता है। वह भी अपनी उस भायांकी प्रतीक्षा करता है। देवि! अब कर्योंमें दूसरे उत्तम कर्मको तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ।

समुखि ऋषिलोग भी मेरी उपासनामें स्थित रहते हुए भी मेरा दर्शन पानेमें असमर्थ हैं। ऐसी स्थितिमें मेरे कर्मपरायण अन्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या ? माधवि ! जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखदे हैं, उनकी बुद्धि मारी गयी है। वे मुर्ख मेरी पायाके प्रभावसे भूषि हैं, उनके चित्तमें पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति भुझे पानेके अधिकारी नहीं है। भगवति! योक्षकी इच्छा रखनेवाले जिन पुरुषोंद्वारा में प्राप्य हैं, उन परम शुद्ध भाववाले पुरुषोंका विवरण सुनाता हैं। देवि! यह आखरान धर्मसे ओत प्रोत है। इसे तुम्हें सुना चुका। माधवि दष्ट व्यक्तिको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आनेका प्रयत नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। माधवि। दृष्ट, मुर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेशको सुननेके अधिकारो नहीं हैं। देवि! यह मेरा धर्म महान एवं ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन कर चुका। अब सम्पूर्ण प्राणियोंके हितके लिये तुम दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग पूछना चाहती हो, वह बताओं। (यह अध्याय 'कल्याण'-सम्धनाङ्कके पृष्ट ५३८ पर 'वराहपुराण' के नामोल्लेखपूर्वक उद्धृत 🕏 )

[अध्याय ११७]

マンテン 事務を確認を アンテン

## पूजाके उपचार

प्रायश्चित्तींका तस्वपूर्वक वर्णन करता हैं, तुम उसे | उच्चारणकर दीवटका काष्ट उठाना चाहिये

भगवान् बराह बोलं—भदे! अब मैं अर्पण करे। फिर आगे कहे जानेवाले मन्त्रका सुनो भक्तको चाहिये, मन्त्रविद्याकी सहायतासे दिवकाष्ट्रका भूमिस्पर्श करना आवश्यक है, अतः थथावत् सभी चस्तु मुझे वा अन्य देवताओंको जनतक वह पृथ्वीका स्पर्श न करे, तबतक

दीपक जलाना निषिद्ध है। दीपक जलानक पश्चात् हाथ धो लेना चाहिये। तन्प्रशात् पुन इष्टदेवके पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम उनके चरणांकी बन्दना करनी चाहिये। फिर आगे कहे जानेवाले मन्त्र-भावसे भगवानुको दन्तधावन देना चाहिये। मन्द्रका भाव यह है—'भगवन् प्रत्येक भ्यन आपका स्वरूप है, आपके द्वारा सूचका तेज भी कुण्डित रहता है, आप अनादि, अनन्त और सर्वस्वरूप हैं। यह दन्तधावन आप स्वीकार कीजिये।' वसुंधरे तुमसे जो कुछ कहा है, वह सब धर्मसे निर्णीत है। श्रीविग्रहकं हाथमें दन्तधावन देकर पुनः यथावत् कर्म करना चाहिये । इष्टदेवके । सिरसे निर्माल्य उतारकर उसे स्वयं अपने सिरपर रक्षे : सुन्दरि! इसके बाद जलसे हाथको शुद्धकर **मुख-**प्रक्षालय आदि कर्म करना चाहिये। फिर शुद्ध जलसे इष्टदेवताके मुखका प्रक्षालन करे। सुन्दरि। इसका मन्त्र इस प्रकार है। इस मन्त्रसे पूजा करनेके फलस्वरूप पूजक संसारसे पुक्त हो जाता है। मन्त्रका भाव यह है 'भगवन् आत्म (विष्णु) -स्वरूप इस जलको प्रहुष करें। इसी जसद्वारा अन्य देवताओंने भी सदा अपना मुख धीया है।' फिर पक्करात्र मन्त्रद्वारा सुन्दर चन्दन धूप-दीप और नैबेद्य अर्पण करना चाहिये। इसके बाद हाथमें पुष्पाञ्जलि लेकर यह प्रार्थना करे। 'भगवन्, आप भक्तींपर कृपा करनेवाले हैं। आप 🖁 नारायणको सेरा नसस्कार है।' पुन: प्रार्थना करे— 'भगवन्। आपकी कृपासे भन्त्रके जाननेवाले यह करनेमें सफल होते हैं। प्राणियांकी सृष्टि आपकी ही कृपासे होती है ' माधवि! इस प्रकार प्रात:काल

रखनेवाला ज्ञानी पुरुष पवित्र होकर मुझ देवंश्वरकी पूजा करे सम्पूर्ण कार्य सम्यन्न हो जानेपर वह भूमिपर इण्डेकी भौति पडकर साष्टाङ्क प्रणाम करे<sup>र</sup> और प्रार्थना करे 'भगवन्। आप मुझपर प्रसन्न हो जायँ ' फिर सिरपर अञ्जलि रखकर निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिये-- 'भगवन्! शास्त्रींके प्रधावसे आपकी जानकारी प्राप्त हो। जानेपर साधकको यदि आपको पानेकी इच्छा और चेष्टा होती है तो आप उसे प्राप्त हो जाते हैं। योगियाँको भी आपकी कृपासे ही मुक्ति सुलभ हुई, अतएव मैं भी आपके उपासना-कार्य करनेमें संलग्न हो गया हैं। आपकी शास्त्रीय आज्ञाका मैंने सम्पादन किया है, इससे आप मुझपर प्रसन्द हो जायें।' फिर मेरो भक्तिमें संलग्न रहनेवाला साधक पुरुष इस प्रकार शास्त्रको निधिका पालनकर कुछ देरतक मेरी प्रदक्षिण करे:

मेरा भक्त कोई भी क्रिया उताबलेपनसे न करे! इस प्रकार सभी कार्य सम्मन्नकर मेरो भक्तिमें दृढ आस्या रखनेवाला पुरुष घृत तथा तेलसे मेरा अभ्यञ्जन करे। कार्य सम्मादन करनेवाला मन्त्रज्ञ व्यक्ति तेल, घृत आदि स्नेह-पदार्थांकी ओर लक्ष्यकर एकाग्रचित्तसे इस प्रकार उच्चारण करे—'लोकनाथ प्रेमके साथ मैं यह स्निन्ध पदार्थ लेकर आपको अपने हाथसे अर्पण कर रहा हूँ। इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण लोकोंमें मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त हो। भगवन्! आपको मेरा वारम्बार नमस्कार है मेरे मुखसे जो अनुचित बात निकल गयी हो, उसे क्षमा क्रीजिये '

ही कृपासे होती है ' माधवि! इस प्रकार प्रात:काल इस प्रकार कहते हुए सर्वप्रथम मेरे मस्तकपर उठकर फिर अन्य फुल हाथमें ले मुझमें श्रद्धा स्नेह पदार्थ (तेल या घी) लगाना चाहिये पहले

१ तद्भगवंसर्वं गुर्जाक्ष आत्मनक्षापि गृह्न वर्धरेनः धमा आयस्तु देवानां मुख्यन्वप्रकालयन्॥११ ११८।१०,

साहाङ्ग प्रणापमें इटब, सिर. पेप, पप, पपप, पेर क्षाप और मुदने—इन आठ अङ्गोंका पृथ्वीसे स्पर्ध होना चाहिये~
 इरसा शिरसा दृष्टण प्रनसा वयसा तथा पद्ध्यों कराध्यों अशुध्यां प्रणामोऽहाङ्ग उच्यते ।

उसे मरे टाहिने अङ्गर्में लगाकर फिर बार्वे अङ्गर्में लगाये। इसके बाद पीटमें लगाकर कटिभागमें लगानेकी विधि है। भद्रे। इसके पश्चाद अपने व्रतमें अटल रहनेवाला पुरुष गायके गांबरसे भूमिका उपलेपन करे । भद्रे । गोमयद्वारा उपलेपन करते समय देखने तथा सुननेसे प्राणीको जो पृण्य प्राप्त होता है, उसे मैं कहता है, सूत्रो। साथ ही मैं अभ्यक्षन करनेका पुण्य भी सुनाता हैं। उनकी जितनी बुँदें (उस गोमयकी पृथ्वीपर तथा इत्र, तेल आदिकी) इष्टदेवके ऊपर गिरती हैं, उतने हजार वर्षोतक वह ब्रद्धाल पुरुष स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा पाता है। इसके पश्चात् उसे पुण्यात्माओंके स्रोक प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार जो भी मेरे गात्रोंमें नेल अथवा घृतसे अध्यञ्जन करता है, वह एक एक कणकी जितनी संख्याएँ होतो हैं उनने हजार वर्षोतक स्वर्गलाकमें रहता है और मेरे उस लोकमें उसकी महान प्रतिष्ठा होती है।

भद्रे! अब जो उद्वर्तन (सुगन्धित वस्तुआंसे बना हुआ अनुलेप) मुझे प्रिय है, उसे बताता हूँ, जिससे मेरे अब्रू तो शुद्ध होते ही हैं मुझे प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। कार्य-सम्पादन करनेवाला शास्त्रज्ञानी पुरुष लोध, पीपर, मधु, मधूक (महुवा), अश्वपणं अथवा रोहिण एवं कर्कट आदिके चूर्णको एकत्र करके उपलेपन बनाये तो मुझे अधिक प्रिय है। यह अनुलेपन अथवा अन्य अन्नोंके चूर्णद्वारा भी अनुलेपन बनाया जा सकता है। जिसके हाथोंद्वारा मेरा अनुलेप होता है उसपर में बहुत प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि यह अनुलेपन मेरे शरीरको बहुत सुख देनेवाला है। अतः इसे अवश्य करना चाहिये। मदि मेरी भक्ति करनेवाला परम सिद्धि चाहता है तो इस प्रकार अनुलेपन लगकर मेरा स्नान

कराये। इसके बाद ऑवला और सुगन्धित उत्तम पदार्घोंको एकत्र करे और दृढव्रती पुरुष उससे मेरे सम्पूर्ण फत्रॉको मले। तत्पश्चात् जलका घडा लेकर इस आशयका मन्त्र उच्चारण करे—"भगवन्। आप देवताओंके भी देवता, अनादि, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। आपका स्वरूप अन्यन्त शुद्ध है व्यक्तरूपसे प्रधारकर यह स्नान स्वीकार कोजिये 🍐 मेरे मार्गका अनुसरण करनेवाला पुरुष इस प्रकार कहकर मेरा स्नान कराये । घड़ा स्रोने अथवा चौंदीका हो यदिये द्रव्यं न उपलब्ध हो सकॅ तो कर्मका ज्ञान रखनेवाला पुरुष मेरा ताँबेके भड़ेसे स्नान करा सकता है। इस प्रकार सविधिकमंसे स्तान कराकर मन्त्रोंको पढते हुए चन्दन अर्पण करना चाहिये। मन्त्रार्थ यह है। 'प्रभो । सम्पर्ण गन्धांसे आपके मनमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये चन्दन कई प्रकारके होते हैं, यह शास्त्रकी सम्मति है। ये सभी देखादि लोकींमें उत्पन्न होते हैं आपको कृपासे सत्कार्योंमें इनका उपयोग होता है। मैंने आपके अङ्गोर्मे लगानेके लिये इन पवित्र चन्दनोंको प्रस्तुत किया है। भक्तिसे संतृष्ट भगवन्! आप इन्हें कृपाकर स्वीकार करें।

इस प्रकार चन्दन आदि सुगन्धयुक्त पदार्थ एवं माला आदि अपंज करके पूजन करनेका विधान है। कर्ममें श्रद्धा रखनेवाला कर्मशील पुरुष ऐसी अचना करके यह कहते हुए पुष्पाञ्जलि दे— 'अच्युत! ये समयानुसार जलमें तथा स्थलमें उत्पन्न होनेवाले पवित्र पुष्प हैं संसारसे मेरा उद्धार हो जाय, इसलिये यह पुष्प आप स्त्रोकार कीजिये! स्वीकार क्षीजिये '

इस प्रकार मेरे भागवत सम्प्रदायोक्त विधिका पालन करते हुए मेरी अर्चना करनेके पश्चात् मुझे सुगन्धद्रव्यांसे बना हुआ धूप देना चाहिये, धूपसे मुझे बहुत प्रेम है। इसके प्रदानसे दाताके मात्

पितृकुलोंकी आत्मा पवित्र हो जाती है। विधिके साव धूप लेकर यह मन्त्र' पढ्ना चाहिये। मन्त्रका भाव यह है—'भगवन्। यह दिव्य धूप बहुत से सुगन्धित इट्योंसे सम्पन्न है। इसमें वनस्पतिका रस भी सम्मिलित है। जन्म-मृत्युसे मुझे मोक्ष मिल जाय, इसलिये में आपको यह धूप निवेदित करता हैं, आप इसे स्वीकार करनेकी कृषा कीजिये। 'भगवन्! सम्पूर्ण देवताओं तवा प्राणियोंके लिये शन्ति सुलभ हो। मैं भी सदा शान्तिसे सम्पन्न रहूँ। ज्ञानियोंकी योगभावमयी शान्तिसे आप भूप ग्रहण करें। आपको मेरा नमस्कार है। जगद्गुरो! आपके अतिरिक्त इस संसारसागरसे मेरा उद्घार करनेवाला दूसरा कोई महीं है।'

इस प्रकार माला, चन्दन, अनुलेपन आदि सामग्रियोंसे पूजा करके रैशमी स्वच्छ वस्त्र जिसका कुछ भाग पीले रंगका हो, निवेदित करना चाहिये। ऐसी अभ्यर्चना करनेके उपरान्त सिरपर अञ्जलि बाँधे हुए इस मन्त्रका पाठ करे? मन्त्रका भाव यह है - 'सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले भगवन्! आप पुरुवोंमें ब्रेड़ हैं, लक्ष्मी अभ्यक्षे पास शोभा पाती हैं आपका विग्रह आनन्दमय है। आप ही सबके रक्षक, रचयिता और अधिष्ठाता हैं। प्रभो । आप आदि पुरुष हैं, आपका रूप सर्वया दुर्दर्श, दुर्जेय है। आपके दिख्य अङ्गको आच्छादित करनेके लिये यह कौशेय (रेशमी) वस्त्र, जो कुछ पील रंगसे सुशोफ्ति एवं मनोहर है, मैं अर्पण करता हूँ। आप इसे प्रहण करनेकी कृषा कीजिये।' मेरा

आप स्वीकार कोषिये।'

'देवि! फिर मुझे वस्त्रोंसे विभूषितकर हाथमें एक पुष्प ले और उससे आसनकी कल्पनाकर मुझे अर्पण करे । वस्त्र मेरे विग्रहके अनुसार होना चाहिये। पूजा करते समय प्रणव, धर्म एवं पुण्यमय विचारसे पूजनको सम्मन्न करना चाहिये। आसन अर्थण करनेके मन्त्रका भाव वह है--'भगवन् ! यह आसन बैठने योग्य, आपकी प्रीति उत्पन्न करनेवाला, प्राज्ञकी रक्षामें उपयुक्त, प्राणियोंके लिये श्रेयोवह, आपके योग्य एवं सत्यस्वरूप है। इसे आप ग्रहण कीजिये।'

इस प्रकार रलाज्य नैवेश आदि पदार्थीको अर्पणकर मेरे मार्गका अनुसरक करनेवाला पुरुष यथाशीच कल्पित मुख-प्रकालन देनेके लिये उद्यत हो जाय। पुनः पवित्र होकर देवताओंके लिये स्तुति करे-आप सभी लोग भगवत्। परायण हों। फिर दत्तम जल लेकर अपनी शुद्धि करे। यों भगवानुको नैवेद्य अर्पण करके शेव प्रसाद हटा दे। इसके उपरान्त हावमें ताम्बूल लेकर यह मन्त्र पढ़े। मन्त्रका भाव यह है 'जगताभो । यह ताम्बूल सम्पूर्ण सुगन्धयुक्त पदार्थीसे संयुक्त है। देवताओंके लिये सम्यक् प्रकारसे यह अलंकारका कार्य देता है। आप इसे स्वीकार करें, साथ ही आपकी प्रतिमाके प्रभावसे हमारा भवन विशिष्ट हो जाय । भगवन् ! आपकी प्रसन्नताके लिये मैंने श्रोमुखमें यह ब्रेह अलंकार अर्पण किया है। इससे मुखकी शोभा बढ़ती है। अत

६ जनस्मतिरस्ते दिव्यो **बहुद्रस्यसम**न्तिः।

मय संसारमोक्षाय धृषोऽयं प्रतिपृष्टताम् सन्तिर्वे सर्वदेखनां सान्तिर्मय परायणम् । सांख्यानां सन्तिन्तेनेन वृतं गृह तनोऽस्तु है। बाता सन्योऽस्ति मे कहिल्लां विद्यास सगद्भुते ह (१९८१४४—४६) २. प्रीयतां - भगवान्युरुवोत्तमः - वीविवासः - वीव्यवकृत्यस्यः । मोयसं कर्ताधिकात्तं अन्यस्यवे भृतमाय आदिरव्यकवयः ॥

भक्त इन उपचारोंसे मेरी आराधना करे। इसके प्राप्तकर वहाँ नित्य निवास करता है। परिणामस्वरूप वह सदा मेरे महान लोकोंको

[अध्याय ११८]

marine (Marie (Marine)

## श्रीहरिके भोज्य पदार्थं एवं भजन-ध्यानके नियम

पुरतीने कहा — माधव । मैं आएक मुखार्रावन्दसे | पुजनकी विधिका श्रवण कर चुकी। निश्चय ही इस कर्म (पूजा) में संसारसे मुक्ति दिलानेकी सामर्थ्य है। भगवन्, अब मैं आपसे आपकी पूजाविधि एवं द्रव्योंके विषयमें कुछ जानना चाहती हैं, आप इसे मुझे बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह् बोले--वसुधरे! जिस विधिसे पुजाकी वस्तु पुझको अर्पित करनी चाहिये अब वह बताना हैं, सुनो। सात प्रकारके अन्तींको लेकर उनमें दुधका सम्मिश्रण करे। साथ ही मुझे मधूक और उदुम्बर आदिके शाक भी प्रिय हैं माधवि । अब मेरे योग्य जो धान्य हैं, उन्हें कहता हैं अच्छे गन्धसे युक्त 'धर्मचिक्रिक' नामक शाक और लाल धानका चावल तथा अन्य उत्तम स्वादिष्ठ चावल मुझे प्रिय हैं। उत्तम कुड्कुम और मधु भी मुझे प्रिव हैं। आमोदा, शिवसुन्दरी शिरीय और आकुल संज्ञक धानके चावल भी मेरे लिये उपयुक्त हैं। यवसे बने अनेक प्रकारके अन्त तथा शाक भी मेरे पूजनमें उपयुक्त होते हैं। मूँग माच (उड़द), तिल, कंगुनी, कुल्बी, पेहें, साँवाँ— ये सभी पृद्धे प्रिय हैं। जब ब्रह्मयत्र विस्तृतरूपसे चल रहा हो चेदके पारगामी विद्वान यज्ञ करा रहे हों, उस समय मेरी प्रसन्ततके लिये ये वस्तुएँ मुझे अर्पण करनी चाहिये। यज्ञमें बकरी, फैंस आदि पशुओंका दूध, दही और घृत सर्वधा निषिद्ध है

वसुंधरे! मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोंमें जो

भक्तोंको सुख पहुँचानेवाले उक्त पदार्च भोज्य और कल्याणप्रद हैं। वसुंधरे! जिसे उत्तम सिद्धि पानेकी इच्छा हो, उसे इस प्रकार मेरा यजन करना चाफिये। इस विधिसे जो यजन करेंगे वे कर्ममें कुशल पुरुष मेरी परम सिद्धि पानेके पूर्ण अधिकारी होंगे।

भगवान् वराह कहते 🖫 वसुंधरे! मेरा उपासक इन्द्रियोंको क्शमें रखकर जो कुछ अन्त उपलब्ध हो, उसे ग्रहण करे। भामिति! मैं नीचे-ऊपर, इधर-उधर, दिशाओं और विदिशा**ओं**में तथा सभी जीवाँमें सर्वत्र विराजमान हूँ। अतएक जिसे परम गाँत पानेकी इच्छा हो, उसे चाहिये कि सब प्रकारसे सभी प्राणियोंको मेरा ही रूप जानकर उनकी वन्दना करे। प्रातःकाल एक अञ्चलि जल लेकर पूर्वाभिमुख हो मेरी उपासना करनी चाहिये। 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र जपना चाहिये। उसे यह भावना करनी चाहिये कि जो सम्पूर्ण संसारमें ब्रेष्ठ हैं, जिनको 'ईशान' संज्ञा है, जो आदि पुरुष हैं, जो स्वभावतया ही कृपालु हैं, उन भगवानु नारायणका हम संसारसे अपने उद्घारके लिये यजन करते हैं।'

इसके बाद पश्चिमाभिमुख होकर फिर अञ्चलि भर जल हाथमें ले। साम ही द्वादशाक्षर वासुदेव-मन्त्र पद्कर इस मन्त्रका उच्चरण करे 🐣 'भगवन् ! आप जिस प्रकार सर्वप्रथम संसारकी सृष्टि करनेवाले हैं, पुराण पुरुष है और परम विभृति हैं, वैसे ही आप आदि पुरुषके अनेक रूप भी हैं। आपका वस्तुएँ योग्य हैं उन्हें मैंने बतला दिया मेरे सिकल्प कभी विकल नहीं होता इस प्रकार

यथा त् देवः प्रथमादिकतां पुराणकल्यक्ष यथा विभृति । तथा निवर्तं चादिमननाकपमयोष्ययंकल्ययननामेष्टे॥ १२० ११

अनन्तरूपसे विराजनेवाले आप (प्रभु) को मैं| नमस्कार करता हैं।' इसके बाद उसी समयसे पुनः एक अञ्जलि जल हाथमें ले और उत्तरमुख खडा होकर 'ॐ क्यो नारायणाय' कहकर इस मन्त्रका उच्चारण करे---'ओ परम दिव्य, पूराण पुरुष हैं, आदि, मध्य और अन्तमें जिनकी सत्ता काम करती है जिनके अनन्त रूप हैं, जो संसारको उत्पन्न करते तथा जो शानस्वरूप हैं। संसारसे मुक्त करनेके लिये जो अद्वितीय पुरुष हैं। ठन जगत्स्त्रध्टा प्रभुका हम यजन करते हैं।<sup>ग</sup>ै

इसके पश्चात् उसी समयसे दक्षिणाभिमुख होकर 'ॐ नमः पुरुषोत्तमाय' यह मन्त्र एढ्कर ऐसो धारणा करनी चाहिये कि "जो यज्ञस्वरूप हैं एवं जिनके अनन्त रूप हैं, सत्य और ऋत जिनकी अनादिकालसे संज्ञाएँ हैं, जो अनादिस्वरूप काल हैं तथा समयानुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं उन प्रभुको संसारसे मुक्त होनेके लिये हम भजते हैं।' तदनन्तर काष्ट्रकी भौति अपने शरीरको निश्चल बनाकर, इन्द्रियोंको वशमें करते हुए, मनको भगवान्में लगकर इस प्रकार धारणा करे—'भगवन्! सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं, कमलके समान आपको आँखें हैं, जगतमें आपकी | कभी नहीं पडता। [अध्याय ११९ १२०]

प्रधानता है आप लॉकके स्वामी हैं लोकोंसे उद्धार करना आपका स्वभाव है, ऐसे सोमरस पीनेवाले आप (प्रभु) का हम यजन करते हैं।'

वसुंधरे यदि उत्तम गति पानेकी इच्छा हो तो साधकको तीनों संध्याओंमें बुद्धि, युक्ति और प्रतिको सहायता लेकर इसी प्रकारसे भेरी उपासना करनी चाहिये। यह प्रसङ्ग गोपनीयोंमें परम गोपनीय, योगोंकी परम निधि, सांख्योंका परम तत्त्व और कर्मोंमें उत्तम कर्म है। देवि! पूर्ख, कृपण और दृष्ट व्यक्तिको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। किंतु जो दीक्षित, उत्तम शिष्य एवं दुख्वती है, उसे ही इसे बताना उचित है। मुझ विष्णुके मुखारविन्दसे निकला हुआ यह भुक्क तत्व मरणकाल उपस्थित होनेपर भी बृद्धिमें भारण करने योग्य है इसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहिये। जो प्रात-काल उठकर सदा इसका पाठ करता है। वह दृढवृती पुरुष मेरे लोकमें स्थान पानेका अधिकारी है, इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये। इस प्रकार जो व्यक्ति तीनों संध्याओंमें कमंका सम्पादन करना है वह हीन योनियोंमें

#### マールがはおおしゃん मुक्तिके साधन

भगवान् वराह कहते हैं-वसुधरे अब जिस कर्मके प्रभावसे प्राणीको पुनः गर्भमें नहीं जाना पड़ता, उसे बताता हैं, तुम सुनी यह सम्पूर्ण शास्त्रों एवं धर्मोंका निष्कोड़ है। जो बड़ा--से बड़ा कार्य करके भी अपनी प्रशंसा नहीं , करता और जो सदा शुद्ध अन्त-करणसे शास्त्रीय 🛚 सत्कमोंका अनुष्ठान करता रहता है, वह उन सत्-कर्मोंके प्रभावसं भी पुनः जन्म नहीं पाता। जो मेरा सामर्थ्यशाली भक्त होकर सबपर कृषा पिवित्र आत्मा एवं निरन्तर भगवानुका प्रिय भक्त

करता है तथा कार्य और अकायंके विषयमें जिसे पूर्ण ज्ञान है एवं जिसकी सम्पूर्ण धर्मोंमें श्रद्धा है, वह पुनः गर्भमें नहीं आता। जो सर्दी गरमी, वात-वर्षा और भूख-प्यासको सहता है, जो गरीब होनेपर भी लोध, मोह एवं आलस्यसे दूर रहता है कभी भुठ नहीं बोलता, किसीकी निन्दा नहीं करता, जो अपनी ही स्त्रीसे संतुष्ट रहता है, दूसरेकी स्त्रियों से दूर रहता है तथा जो सन्यवादी

१ वजामहे दिस्यपरे पुरानामचादिमध्यान्तमनतश्चमम् अवोद्भवं विश्वकरं प्रशान्तं संसारमध्यावहमद्विनायम् ४ १ ० १३

है यह मेरे लोकको प्राप्त होता है। जो संवि भाग (बाँट) कर खाता है जो बाह्मणोंका भरू है और जो सबसे मधुर बाणी बोलता है, वह कृत्सित योजियोंमें न जाकर मेरे लोकका अधिकारी होता है।

बसुंधरे। अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बतलाता है, सुनो जिसके प्रभावसे मेरी निरंतर उपासना करनेवाला पुरुष विकृत योनियाँमें नहीं जाता। जो कभी किसी जीवकी हिंसा नहीं करता, जो सम्पूर्ण प्राणियांके हिनमें लगा रहता है और जो मन, कमं, सचनसे पवित्र है, वह विकृत योजियोंमें नहीं पड़ता। जिसके मनमें सदा सर्बत्र समता है, जो मिट्टोके ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझता है जो बाल्यकालमें भी शान्तस्वभावसे रहनेवाला, इन्द्रियविजयी और सदा शुभ कार्यमें रत रहता है, उसे दोच योनि नहीं प्राप्त होतो , जो दूसरे द्वारा किये अपकारोंपर कभी किंचित्रमात्र भी ध्यान नहीं देता, जिसे सदा करांच्यः कर्मही स्मृत रहते हैं और जो सब कुछ यचार्च बोलता है, वह नीच योतियोंमें नहीं पडता। जो व्यर्थ बातांसे सदा दूर रहता है, जिसकी तत्त्वज्ञानमें अटल निष्ठा है, जो सदा अपनी वृत्तिमें तत्पर रहकर परोक्षमें भी कभी किसोकी निन्दा नहीं करता, उसे होन योनियोंमें नहीं जाना पड़ता भद्रे जो प्रश्तकालमें ही संतान प्राप्तिको इच्छासे अपनी स्त्रीसे सहवास करता और सदा मेरी उपासनामें लगा रहता है बह साधक होन योनिमें नहीं जाता

बसुंधरे। अब एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम तसे सुनो। जो सदा संयत रहनेवाले पुरुषोंका धर्म है और जिसको मन्, अभिरा, शुक्राचार्य, गौतम मृनि, चन्द्रमा रुद्र, शङ्ख लिखित, कश्यप, धर्मदेव, अग्निदेव, पदनदेव, यमराज इन्द्र, बरुण, कुबेर शाण्डिल्यमृनि, पुलस्त्य, आदित्य, पितृगण और स्वयम्भू ब्रह्मा आदि बेट धर्म द्रष्टाओंने पृथक्
पृथक् रूपसे देखा और वर्णन किया है, उस धर्मक
पालनमें जो मनुष्य निश्चितरूपसे तत्पर रहकर
अपने आपमें परभात्माको देखता है, वह विकृत
योगिमें न जाकर मेरे लोकमें जानेका अधिकारो है।
जो अपने धर्मका पालन करता है तथा अपनी
बृद्धिके अनुसार ठीक बोलता है, दूसरेको निन्दासे
दूर रहता है, सम्मूर्ण धर्मोंमें जिसकी निश्चित बृद्धि
रहती है, जो दूसरोंके धर्मोंकी निन्दा नहीं करता
तथा जो अपने धार्मिक मागंपर अटल रहता है,
ऐसे उत्तम गुणांसे युक्त एवं मेरे कर्मोंका सम्मादन
करनेवाला पुरुष विकृत योगिमें न जाकर मेरे
लोकको हो प्राप्त होता है।

जिनको इन्द्रियाँ वशमें हैं, जिन्होंने क्रांधपर पुरा नियन्त्रण कर लिया है, जो लोभ और मोहसे सदा दूर रहते हैं, जो विश्वके उपकारमें तत्पर हैं जो देवता, ऑतिथि तथा गुरुमें ब्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसीकी हिंसा नहीं करते. यद्य मांसका कभी संवन नहीं करते, जो अनुचित भाव अन्धन करनेकी चेष्टा नहीं करते, जो ब्राह्मणको 'कपिला' धेनुका दान करते हैं—ऐसे धर्मसे युक्त पुरुष गर्भमें नहीं पड़ते, वे मेरे लोकको ही प्रग्त होते हैं जो अपने सभी पुत्रोंके प्रति समता रखता है। क्रोधमें भरे हुए ब्राह्मणको देखकर भी उसे प्रसन्त करनेको हो चेष्टा करता है जो भक्तिपूर्वक कपिलाः गौका स्पर्श करता है। जो कुमारी कन्याके प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं करता, जो कभी अग्निका लङ्गन नहीं करता, जो जलमें शीच नहीं करता एवं गुरुमें श्रद्धाः मृद्धि रखता है। जो उनकी तथा ईश्वरकी कभी निन्दा नहीं करता, इस प्रकारका धर्ममें तत्पर पुरुष निञ्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माताके गर्भमें न अकर मेरे ही लोकको प्राप्त होता है

[अध्याय १२१]

## कोकामुखनीर्थं ( वगहक्षेत्र \* )-का मरहात्स्य

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे! अब में , तुम्हें गोपनीयोंमें भी एक परम गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ जिसके प्रभावसे पशुः योनिमें मये हुए प्राणी भी पापसे मुक्त हो जाते हैं, इसे तुम ध्यानसं सनो। जो मानव अष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें स्त्रीसङ्ग नहीं करता तथा दूसरेक अलको खाकर इसकी निन्दा नहीं करता, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। बाल्यकालमें भी जो सदा मेरे ब्रतका पालन करता है। जो जिस-किसी प्रकारसे भी सदा संतृष्ट रहता है तथा जो माता-पिताको पूजा करता हैं. वह मेरे लोकमें जाता है जो परिश्रमसे भी प्राप्त सामग्रीको बाँटकर खाता फेता है. जो गुणी दाता तथा संवतभोका है तथा जो सभी कर्तव्य-कार्योमें स्वतः लगा रहता है एवं अपने मनको सदा वशमें किये रहता है, वह मेरे लांकको प्राप्त होता है। जो कृत्सित कर्म नहीं करता, जो बह्मचर्य व्रतका पालन करता है। समर्थ होकर भी जो सम्पूर्ण प्राणियाँपर क्षमा-दया करता है, वह भेरे लोकको प्राप्त होता है। जो नि:स्पृह रहकर दसरीकी सम्पत्तिक प्रति कभी लोभ नहीं करता, एसा पुरुष मेरे लोकमें जाता है। बरारोहे एक गांपनीय विषय जो देवताओंके लिये भी दुष्प्राप्य एवं दर्जेय है, उसे अब मैं तुम्हें घता रहा हैं, सुनी जरायुज, अण्डज, उद्धिज और स्वेदजः इन चार प्रकारके प्राणियोंकी जो हिंसा नहीं करता जो पविश्वात्मा एवं दयाशील है और जो काकामुख' नामक तीथमें अपने प्राणीका परित्याग करता है, वह भूझे परम प्रिय है। मेरी कृपादृष्टिसे बह कभी वियक्त नहीं होता '

दासी और आपमें अटल श्रद्धा रखनेवाली हैं आपमें भक्ति रखनेके बलपर आपमे पृछती हैं कि वाराणसी, चक्रतीर्थ नैमियारण्य, अट्टहासतीर्थ, भद्रकर्णहरू द्विरण्ड मृक्ट, मण्डलेश्वर केदारक्षेत्र देवदारुयम जालेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, कुव्यासंखर, एकलिक्क ऐसे प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थस्थानीको छोडकर आप 'कोकाम्ख'क्षेत्रकी ही इतनो प्रशंसा क्यों करते हैं ?

भगवान् वराहं बोले—भोरु। तुम्हररा कहना ठोंक है, बात ऐसी ही है. 'कोकापुख' पुझे अत्यात ही प्रिय है। अब 'कोकाम्ख'-क्षेत्र जिन कारणींसे अधिक प्रसिद्ध हैं, वह मैं तुम्हें बताता हैं। तुमसे जिन क्षेत्रॉका वर्णन किया है, वे सभी भगवान् रुद्रसं सम्बन्ध रखनेवाले 'पाश्पततीर्थ' हैं, जिन्हें 'पाश्पत-क्षत्र' कहते हैं, किंतु यह 'कोकामुख-क्षेत्र' पृक्ष श्लोहरिका है। बराननं! इसी विषयमें मैं तुम्हं एक परम प्रसिद्ध उपाख्यान बताता हैं, इसमें काकाम्ख क्षेत्रको प्रसिद्धिका हेतु संनिहित हैं।

एक बार इस 'कोकामुख' क्षेत्रपे मांसक लोभमें एक व्याध घूम रहा था। वहीं एक अल्प जलबाले सरांबरमें एक मतस्य भी रहता था उसको दखकर व्याधने तुरंत हो बंसी (कटिया) से इसे बाहर खाँच लिया, तथापि वह बलवान् मतस्य उसके हाथसे तुरंत निकल गया। इतनमें एक बाजकी दृष्टि जो आकाशर्म चक्कर लगा रहा था, उस मनस्यपर पड़ी और वह उसका पकडनेके लिये नीचे उतरा और फिर उसे पकड़कर नेज़ीसे उड़ चला। परंतु चह भी उसके बोडको न सँभाल सका और उस मछलोंके साथ पृथ्वी बोली—माधव में आपकी शिष्या, ही इसी, कोकामुख क्षेत्रमें पिर पड़ा

<sup>•</sup> इसका उम्माख आहे १६०वें अध्यावमें भी है। नंदानाम तह अनुसार यह स्थान नाथकृति कम नम्मार असक और स्वकारों वर्गन्योकि विशेष्णं सङ्गामहरूत विक्रिक्त 🧗 Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India Page 101 कम्पान वीधाक्षः पुरुष्ट्यः १५३

आहर्यं! वह गिरते ही इस तीर्थंके प्रभावसे रूप,
गुण एवं वयसे युक्त एक कुलीन राजपुत्रके रूपमें
परिणत हो गया! कुछ समय बाद उसी व्याधकी
स्त्री भी मांस लिये हुए वहाँ जा पहुँची। इतनेमें
ही मांसके लिये लालायित रहनेवाली एक मादा
चील भी वसके हाचसे मांस छीननेके लिये
आयी, जो मांस छीननेके लिये बार-बार हपाटा
मारने लगी। उसी क्षण बलपूर्वक मांस लेनेकी
हच्छा रखनेवाली उस मादा चीलपर व्याधने बाण
मारा, जिससे वह मेरे इस 'कोकामुख क्षेत्र' में
गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गये।

तदनन्तर उस चीलने चन्द्रपुर नामक नगरमें सुन्दरी राजपुत्रीके रूपमें जन्म प्रहण किया। उसका यह बढ़ी तेजोसे चार्चे ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे-धीर बढती गयी और ज्ञनै:-शनै: रूप, गुण, अवस्था एवं सभी (चौसठ) कलाओंके ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी, परंतु वह प्रशॉकी सदा निन्दा करती। उसे रूपवान, गुजवान, जुर-वीर त्तवा सीम्य स्वभावके पुरुषोंकी चर्चा भी अच्छी न लगती थी और वह उनको भी निन्दा किया करती थी। युवती होनेपर उसका 'आनन्दपुर' नगरके एक शकजातिके पुरुषके साथ विवाह हुआ। विवाहके बाद दोनों पति। पत्नी गहर्सस्यथर्मका पालन करते हुए साथ रहने लगे। फिर वे परस्पर प्रेमके बन्धनमें इस प्रकार बँध गये कि एक मुहुर्त भी कोई किसीको छोडना न चाहता था। अब बड़ी कन्या अत्यन्त नग्न होकर अपने स्वामीकी सब प्रकार सेवा करने लगी।

एक दिन मध्याहके समय राजकुमारके सिरमें तोत बेदना उत्पन्न हुई। अनेक कुशल वैद्य चिकित्सामें लगे, किंतु उसकी शिरोच्यमा दूर न हो सकी अन्य मन्त्र कन्त्र भी विफल हुए। इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जानेके बाद एक दिन उस राजकुमारीने अपने स्वामीसे यह जिज्ञासा की— 'प्रभी! आपके सिरमें जो यह वेदना है, यह क्या और कैसे है? यदि मुझपर आपका तनिक भी स्नेह हो तो आप मुझे इसे उत्त्वतः बतानेकी कृपा कीजिये। अनेक कुशल वैद्ध आपका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर करनेमें सफलता नहीं मिलती है इसपर राजकुमारने कहा—'भद्रे! क्या तुम यह भूल गयी कि यह मनुष्य-शरीर ध्याधियोंका ही मन्दिर है? यह मनुष्य-शरीर रोग और दुःखोंसे ही भरा है, संसारस्थी सागरमें पड़े हुए मुझसे तुम्हें बार-कार ऐसा प्रस्न करना उचित नहीं है ' राजकुमारके ऐसा कहनेपर उस राजकन्याके मनमें उत्सुकता अब और बढ़ गयी

कुछ दिन बाद पुन- उस राजपुत्रीने अत्यन्तः आग्रहपूर्णक उस प्रश्नको राजकुमारसे पूछा। इसपर सक नरेशने अपनी भागांसे कहा—'भद्रे। तुम इस मानुषी भावका त्याग करो और अपने पूर्वजन्मकी बातें स्मरण करो। अथवा यदि तुम्हें पूर्वजन्मकी बातें जाननी हों तो कल्याणि! तुम चलकर मेरे माता-पिताको प्रसन्न करो। तुम उनकी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदरमें धारण किया था। उनका सम्मान करके और उनकी आज्ञा लेनेके पक्षात् मैं 'कोकामुख'क्षेत्रमें चलकर तुम्हें निःसंदेह वह प्रसङ्ग सुनाऊँगा अनिन्दिते। अपने पूर्वजन्मोंका ज्ञान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है सारा कृतान्त मैं तुम्हें वहीं बताऊँगा।'

तदननार वह राजकुमारी अपने सास और स्वशुरके सामने गयी और उनके चरणोंको पकड़कर बोली 'मुझे आप दोनोंसे कुछ निवेदन करना है। मैं इस विषयमें आपलोगोंसे अनुमति प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर उसने कहा कि 'हम दोनों स्त्री-मुरुष आपकी आज्ञासे पवित्र 'कोकामुख'नामक क्षेत्रमें जाना चाहते हैं। आपलोग ही हमारे गुरु हैं इस कार्यकी गरिमाको देखकर आप हमलोगोंको एकें नहीं। आजतक पैने कभी कुछ भी आपलोगोंसे नहीं माँगा है। यह प्रथम अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आये हैं। अनः आपलोग मेरी इस याचनाको पूर्ण करनेकी कृपा करें। समस्या यह है कि आपके ये कुमार निरन्तर सिरकी वेदनासे पीडित रहते हैं और दोपहरके समयमें तो ये मृतकके तुल्य हो जाते हैं कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा है। ये सब सुख भोगोंको छोड़कर सदा पीड़ासे दु.खी रहते हैं इनका यह दु.ख 'कोकामुख'क्षेत्रमें गये बिना दूर होनेका नहीं है।'

उस समय शकजातियोंके अध्यक्ष उन नरेशने पुत्रवध्की बात सुनकर अपने हाथसे पुत्र एवं पुत्रवधूके सिरको सहलाकर कहा—'पुत्र! 'कोकामुख'क्षेत्रमें जानेको जत समलोगोंके मनमें कैसे आयो ? हाथी घोडे, सवारियाँ, अपसराओंकी त्लना करनेवाली स्थियाँ कोष और रत्नभंडार तया सात अङ्गोसहित हमारी यह सम्पूर्ण राज्य-सम्पत्ति आदि सभी तुम्हारे अधीन हैं। तुम इन समको ले लो। सारी सम्पत्तियोंका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। मेरे प्राण तुम्होंमें सदा बसे रहते हैं। तुम 'कोकामुख' क्षेत्र मन जाओ।' पिताके इस प्रकार कहनेपर राजकुमारने उनके चरण पकड़ लिये और नम्रतापुर्वक कहने लगा---'पिताजी। राज कोए, सवारी अथवा सेनासे मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो अभी उस 'कोकामुख'-क्षेत्रमें ही जाना चाहता हैं। मैं सिरकी खेदनासे नितान्त पीड़ित हूँ। यदि मैं जीवित रहा, तब राज्य. सेना और कोष भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं पर इस पीड़ासे मुक्ति तो मुझे वहाँ जानेसे ही मिलेगी।

अन्तमें शक नरेशने पुत्रको बातपर विचार करके उसे जानेकी आज़ा दे दी। जब राजकुमारने कोकापुरा की यात्रा आरम्भ की तो उसके साथ बहुत-से व्यापारीवर्ग और मागरिक स्त्री-पुरुष भी वल पड़े बहुत समयके बाद वे सभी इस 'कोकामुख 'क्षेत्रमें पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राजकमारीने अपने स्वामीसे ये वचन कहे—'स्वामिन्! आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था. उस समय आपने मुझे 'कोकामुख क्षेत्र'में पहुँचकर बतलानेका आश्वासन दिया था, अतः अब बतानेकी कृपा कीजिये।' इसपर राजकमारने अपनी भायांसे स्नेहपूर्वक कहा—'प्रिये! अब सित्र हो गयी है। इस समय तुम सुखपूर्वक सो जाओ। वह सब मैं प्रात:काल बताऊँगा।' प्रात-काल वे दोनों स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके बैठे। राजकुमारने सर्वप्रथम सिर झुकाकर भगवान् विष्णुको प्रणाम किया। तत्पश्चात् वह अपनी पत्नीको पकडकर, पूर्व उत्तर-भागमं (अपने मतस्य-देहकी पड़ी) अस्थियोंको दिखाकर कहने लगा—'प्रिये! ये मेरे पूर्व शरीरको हड्डियाँ हैं। पूर्वजन्ममें मैं मरस्य था। एक बार जब मैं इस 'कोकामुख' क्षेत्रके जलमें विचर रहा था कि एक व्याधने बंसीसे पन्ने पकड लिया। उस समय मैं अपनी शक्ति लगकर उसके हाथसे तो निकल गया; पर एक घील मुझे लेकर फिर उड़ गयी और नखोंसे मेरे शरीरको क्षत-विश्वत कर दिया इतनेमें उससे छुटकर मैं गिर गया। उसीके किये हुए प्रहारके कारण अब भी मेरे सिरमें वेदना बनी रहती है। इस प्रसङ्गको केवल मैं ही जानता हैं। मेरे बिना इस रहस्यको कोई दूसरा नहीं जानताः भद्रे! तुमने जो बात पूछी थी, मैंने उसका रहस्य बतला दिया। सुन्दरि! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारा मन जहाँ लगे, वहाँ जा सकती हो "

वसुंधरे अब राजकृमारी भी करूण-स्वरमें अपने प्रतिसे कहने लगी—'भट्ट! इसी कारण मैं भी अपनी गृप्त बात आपको नहीं बतला सकी बी पूर्वजन्ममें मैं जैसी जो कुछ बी, अब वह आपसे बतलाती हैं आप सुनें में पूर्वजन्ममें आकारामें विचरनेवाली एक चील वी भृख और प्याससे मुझे महान कह हो रहा वा। खानेके योग्य पदार्थका अन्त्रेषण करती हुई मैं एक पेड़पर बैठी धी, इतनेमें मुझे एक व्याध दिखायो दिया। वह वनके बहुत-से पशुओंको मारकर उनके मांसींको लेकर उसी मार्गसे गुजर रहा था। वह भी भूखसे व्याकुल वा, अतः मांस-भारको अपनी पत्नीके पास रखकर उसे पकानेके विचारसे लकड़ी दूँदने निकला काश्चोंको एकप्रकर वह आग जलाने ही का रहा था कि मैंने झपटकर अपने वजमय कठोर नखोंसे उस मांसपिण्डको उठा लिया। पर वह मांस-भार मेरे लिये दर्वह का, अत: उसे दर न ले जाकर वहीं समीप ही बैठी रहो। इधर वह **ट्या**ध शिकारको खोजमें लगा ही था। अब उसकी दृष्टि मास खाती हुई मुझ चीलपर पड़ी। फिर तो उसने धनुष उठाया और मुझपर बाणका संधान कर भार गिराया। मैं वहाँसे लुढककर चक्कर काटती हुई प्राणहीन और निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिरो और मेरी जीवनलोला समाप्त हो गयी। किंतु इस 'कोकामुख' क्षेत्रकी महिमासे मेरे मनमें कोई कायना न रहनेपर भी मेरा जन्म राजाके घर हुआ। इस प्रकार मुझे आपकी स्त्री होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ भेरे पूर्वजन्मकी ही ये हड्डियाँ हैं। अब इनका थोड़ा-सा भाग हो अवशेष है।' इस 'कोकामुख' तीर्थकी ही यह महिमा है जिसके फलस्वरूप तियंक् (तिरछी चलने या उडनेकाली) योनिके जीवका भी उत्तम कुलमें जन्म हो जाता है। राजकुमारने भी साधु

साधु कहकर उसका बड़ा सम्मान किया। साथ ही उसे उस क्षेत्रमें होनेवाले कुछ धार्मिक कर्मीका भी निर्देश किया और उन्हें राजकुमारीने सम्पन किया। अन्य स्रोगोंने भी जिन्हें जो प्रिय जान पडा. उस धर्मका आचरण किया। उस समय उस दम्पतिने प्रसन्ततासे आदरपूर्वक ब्राह्मणींको वयोचित द्रव्य अत्र और रत्न भी दिये। वसुंघरे! उस समय अन्य भी जितने लोग वहाँ आये थे, उन सबने भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार स्वयं व्रतका पालन करते हुए भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको धन दिया। इस प्रकार वे लोग कुछ दिनोंतक वहीं रुके रहे और इसके फलस्वरूप वे शेतद्वीपको प्राप्त हुए। उस पृण्यमय धाममें पहेँचनेपर सभी पुरुष शुक्ल वस्त्र एवं दिव्य भूषणींसे असंकृत होकर सुशोभित— प्रकाशित होने लगे। वहाँ रहनेवाली स्त्रियाँ भी दिव्य वस्त्र एवं अलैकिक आभूषणींसे आभूषित होकर रूप, तेज एवं सत्त्वसे युक्त होकर प्रकाशित होने लगीं

 मेरी कृषासे वे सब सेतद्वीप पर्तुंची यह प्रसङ्ग धर्म, कीर्ति, शक्ति और महान् यशका उन्नायक है। यह सभी तपस्याओंमें महान् तप आख्यानींमें उत्तम आख्यान, कृतियोंमें सर्वोत्तम कृति तथा धर्मीमें सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जिसका वर्णन भैंने तुमसे किया। भद्रे! जो क्रोधी, मूर्ख, कृपण, अभक्त, अश्रद्धालु तथा शठ व्यक्ति हैं, उन्हें यह प्रसङ्ग नहीं सुनाना चाहिये, जो दीक्षित तथा सदसद्विचारशील हैं, यह प्रसङ्ग उन्हें ही सुनाना चाहिये जो शास्त्र-पारगामी पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मनको सावधान करके इस प्रसङ्गको मनमें धारण करता है वह जन्म मरणके बन्धनसे छूट जाता है। जो इस विधिके अनुसार 'कोकापुख'क्षेत्रमें 'जाकर संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह भी उस परम सिद्धिको पाता है जिसे पूर्वकालमें चील और मत्स्यने प्राप्त किया था

[अध्याय १२२]

----

### पुष्पादिका माहात्म्य

पृथ्वी बोली — प्रभां। 'कांकामुख' तीर्थंकी अद्भुत महिमा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्ता हुई। माधव। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि किस धर्म, तप अथवा कर्मके अनुष्ठानसे मनुष्य आपका दर्शन पा सकते हैं? प्रभी कृपया प्रसन्न होकर अप भूझसे यह सारा प्रसङ्ग बतलाइये, यह मेरी प्रार्थना है

भगवान् वराह बोले—देवि पावस-ऋतुके बाद जलाशयोंके जल स्वच्छ हो जाते हैं, जब आकाश और चन्द्रमण्डल निर्मल दीखने लगते हैं उस समय न अधिक शीत रहता है और न गर्मी। जब हंसींका कलरव आरम्भ हो जाता है, कुमुद, रक्त कमल, नीले एवं अन्य कमलोंकी सुरिभ सर्वत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मासके शुक्लपक्षको द्वादशी तिथि पृझे अत्यन्त प्रिय है। उस अवसरपर जो मेरी पूजा करता है मैं उसका फल बताता हूँ, सुनोः बसुधरे! मेरा वह भक्त कल्पपर्यन्त धनी—लक्ष्मीका पात्र बना रहता है जो दूसरे देवताके उपासकके लिये असम्भव है। माधवि! उस अवसरपर साधकको चाहिये कि मेरी आराधना कर इस स्तोत्रका पाठ करे। स्तोत्रका भाव यह है 'जगलाभोः ब्रह्मा,

सद्र और ऋषि जिसकी पूजा एवं वन्दना करते हैं लोकनाथ! उन आपकी आराधना करनेके उपयुक्त यह द्वादशी तिथि प्राप्त हुई है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ आप उठिये और निद्राका परित्याग सोजिये। मेघ चले गये, चन्द्रमाकी कलाएँ पूर्ण हो गयी हैं शरद् ऋतुमें विकसित होनेवाले पूष्प मैं आपको समर्पित सर्खेगा। अब आप जागनेकी कृपा करें। यशस्त्रिति। इस प्रकार द्वादशीको पृष्पाञ्जलि अपित कर मेरी उपासना करनेवाले भक्तोंको परमगति प्राप्त होती है

शिशिर-ऋतुमें वनस्पतियाँ नवीन हो जाती हैं। उस समयके पृथ्मेंसे मेरी अर्चना करनेके लिये पृथ्वीपर घुटनोंके बल बैठकर हाथोंमें फूल लेकर मेरा उपासक कहे ~ 'तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाले प्रभो आप संसारके छष्टा हैं यह शिशिर-ऋतु भी आपका ही स्वरूप है। यह शीत-समय सबके लिये दुस्तर एवं दु सह है। इस समय मैं आपकी आराधना करता हूँ अप इस संसारसे मेरा उद्धार करनेकी कृपा कोजिये।'

बसुंधरे। जो पुरुष भक्तिसहित इस भावनाके साथ शिशिर-ऋतुमें मेरी पूजा करता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हैं, तुम उसे सुने। मार्गशीर्ष और वैशाख मास भी मुझे बहुत प्रिय हैं। उन मासोंमें मुझे पुष्पादि अर्पण करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बतलाता हूँ जो भाग्यशाली व्यक्ति मुझे पवित्र गन्ध-पृथादि पदार्थ अर्पित करता है, वह नी हजरर नी सी वर्षोतक विष्णलोकमें स्थिरतपूर्वक सुखसे निवास करता इसमें कोई संदेह नहीं एक-एक गन्धयुक्त पुष्पः पत्र (या तुलसीपत्र\*) देनेका यह महान् फल है। सदा श्रद्धासे सम्पन्न होकर चन्दन एसं पुष्पांसे मेरो पूजा करनी चाहिये। जो पुरुष निवमपूर्वक रहकर कार्तिक, भागशोर्व एवं वैशाख 🧸 इन तीन पहीनोंकी द्वादशी तिथियोंके दिन खिले हुए पुष्पोंकी वनमाला तथा चन्दन आदिको मुझपर चढ़ाता है, उसने मानो बारह बर्घोतक मेरी पुजा कर ली। कार्तिक मासकी द्वादशो तिथिमें साखू वृक्षके फूल तथा चन्दनसे मेरी पूजा करनेका विधान है। भद्रे। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मासमें चन्दन एवं कमलके पुष्पको एक साथ मिलाकर जो मुझे अर्पण करता है, उसे महान् फल प्राप्त होता है।

पृथ्वीदेवी भगवान्की बातोंको सुनकर हैंस
पड़ों। पुन: वे नम्रतापूर्वक बोलीं - प्रभी! वर्षमें
तीन सी साठ दिन तथा बारह भास होते हैं। उनमें
आप केवल दो ही महीनोंकी द्वादशी तिथिकी ही
मुझसे क्यां प्रशंसा करते हैं?' जब पृथ्वीदेवीने
भगवान् वराहसे यह प्रश्न किया तब वराहभगवान्ने
मुस्कुराते हुए कहा—देवि! जिस कारण ये दोनों
मास मुझे अधिक प्रिय हैं, वह धर्मयुक्त वचन
सुन! तिथियोंमें द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानो

जाती है। क्योंकि इसकी उपासनासे सम्पूर्ण बजीके अनुहानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है। हजारों ब्राह्मणोंको दान देवेका जो फल होता है, वह इस कार्तिक और वैशाख मासकी द्वादशीमें एकको ही दान देनेसे प्राप्त हो जाता है। क्याँकि इस कार्तिक मासकी द्वादशीके दिन में जगता हैं और वैशाख मासकी द्वादशीयं सर्वशक्तिसम्पन्न हो जाता हूँ। वसुंधरे! इसके योगसे विपुल चिन्ता समाप्त हो जाती है। इसीसे मैंने इसकी महिमाका वर्णन किया है। इसलिये मेरे भक्त पुरुषको चाहिये कि मनको संयत रखकर वैशाख और कार्तिक मासकी द्वादशीके दिन हाथमें चन्दन गन्ध और (तुलसी)पत्र लिये हुए इस मन्त्रका उच्चारण करे'। मन्त्रका अर्थ यह है—'भगवन्। ये वैशाख और कार्तिक मास सदा सभी मासोमें श्रेष्ट माने जाते हैं। इस अवसरपर आप मुझे आजा दीजिये कि मैं चन्दन और तुलसीपश्लोंको अर्पित कर्रू और आप इन्हें स्वीकार करें। साथ ही मुझमें धर्मकी वृद्धि कीजिये।' फिर 'ॐ नमो भारायणाय' कहकर चन्दन एवं तुलसीपत्र आर्पित करना चाहिये अब मैं मन्धयुक्त पत्र पृष्योंके गुण और वन्हें चढानेके फलका वर्णन करता हूँ। मानव पवित्र होकर हाथमें चन्दन, गन्ध (तुलसी)पत्र और फुल लेकर 'ॐ नमो भगवते वम्सुदेवाय'-का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करे। साथ ही यह मन्त्र कहे. 'भगवन् ! आप मुझे आहा देनेकी कृपा करें। इन सुन्दर फूलों और मलयचन्दनसे मैं आपको अर्चना करना चाहता हूँ। प्रभो ! आपको मेरा नमस्कार है। इसे स्वीकार करें मेरा भन परम पवित्र हो जायः यह आपसे प्रार्थना है। मेरे

<sup>&</sup>quot; प्रगवनाज्ञापम इसे बहुतरे नित्यं वैज्ञाखं चैच कार्तिकम्॥ गृहाण यन्ध्रपत्राणि धर्ममेवं प्रथमेय । नयो नाग्यणायेरकुवचा शन्ध्रपत्रे प्रश्नपत्रे (१२६ ३६-३७) थहाँ यह प्रवान देनेकी मात है कि मूल बराहपूरप्रमें तुलासी वहाँ गन्यपत्र शब्द हो प्रयुक्त है। हावय आदि कुछ विद्यानीको दुव मान्यवा है कि जिन पुराणोंमें तुलाकी जन्म नहीं है वे अर्त्यप्रिक प्रामीन हैं। वेदोंमें भी 'तुलाकी' जन्म नहीं है

मुझे देता हुआ जो फल प्राप्त करता है, वह यह | मेरे लोकमें स्थान पाता है। चन्दनयुक्त एक एक 🕏 कि उसका न पुनर्जन्म होता है और न मरण 🛭 पुष्प अर्पित करनेका ऐसा फल है उसके पास ग्लानि और श्रुधा भी नहीं फटका

कर्ममें संलग्न रहनेवाला पुरुष, इन गन्ध-पुष्पांको पाती। वह देवताओंके वर्षसे एक हजार वर्षतक

[अध्याय १२३]

manuskiskiskiskismon

## बसन्त आदि ऋतुओंमें भगवान्की पूजा करनेकी विधि और माहात्स्य

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे! फाल्पुन मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन पवित्र होकर ज्ञान्त मनसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनेका विधान है। इस वसन्त ऋतुमें क्रमशः कुछ श्रेत, कुछ पाण्डुरङ्गके जो अन्यन्त प्रशंसनीय यन्धसे युक्त सुन्दर पुष्प हैं, उनके द्वारा प्रसन्न-अन्त करण होकर मन्त्रद्वारा पूजा करनी चाहिये। सभी वस्तुएँ भगवान्से सम्बन्ध रखनेवाली एवं पवित्र हों। पूजाके पहले 'ॐ नमो नारायणाख' कहकर बादमैं यह मन्त्र पढ़े<sup>र</sup>—जिसका भाव है, 'देवेश्वर! आप ॐकारस्वरूप हैं। सङ्ख्य चक्र एवं गदासे आपकी भुजाएँ सोभा पत्ती हैं। जगत्प्रभो! अस्य महान् पराक्रमी पुरुष हैं। अग्पके लिये मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रभो! वसन्त-ऋतुमें वृक्ष फूलोंसे लदे हैं सर्वत्र गन्धयुक्त रस भरा है। अब आप इस पुष्प-युक्त बृक्ष, वन और पर्वती तथा मुझपर अपनी कृपादृष्टि डालनेकी दया कीजिये

सुमध्यमे ! जो पुरुष फाल्गुन मासमें इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसे दु:खमय संसारमें आनेका संयोग नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख शुक्लपक्षकी द्वादशीके फलकी बात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो। शालकृक्ष तथा अन्य भी बहुत-से वृक्ष जब फूलोंसे परिपूर्ण हो जायें तो साधक दनके फूलोंको हाथमें लेकर मेरी आराधनाके लिये दिया—'वसुंघरे! मैं अपने मार्गका अनुसरण

तत्पर हो जाय उस अवसरपर मेरे प्रहाद, नारद आदि भागवतांको भी पूज्य मानकर पूजा करे। माधित। ऋषिलोग वेदोमें कहे हुए मन्त्रोंद्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं। अप्सराओंद्वारा गीतों, वाद्यां एवं नृत्यांसे में सुपृजित होता रहता हूँ अलौकिक दिव्य पुरुष मुझ पुराणपुरुषोत्तमका स्तवन करनेमें संलग्न रहते हैं। मैं सम्पूर्ण प्राणियोंका आराध्यदेव एवं सम्पूर्ण लोकोंका स्वामी हैं। अतः सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, यक्ष-पिशाच, उरग, राक्षस, आदित्य, जसु, रुद्रगण, मरुद्रगण, विश्वेदेवता, अश्विनोकुमार, ब्रह्मा, सोम, इन्द्र, अग्नि, नारद-पर्वत, असित-देवल, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, अङ्गिरा, पित्रावसु और परावसु—ये सब के सब मेरी स्तुतिमें सदा तत्पर रहते हैं।

उसी समय महान् ओजस्वी देवताओं के मुखसे निकली हुई प्रतिध्वनिको सुनकर भगवान् नारायणने पृथ्वीसे कहा—'महाभागे! देखो! देव समुदाय वेदध्यनि कर रहा है। उनके मुखसे निकले हुए इस महान् शब्दको क्या तुम नहीं सुन रही हो?' इसपर पृथ्वीने भगवान् नारायणसे कहाः "भगवन् आप जगत्की सृष्टि करनेमें परम कुशल हैं। देखतालोग वराहके रूपमें विराजमान आप प्रभुके दर्शनकी आकाङ्क्षा करते हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाये गये हैं।'

इसपर भगवान् नारायणने पृथ्वीको उत्तर

१ - ॐनमो उस्तु देवदेवेस सङ्ख्यकणदावर । नमो उस्तु ते लोकनात प्रवीतम नमो उस्तु ते । (१२४-५)

करनेवाले उन देवताओंसे पूर्ण परिचित हूँ। एक हजार दिव्य वर्षोतक मैंने केवल खोलामात्रसे तुम्हें अपने एक दाँतके ऊपर धारण कर रखा है। ब्रह्मासहित अदित्य, बसु एवं रुद्रगण तथा स्कन्द और इन्द्र आदि देवता मुझे देखनेक लिये यहाँ आना चाहते हैं।

वसुंधरा अन प्रभुके चरणोंपर गिर गयी वह कहने लगी—'भगवन्! मैं रसातलमें पहुँच गयी थी। आपने ही मेरा वहाँसे उद्धार किया है। मैं आपकी शरणमें आयी हूँ। आपमें मेरी अचल श्रद्धा है। आप सर्वसंपर्थ एवं मेरे लिये परम आश्रय हैं भगवन्! मैं आपसे पूछना चाइती हूँ कि कर्मका स्वरूप चया है? किस कर्मके प्रभावसे आप प्राप्त होते हैं तथा चर जन्मकी सफलता किसमें हैं? भगवन्! शेष ऋतुओंमें किन पुष्पोंसे किस प्रकार आपकी पूजा करनेसे अथवा किस कर्मसे आप प्रसन्न होते हैं, उसे भी खतानेकी कृपा कीजिये।

श्रीवसह भगवान् बोले—वसुंधरे! मोक्षमानेमें अटल रहनेवाले मेरे भकोंने जिसका जप किया है, अब मैं इस मन्त्रका वर्णन करता हैं, सुनो। उसमें ऐसी शक्ति है कि इसके निरन्तर पाठ करनेसे मेरी अवश्य तृष्टि होती है। मन्त्रका भाव यह है— 'भगवन् आप सम्पूर्ण मासाँमें मुख्य माधव (वैशाख) मास हैं, अतः 'माधव' नामसे आपकी भी प्रसिद्धि है। वसन्त ऋतुमें चन्दन, रस और पुष्मादिसे अलंकृत आपकी प्रतिष्ठित प्रतिमाका दर्शन करके पुण्य प्राप्त करना चाहिये। जो सातों लोकोंमें शूरबोर और नारायण नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे आप प्रभुका यहाँमें निरन्तर यजन किया जाता है।'

इस प्रकार प्रोष्म-ऋतुमें भी मेरे कथनका पालन करते हुए सम्पूर्ण विश्वियोंका आसरण करना चाहिये। उस समय भगवान्में श्रद्धा रखनेवाले

सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रिय आगे कहे जानेवाले मन्त्रका उच्छारण करना चाहिये। मन्त्रका भाव यह है—'भगवन्। सम्पूर्ण मासोंमें प्रधानरूपसे आप ज्येष्ठ मासका रूप धारण करके शोभा पा रहे हैं। इस ग्रीव्य-ऋतुमें विराजमान आप प्रभुका दर्शन करना चाहिये जिसके फलस्वरूप सारा दु:ख दूर हो जाय।'

वरारोहे। इसी प्रकार तुम भी ग्रोष्म-ऋतुमें मेरी पूजा करो। इससे प्राणी जन्म और मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ता तथा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है। वसुंधरे भूमण्डलपर शाल आदि जितने भी फूलवाले वृक्ष हैं तथा उस समय जितने यन्थपूर्ण उपलब्ध पुष्प हैं, उन सबसे मुझ श्रीहरिकी अर्चना करनेकी विधि है। ऐसे ही वर्षा ऋतुके श्रावण आदि मासोंमें भी मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये।

देवि। अब दूसरा वह कर्म तुम्हें बता रहा हैं, जिसके प्रभावसे संसारसे मुक्ति मिल सकती है कदम्ब, मुकुल, सरल और अर्जुन आदि देख वृक्ष हैं। मेरी प्रतिभाकी स्थापना करके विधि निर्दिष्ट कर्मके अनुसार इन युशोंके फूलोंसे 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर मेरा आदरपूर्वक अर्चन करना चाहिये। फिर प्रार्थना करे 'लोकनाथ! मेचके समान आपको कान्ति है। आप अपनी महिमार्ने स्थित हैं। ध्यानमें परायण रहनेवाले आश्रित जन आपके जिस रूपका दर्शन करते हैं, वे इस वर्षा-ऋतुमें योगनिद्रामें अभिरुचि रखनेवाले एवं मेच वर्णसे सुशोभित आप प्रभुके दिव्य स्वरूपका दर्शन करें। आषाइ मासको सुक्ल द्वादशी तिथिके दिन इस विधानसे जो पुरुष शान्ति प्रदान करनेवाले मेरे इस पवित्र कर्मका अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाता है देखि। ये ऋतुओं के वर्णन किया है। महाभागे! यह युत्त सर्वधा गोपनीय है। इसके प्रभावसे मेरे कर्मपरायण रहनेवाले मनुष्य संसारसागरको तर जाते हैं देवता भी इसे नहीं जानते, क्योंकि मैं भगवान् मारायण यहाँ स्वयं वराहके रूपमें विराजमान हैं। इस प्रकारके शानका उन्हें भी अभाव है। यह विषय दोक्षा-हीन, मुर्ख, चुगली करनेवाले,

अनुसार उत्तम कर्म है, जिनका मैंने तुमसे निन्दित शिष्य एवं शास्त्रके अर्थीमें दोवारोपण करनेवालेसे नहीं कहना चाहिये। गोघाती एवं भूतोंके बीच भी इसका कथन अनुचित है, क्योंकि उनके मध्य इसको कहनेसे लाभके बदले हानि हो होती है। जो भगवानुमें श्रद्धा रखनेवाले हैं तथा जिन्होंने भार्मिक दीक्षा ली है, उनके सामने ही इसको व्याख्या करनी चाहिये।

[अध्याय १२४]

Secretary State St

## पाया-चक्रका धर्णन तथा मायापुरी (हरिद्वार)-का माहात्म्य

सूतजी कहते हैं—पवित्र वर्तोका अनुधान करनेवाली भगवती वसंधराने छः ऋतुओंके वैष्णव-कृत्योंका वर्णन सुनकर भगवान् नारायणसे पुन पूछा—'भगवन् । अग्रपने मङ्गल एवं पवित्रमय जिन विषयोंका वर्णन किया है. जिनकी स्वर्णीद लोकों तथा मेरे भूलोकमें प्रसिद्धि हो चुकी है, वे आपके--वैष्णव-धर्मके कृत्य मेरे मनको आनन्दित कर रहे हैं। पाधव। आपके मुखारविन्दसे निकले हुए इन कमोंको सुनकर मेरी भुद्धि निर्मल हो गयी। पर मेरे मनमें एक सुक्ष्म कौतृहल उत्पन्न हो गया है। मेरा हित करनेके विचरसे उसे आप बतलानेकी कृपा कीजिये। भगवन् आप अपनी जिस मायाका सर्वदा वर्णन किया करते हैं. उसका स्वरूप क्या है तथा उसे 'माया ' क्यों कहा जाता है ? मैं इसे तथा इसके अन्तरिक रहस्थोंको जानना चाहती हैं ।

इसपर पायापति भगवान् नारायण हैंसकर बोले—'पृथ्वी देवि। तुप जो मुझसे यह मायाकी बात पुछ रही हो, इसे न पूछनेमें ही तुम्हारी भलाई है। तुम व्यर्थमें यह कष्ट क्यों मोल लेना चाहती हो ? इसे देखनेसे तो तुम्हें कष्ट ही होगा ब्रह्मासहित रुद्र एवं इन्द्र आदि देवता भी आजतक मुझे तथा मेरी मायाको जाननेमें असफल रहे हैं

फिर तुम्हारी तो बात ही क्या ? विशालाधि जब मेच पानी बरसाते हैं तो जलसे सारा जगत् भर पर कभी वहीं सारा देश फिर शुष्कबंजर बन जाता है। कृष्णपक्षमें चन्द्रदेख श्रीण होते हैं और शक्लपक्षमें बढ़ते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो प्रभाव है। सुन्दरि! अमावास्याकी राष्ट्रिमें चन्द्रमा दृष्टिगोचर नहीं होते, हेमन्त-ऋतुमें कुएँका जल गर्म हो जाता है। विचारकी दृष्टिसे देखों तो यह सब मेरी माया ही है। इसी प्रकार ग्रीयन-ऋतुमें जल उंडा हो जाता है पश्चिम दिशामें आकर सूर्व अस्त हो जाते हैं। पुनः वे प्रातःकाल पूरबर्में डिंदत होते हैं प्राणियोंके शरीरमें रक्त और शुक्र—इन दोनोंका समावेश रहता है, वस्तुत: यह सब मेरी माया ही तो है। सन्दरि! प्राणी गर्भमें आता है, उसे वहाँ सुख और दु:खका अनुभव होता है, पुन: उत्पन्न हो जानेपर इसे वह बात भूल जाती है। अपने कर्ममें रचा-पचा जीव अपने म्बरूपको भूल जाता है, उसकी स्पद्वा समाप्त हो जातो है, घस्तुत: यह सब मेरी मायाका ही प्रताप है। कमंके प्रभावसे जीव दूसरो जगह पहुँच जाता है। शुक्र और रकके संयोगसे जीवधारियोंकी उत्पत्ति होती है, दो भुजाएँ, दो पैर, बहुत-सी औगुलियाँ, मस्तक, कटि, पीठ,

पेट, दाँत ऑठ, नाक, कान, नेत्र, कपोल सलाट और जीभ इत्यादिसे संगठित प्राणीकी उत्पत्ति मेरी मायाका ही चमन्कार है। वही प्राणी जब खाता-पीता है तो जठराग्निके द्वारा उसका पाचन होता है तत्पक्षात् जीवके शरीरसे वही अधामार्गसे बाहर निकल जाता है, यह सब मेरी प्रबल मायाकी ही करामात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँच विषयींमें अन्न खानेसे प्रवृत्ति होती है, ये सभी कार्य मेरी मायाकी ही देन है।

देवि। कुछ जल आकाशस्थ बादलोंमें लटके रहते हैं और कुछ जलराशि भूमिपर नदी, सरोवर आदिमें रहती है। पर जिन नदियां आदिमें इस जलकी प्रतिष्ठा है, वे नदियाँ भी कभी बढती और कभी घटती हैं—यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है। क्याँ ऋतुमें सभी नदियोंमें अधाह जल हो जाता है, बायलियाँ और तालाब जलसे भर जाते हैं, पर ग्रीध्म-ऋतुमें वे ही सब सुख जाते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो बल है। मेघ 'लंदणसमुद्र'से खारा जल लेकर मध्र जलके रूपमें उसे भूलोकमें बरसावे हैं, यह मेरी मायाका ही प्रभाव है। रोगसं दुःखी हुए कितने प्राणी रसायन तथा ओषधियाँ खाते हैं और उस ओषधिके प्रभावसे नीरोग हो जाते हैं, किंतु कभी उसी ओषधिके देनेपर प्राणीकी मृत्यू भी हो जाती है, उस समय में ही कालका रूप धारण कर ओवधिकी शक्तिका हरण कर लेता हैं, यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है। पहले गर्भकी रचना होती है, इसके उपरान्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, फिर युवाबस्था होती है, बुढ़ापा भी आ जाता है, जिसमें सभी इन्द्रियोंकी शक्ति समाप्त हो जाती है—यह सब मेरी मायाका बल है। भूमिमें बीज गिराया जाता हैं और उससे अङ्करको उस्पत्ति हो जाती है

तत्पश्चात् वह अङ्कुर अद्भुत पत्तीसे सम्पन्न हो जाता है— यह विचित्रता मेरी मायाका ही स्वरूप है। एक ही बीज गिरानेसे वैसे ही अनेक अनक दाने निकल जाते हैं, वस्तुत: मैं ही अपनी भायाके सहयोगसे उसमें अमृत शक्तिकी उत्पत्ति कर देता हूँ

जम्तुको विदित है कि गरुड़ मुझ भगवान् विष्णुका बहन करते हैं। धस्तुतः मैं ही स्वयं गरुड़ वनकर वेगसे अपने-आएको वहन करता है जितने देवता जो यज्ञका भाग पाकर संतृष्ट होते हैं. उस अवसरपर में हो अपनी इस मायाका सुजनकर उन आखिल देवताओंको तुप्त करता हैं, किंतु सभी प्राणी यही जानते हैं कि ये देवता ही सदा यज्ञका भाग ग्रहण करते हैं। पर वस्तुत: मैं ही मायाकी रचना कर देवताओंके लिये यञ्च कराता 🗗 । **ब्रहस्पतिजी यज्ञ कराते हैं—यह जानकर संसारमें** सभी लोग उनकी सेवा करते हैं। पर आङ्गिरसी मायःकः। भुजन करना और देवताओंके लिये यज्ञकी व्यवस्था करना मेरा ही काम है। सम्पूर्ण संसार जानता है कि वरुण देवताकी कृपासे समुद्रकी रक्षा होती हैं, किंतु वरुणसे सम्बन्ध रखनेवाली इस भायाका निर्माण कर मैं ही महान समुद्रकी रक्षा करता हूँ। सारा विश्व यही जानता है कि कुबेरजी धनाध्यक्ष हैं। परंतु रहस्य यह है कि मैं ही मायाका आश्रय लेकर कुबेरके भी धनकी रक्षा करता हैं। 'इन्द्रने ही वृत्रासुरको मारा था,' इस प्रकारकी बात संसार जानता है, किंतु वज्रसे वस्तुत: मैंने ही उसे मारा था। सूर्य, धूव आदि तपते 🕏 ऐसी बात सर्वविदित है किंतु तथ्य यह है कि इनमें मेरा ही तेज है। संसारमें लोग कहते हैं, अरे , जल कहाँ चला गया ? पर बात यह है कि बढ़वानलका रूप धारणकर सम्पूर्ण जलका शोषण में ही करता है। मायासे ओत. प्रोत बायुरूप बनकर मेधींको संचालित करना मेरा ही कार्य है।

अमृतका निवास कहाँ है ? इस गहन विषयको देवता भी नहीं जानते हैं, पर तथ्य यह है कि मेरी मावाके शासनसे वह ओषधिमें निवास करता है। संसार जानतः है कि राजा ही प्रजाओंकी रक्षा करता है। किंतु तथ्य यह है कि राजाका रूप धारण करके मैं ही स्वयं पृथ्वीका पालन करता हैं। युगकी समाप्तिके अवसरपर ये जो नारह सुर्य उदित होते हैं, उनमें मैं ही अपनी शक्तिका आधान करके वह कार्य सम्पन्न करता रहता है। बसंधरे संसारमें मायाकी सृष्टि करना मुझपर निर्भर है। देवि। सूर्य अपने किरणसे सम्पूर्ण जगत्में निरन्तर ताप पहेँचाता है। ऐसी स्थितिमें किरणमयी मायाकी सृष्टि करनः और सम्पूर्ण संसारमें उसका प्रसारण करना मेरे ही हाधका खेल हैं। जिस समय संवर्तक मेघ मुसल-जैसी धाराओंसे जल बरसाते हैं, उस अवसरपर मायाका आश्रय लेकर संवर्तक मेघोँद्वारा मैं ही समस्त जनतुको जलसे भर देता हैं। वरारोहे! मैं जो शेषनागकी सय्यापर सोता हैं, यह मेरी मायाका ही पराक्रम है। शेषनागका रूप धारण करना और उनपर शयन करना यह सब एकमात्र मेरी योगमायाका ही कार्य है वसुंधरे। वाराही मायाका आश्रय लेकर मैंने तुम्हें ऊपर उठाया **था**—क्या तुम यह भूल गयी?

तुम भी वैष्णवी मायाका लक्ष्य हुई हो, क्या इस बातको नहीं जानती हो। सुश्रोणि! सन्नह बार तो तुम मेरे दाढ़ोंपर नित्य प्रलयकालमें आश्रय पा चुकी हो। उस समय मेरे द्वारा मायाका स्जन हुआ का और तुम 'एकाणंव' समुद्रमें दूब रही थी, मैं मायाके ही बोगसे जलमें रहता हूँ ब्रह्मा और हदका स्जन करना और भरण-पोषण करना मेरी ही मायाका कार्य है। फिर भी मेरी मायासे मोहित हो जानेके कारण वे मेरी इस मायाको नहीं जानते हैं पितरोंका समुदाय जो सूर्यके समान तेजस्वी है,

वह भी वस्तुतः मैं ही हूँ तथा पितृमयी मायाका आश्रय लेकर पितरोंका रूप धारण कर मैं ही पितृभाग कच्यकी ग्रहण करता हूँ। अधिक क्या, एक दूसरी विचित्र बात सुनो, जो एक बार एक (पुरुष) ऋषि भी मायाद्वारा स्त्रीके स्थरूप (योनि)-में परिणत (परिवर्तित) कर दिये गये थे।

पृथ्वी बोली—भगवन्। उस ऋषिने कौनः सा अपकर्म किया था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें स्त्रीकी योगि प्राप्त हुई? इस बातसे तो मुझ बड़ा आरचर्य हो रहा है। आप यह सारा प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये। उस साह्यणश्रेष्ठने फिर स्त्रीरूप धारण कर कौन-से पापयुक्त कर्म किये, यह सब भी विस्तारसे बतायें पृथ्योकी बात सुनकर श्रीभगवान् अत्यन्त प्रसन्न हो गये और मधुर बचनमें कहने लगे, देखि! यह विषय अत्यन्त गृढ् और महत्त्वपूर्ण है। सुन्दरि! तुम यह धर्मयुक्त कथा सुनो। देखि! मेरी माया ज्ञान एवं विश्वको सभी वस्तुआंको आच्छादित किये हैं। उसकी बात सुनकर रोंगटे छड़े हो जाते हैं। इस मायाके प्रभावसे सोमशर्मा नामक ऋषि भी प्रभावित हुए थे इससे वे उत्तम, मध्यम और अधम—अनेक प्रकारकी स्थितियाँके चक्करमें शुमते रहे। फिर मेरी मायाकी प्रेरणासे उन्हें पुनः ब्राह्मणत्व सुलभ हुआ। सोमशर्मा उत्तम ब्राह्मण होकर भी स्त्रीकी योनिमें परिवर्तित हो गये, यद्यपि उसमें भी उनके द्वारा कोई विकृत कर्म नहीं हुआ और न कोई अपराध ही किया वसुंधरे! बात यह है कि वे (सोमशर्मा) सदा मेरी आराधना, उपासनादि कमौंमें ही लगे रहते थे वे निरन्तर मेरी रमणीय आकृति—मेरे सुन्दर स्वरूपका ही चिन्तन करते रहते। भाषिति। इस प्रकार पर्याप्त समयतक उनकी भक्ति, तपश्चर्या, अनन्यभावसे स्तुति करते रहनेपर मैं उनपर प्रसन्त

हुआ देवि: मैंने इस समय उन्हें अपने स्वरूपका दर्शन कराया और कहा 'ब्राह्मण्डेसता! मैं तुम्हारी तपस्थासे संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे जो चाहो सर माँग लो। रस, सुवर्ण, गौएँ तथा अकण्टक राज्य—जो कुछ तुम्हारे हृदयमें हो माँगो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। अथवा विप्रवर उस स्वर्गका सुख, जहाँ वाराङ्गनाएँ तथा आनन्दका अनुभव करनेकी अनन्त सामग्रियों हैं तथा जो सुवर्णके भाण्डांसे सुशोभित एवं धन और स्वांसे परिपूर्ण है, जहाँ अपसाएँ दिव्य रूप धारण किये रहती हैं, उसे ही माँग लो। अथवा जो भी इष्ट बस्तु तुम्हारे ध्यानमें आती हो, वह सब मेरे वरसे तुम्हें सलभ हो सकती है '

वसुंधरे! उस समय मेरी बात सुनकर उन श्रष्ट ब्राह्मणने भूमिपर पड़कर मुझे साष्ट्राङ्ग प्रणाम किया और मधुर शब्दांमें कहने लगे—'देव! आप मुझपर यदि रुष्ट न हों तो मैं आपसे जो वर मौग रहा हूँ, वही दीजिये भगवन्। आपके द्वारा निर्दिष्ट वरदानां—सुवर्ण, गीएँ, स्त्रो, राज्य, ऐश्वर्य एवं अपसराओंसे सुशोधित स्वर्ग आदिसे माधव! मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है मैं तो केवल आपकी मायाका—जिसकी सहायतासे आप सारी क्रोडाएँ करते हैं, रहस्य ही जानना चाहता हूँ '

वसुंधरे। ब्राह्मणकी बात सुनकर मैंने कहा— 'द्विजवर। मायासे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? ब्राह्मणदेव! तुम अनुचित तथा अकार्यकी कामना कर रहे हो।' पर मेरी माथासे प्रेरित होकर उस ब्राह्मणने मुझसे पुनः यही कहा—'भगवन्, आप यदि मेरे किसी कर्म अथवा तपस्यासे तनिक भी संतुष्ट हैं तो मुझे बस वही वर दें (अर्थात् अपनी मायाका हो दर्शन करायें)।'

अब मैंने उस तपस्वी ब्राह्मणसे कहा--'द्विजवर! तुम 'कृब्बाप्रक'\* तीर्थमें आओ और वहाँ गङ्गामं स्नान करो, इससे तुम्हें मायाका दर्शन होगा ' देवि! मेरी इस बातको सुनकर बाह्मणने मेरी प्रदक्षिणा की और दर्शनकी अभिलायसे वह ऋषिकेश चला गया । वहाँ इसने बढ़ी सावधानीसे अपनी कुण्डो, दण्ड और भाण्डको मङ्गातटपर एक ओर रखकर विधिपूर्वक तीर्यकी पूजा की और उसके बाद वह गङ्गामें स्नान करनेके लिये उतरा। वह स्नानार्ध अभी द्वा ही या और उसके अक्र बस भींग हो रहे ये कि इतनेमें देखता है कि वह किसी निवादके घरमें उसकी स्त्रीके गर्भमें प्रविष्ट हो गया है। उस समय गर्भके क्लेशसे जब उसे असद्धा वेदना होने लगी तो वह अपने मनमें सोचने लगा—'मेरे द्वारा अवश्य ही कोई बुरा कर्म बन गया है, जिससे मैं इस निषाटीके गर्भमें आकर नरक-यातना भोग रहा हैं। अहो . मेरी तपस्या एवं जीवनको धिक्कार है। जो इस होन स्त्रीके गर्भमें वास कर रहा हैं और नौ दुलों तथा तीन सौ हिंदुवाँसे पूर्ण विष्ठा और मृत्रसे सने रक्त मांसके कीचड़में पड़ा हुआ हैं। यहाँकी दुर्गन्ध असहा है तथा कफ, पित्त, वायुसे उत्पन्न रोगों द:खाँको हो कोई गणना ही नहीं। बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन ? मैं इस गर्भर्ने महान् दुःख पारहा हैं? अरे! देखों तो कहाँ तो वे भगवान विष्णु, कहाँ मैं और कहाँ वह गङ्गाजीका जल ? किसी प्रकार इस गर्भसे मेरा छूटकारा हो जाय तो फिर मैं उसी भक्तिकार्य—गक्रा-स्नानदिमें लग गऊँगा '

इस प्रकार सोचते-सोचते वह ब्राह्मण शीच्र ही निवादीके गर्भसे बाहर आया। पर भूमिपर गिरते

<sup>े</sup> शह अर्थकंक का हो अन्यतम (एक दूसर) जाम है। इसका कर्षण वस्तापूर्व अरु ५५, १२५-२६ महाभारत १।८४।४० कृतिपुरुष ३४ ३४ ३६।१० परापुराल, स्वर्गसम्ब २८ ४० तथा अरबोकसरम्बन्धवैश्वादर्गम पुरु १०० आदिपर भी है (— कदलका दें

ही उसने जो गर्भमें निश्चय किया था, वह सब विस्मृत हो गया। अब वह धन धान्यसे परिपूर्ण निवादके घरमें एक कन्याके रूपमें रहने लगा; भगवान् विष्णुकी मायासे मुग्ध होनेके कारण पूर्वकी कुछ भी बहीं उसे याद न रहीं। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये। फिर उस कन्याका विवाह हुआ। मायाके प्रभावसे ही उसके बहुतसे पुत्र और पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। अब कन्यारूपमें वह (ब्राह्मण) सभी भक्ष्य एवं अभक्ष्य वस्तुओंको भी खा लेता तथा पेय एवं अपेय वस्तुएँ भी पी लेता। कह निरन्तर (मत्स्यादि) जीवाँकी हिंसामें निरत रहता तथा कर्तव्याकर्तव्यक्षानसे भी शून्य हो गया।

वसुंधरे। इस प्रकार जब निषादी स्त्रोरूपमें रहते उस ब्राह्मणके पचास वर्ष बीत गये, तन मैंन इसे पुनः स्मरण किया। यह (निवादीरूप ब्राह्मण) घडा सेकर विष्ठालिप्त वस्त्रींको धोनेके लिये पनः गङ्गाके तटपर गया और उसे एक और रखकर स्नान करनेके लिये गङ्गाके जलमें प्रविष्ट हुआ। कड़ी धूपसे संतप्त होनेके कारण उसका शरीर पसीनेसे लघपघ-सा हो रहा था अत उसकी इच्छा हुई कि सिर दुवाकर स्नान कर लूँ पर ऐसा करते ही वह तपस्याका धनी (निषादीरूप) श्राह्मण उसी क्षण पूर्ववत् तपस्ती बन पद्मा। स्तान करके बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि पूर्वके रखे **पू**ए दण्ड, कमण्डलु और वस्त्रोंपर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसे पहले जैसा ज्ञान उत्पन्न हो गया। पूर्व समयमें उस ब्राह्मणने जिस प्रकार विष्णुकी माया जाननेकी कामना की थी, वह भी उसे याद हो आयी, गकासे बाहर निकलकर अब उसने अपने वस्त्र पहने और लिंग्जित होकर वह वहीं पुन: बालुकापर बैठकर योग एवं तपके विषयमें विचार करने लगा और कहने लगा —'अरे! मझ पापीद्वारा कितने निन्दनीय अकार्य कर्म बन गये 🌂

इस प्रकार उसने अयनेको निन्दनीय मानकर बहुत धिवकाग्र और कहने लगा 'साधु पुरुषोद्वारा निन्दत कर्म करनेवाले मुझको धिवकार है। मैं सदाचारसे सर्वथा प्रष्ट हो क्या था, जिस कारण मुझे निषादकी योनिमें जाना पड़ा। इस कुलमें उत्पन्न होनेपर मैंने कितने ही भक्ष्य और अभक्ष्य वस्तुओंका सेवन किया और सभी प्रकारके जोवोंका वध किया, अभक्ष्य-भक्षण तथा अपेय वस्तुओंका पान किया और न बेचने योग्य वस्तुओंका पान किया और न बेचने योग्य वस्तुओंका विक्रय किया, मुझे वाच्यावाच्यका भी ध्यान न रहा। निषादके सम्मकंसे मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियोंकी भी उत्पत्ति की। किस दुष्कर्मके फलस्वरूप मुझे निषादकी पत्नी होना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है।'

वसंधरे, इधर तो वह ब्राह्मण इस प्रकार यहाँ ऐसा सोच रहा था, उधर निवाद क्रोध एवं दु:खसे पागल हो रहा था। वह उसी समय अपने पृत्रोंसे घिरा अपनी भार्याको खोजता हुआ हरिद्वार पहुँचा और वहाँ प्रस्थेक तपस्वीसे अपनी उस स्त्रीके विषयमें पूछने लगा। फिर वह बिलाप–सा करता हुआ कहने लगा —'प्रिये! तुम मुझे तथा अपने सभी पुत्रोंको छोड़कर कहाँ चली गर्दा ? अभी दृध पीनेवाली तुम्हारी छोटी बालिका भूखसे व्याकुल होकर से रही है। फिर वह वहाँ उपस्थित तपस्थियोंसे पूछने लगा— 'तपस्थियो. मेरी पत्नी जल लेनेके लिये हाधमें घडा लेकर गङ्गके घटपर आयी थी। क्या आपलोगोंने उसे देखा है ? उस समय सभी मनुष्य जो हरिद्वारमें अपये हुए थे, वे उस तपस्वी ब्राह्मण तथा उसके घडेको यथापूर्व उपस्थित देख रहे है। इसके पश्चात् दु:खसे संतप्त उस निवादने जब अपनी प्रिय भार्याको नहीं देखा तो उसकी दृष्टि करत्र और घडेपर पड़ी अब वह अत्यन्त करून

विलाप करने लगा—'अहो। मेरी स्त्रीके ये वस्त्र और घड़ा तो नदीके तटपर ही पड़े हैं, किंतु गङ्गामें स्नान करनेके लिये आयी हुई मेरी पत्नी नहीं दिखायी पड रही है। लगता है जब वह **बे**चारी द:खो अवला स्नान कर रही होगी उस समय जिह्नालोलुप किसी ग्राहने उसे पानीमें पकड़ लिया होगा अथवा वह पिशाचों, भूतों या राक्षसोंका आहार बन गयी। प्रिये! मैंने कभी जाग्रत् या स्वप्नमें भी तुमसे कोई अप्रिय बात नहीं कही। लगता है किसी रोगसे वह उम्पत्त-सो होकर गङ्गाके तटपर चली आयी थी। पूर्वजन्पमें मैंने कौन सा पापकर्म किया था, जो भेरे इस महान् संकटका कारण बन गया, जिसके फलस्वरूप मेरी पत्नी मेरे देखते-ही-देखते ऑंखॉसे आंझल हो गयी और अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर वह प्रलापमें कहने लग 'प्रिये। तुम सदा मेरे चित्तका अनुसरण करती रही हो। सुभग! मेरे पास आ जाओ। देखो. वे बालक डर गये हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं और इन्हें अनाथ-जैसे क्लंशोंका सामना करना पड़ता है। सुन्दरि! तुम मुझे तथा इन तीन नन्हे-नन्हे बालकोंको तो देखो! चारों कन्याएँ और सभी बच्चे बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इनपर ध्यान दो। मेरे ये छोटे-छोटे पुत्र तुम्हें पानेके लिये लालायित हो से रहे हैं। मुझ पाणेकी इन संतानोंकी तुम रक्षा करो। मुझे भी श्रुधा सता रही है, मैं प्याससे भी अत्यन्त व्याकल हैं। तुम्हें इसका पता होना चाहिये।'

(भगवान् वराह कहते हैं—) कल्याणि! उस समय जो बाह्मण स्त्रीका जन्म पाकर निषादकी पत्नी बना था और जो अब मेरी उस मायासे मुक्त होकर बैठा हुआ था, निषादके इस प्रकार कहनेपर लज्जाके साथ उससे कहने लगा—'अब तुम जाओ। तुम्हारी वह भायां यहां महीं है वह तुम्हारा सुख और संयोग लेकर बली गयी और अब कभी न लौटेगी।' इधर वह नियाद जहाँ तहाँ भटककर विलाप ही करता रहा। अब उस ब्राह्मणका इदय करुणासे भर गया और कहने लगा 'जाओ, अब क्यों इतना कह पा रहे हो। अनेक प्रकारके आहार हैं, उनसे बच्चोंकी रक्षा करना। ये मच्चे दयाके पात्र हैं। तम कभी भी इनका परित्याए यत करना '

संन्यासीकी बात सुनकर उनके सामने दुःख एवं शोकसे भरे हुए निवादने उनसे मधुर वाणीमें कहा—'निश्चय ही आप प्रधान मुनिवरोंमें भी श्रेष्ठ एवं वर्मात्माओंमें भी परम धर्मात्मा पुरुष हैं। विप्रवर! तभी तो आपके मीठे वचनोंसे मुझे सान्त्वना मिल गयी।' उस समय निवादकी बात सुनकर श्रेष्ठ व्रतका पालन करनेवाले मुनिके मनमें भी दुःख एवं शोक छा गया उन्होंने मधुर वचनमें कहा—'निवाद! सुम्हारा कल्याण हो अब विस्ताप करना बंद करो। मैं हो तो तुम्हारी प्रिय पत्नी बना था। वही मैं यहाँ गङ्गातटपर आया और स्नान करते हुए मैं एक मुनिके रूपमें परिवर्तित हो गया।'

फिर सो संन्यासीको बात सुनकर नियादकी भी चिन्ताएँ दूर हो गयीं। उसने उन श्रेष्ठ अस्त्रणसे कहा--'विप्रवर! आप यह क्या कह रहे हैं, आजतक कभी ऐसी घटना रहीं घटी है। अथवा ऐसी घटना तो सर्वथा असम्भव है कि कोई स्त्री होकर पुन: पुरुष हो जाय।' अब दु-खके कारण ब्राह्मणके मनमें भी घवसहर उत्पन्न हो गयी। उस गङ्गाके तरपर ही ब्राह्मणने निवादसे मीठी बात कही--'धीकर! अब यथाशोग्न हन बालकोंको लेकर अपने देशमें चले जाह्ये और क्रमानुसार सभी बच्चांपर यथायोग्य स्त्रेह रखकर इनकी देखभाल रखिये।'

ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर भी निषाद बहाँसे नहीं गया, उसने मीठे स्वरमें उनसे पृछा-'विप्रवर! अरुपके द्वारा कौन-स्रा पाप बन गया था, जिससे आप स्त्रों बन गये थे और अब फिर पुरुष हो गये? यह मुझे बतानेकी कृपा करें '

इसपर ऋषिने कहा—'मैं हरिद्वार तीर्थके तटवर्ती क्षेत्रोंमें प्रमण करना और एक ही बार भोजन कर जगदीश्वर जनादंनको पूजा करता रहता था। उन प्रभुके दर्शनकी आकाङ्क्षासे मैंने बहुत-से उत्तम धर्म-कर्म किथे बहुत समय बीत जानके पक्षाद मुझे भगवानु श्रीहरिने दर्शन दिया और मुझसे वर माँगनेको कहा। मैंने प्रार्थना को—'प्रभो! आप भक्तोंपर कृपा करनेवाले सर्वव्यापक पुरुष हैं। आप मुझे अपनी मध्याका दर्शन कराइये।'

इसपर भगवान् विष्णुने कहा था—'बाह्मणदेव! माया देखनेकी इच्छा छोड़ दो।' किंतु मैंने बार-बार उनसे वही अग्रह किया, तब भगवान्ने कहा—'अच्छा, नहीं मानते हो तो 'कुरुवाग्रक' क्षेत्र (ऋषिकेश)-में जाओ। वहीं गङ्गामें स्नान करनेपर तुम्हें माया दिखलायी पडेगी और वे अन्तर्धान हो गये। मैं भी माया-दर्शनकी लालसासे गङ्गातटपर गया और वहाँ अपने दण्ड, कमण्डल् एवं वस्त्रको यनसे एक आर रखकर स्नान करनेक लिये निर्मल जलमें पैठा। इसके बाद मैं कछ भी न जान सका कि कहाँ क्या है और क्या हो रहा है? तत्पक्षातु मैं किसी मल्लाहिनके उदरसे कन्याके रूपमें उत्पन्न होकर तुम्हारी पत्नी बन गया : सही मैं आज फिर किसी कारण जब गङ्गाके असमें पैठकर स्थान करने लगा तो पहले जैसे ही ऋषिके रूपमें परिणत हो गया हैं। निवादी देखों, पहले-जैसे हो यहाँ मेरी कुण्डी

मैं तुम्हारे घरमें रह चुका हैं, परंतु मेरे पास जो दण्ड एवं वस्त्र थे जिन्हें गङ्गाके तटपर मैंने रखा था, अभी जीर्ण-शीर्ण नहीं हुए हैं और न वे गङ्गाके प्रसाहोंद्वारा प्रवाहित ही हए हैं।

ब्राह्मणके इस प्रकार कहते ही वह निवाद सहसा गायब हो गया। उसके साथ जो बालक थे, वे भी तिरोहित हो गये देखि! यह देखकर वह ब्राह्मण भी चिकत होकर पुन: तपमें संलग्न हो गया। इसने अपनी भुजाओंको कपर उठाकर सौंसकी गति भी रोक लो और केवल वायुके आहारपर रहने लगा। इस तरह अपराह्न हो गया। इस प्रकार कुछ समय तपस्या कर जब वह जलसे बाहर आया तो श्रद्धापूर्वक पूजाके लिये कुछ पुष्पांको सोङ्कर विधिपूर्वक भगवान्की पूजा करनेके लिये बीरासनसे बैठ गया। अब बहुत-से प्रधान तपस्वी झाहाणींने जो वहाँ गङ्गामें स्नान करनेके लिये आये थे. उसे घेर लिया और उससे कहने लगे—'द्विजवर आपने आज पूर्वाह्वमें अपने दण्ड, कमण्डल् और अन्य उपकरण वहाँ रख दिये थे और स्नान कर मल्लाहाँके पास गये थे, फिर क्या आप यह स्थान भूलकर कहीं अन्यत्र चले गये थे? आपके आनेमें इतनी देर कैसे हुई?'

देवि ! जब उस मुनिने ब्राह्मणोंकी बात सुनी तो वह मौन हो गया। साथ ही बैठकर वह मन-ही-मन ब्राह्मणेंद्वारा निर्दिष्ट बातपर सोचने लगा। ''एक ओर तो उधर पंचास वर्षका समय व्यतीत हो गया है और इधर अमावस्या भी आज ही है। ये सब ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं 'तुमने पूर्वाहमें अपने चस्त्रोंको यहाँ स्नानके लिये रखा तो अब अपराद्धमें इन्हें लेने क्यों आये हो ? तुम्हें इतनी देर कैसे हो गयी, 'यह सब क्या बात है?'' देखि। और मेरे वस्त्र भी विराजमान हैं। पचास वर्षांतक | ठीक इसी समय मैंने श्राह्मणको पुन: अपना रूप

दिखलाया और कहा- 'क्राह्मणदेव! आप कुछ घबड़ाये से क्यों दीखते हैं? क्या आपने कुछ विशंष बात देखी हैं? आप कुछ मुझे व्यक्ष से दीख रहे हैं। अस्तु! जो कुछ हो, अब आप पूर्ण सावधान हो जाड़बे!'

भेरे इस प्रकार कहनेपर उस ब्राह्मणने अपना मस्तक भूमिपर टेक दिया और दु:खो होकर बार-बार दीर्घ क्षास लेता हुआ कहने लगा—

"जगदगुरो। ये ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि 'तुमने पुसाह्नकी बेलामें वस्त्र, दण्ड और कमण्डल् आदि वस्तुएँ यहाँ रखीं और फिर अपराह्ममें यहाँ अग्ये हो ? क्या तुम इस स्थानको भूल गये थे ?' माधव ! इधर समस्या यह है कि निषादकी योनिमें कन्यारूपसे उत्पन्न होकर में एक निवादकी स्त्रीके रूपमें पचास वर्षांतक रहा। उस शरीरसे इस कुकर्मी निषादद्वारा मेरे तीन पुत्र और चार पुत्रियों उत्पन्न हुई। फिर एक दिन जब में गङ्गामें स्नान करनेके लिये यहाँ आकर तटपर अपना वस्त्र रखकर निर्मल जलमें स्नान करने लगा और डुबकी लगायी तो पुनः मुझे मुनियोंद्वारा अभिलवित तपस्वीका रूप प्राप्त हो गया। माधव! मैं तो सद। आपकी सेवामें लगा रहता था, किंतु पता नहीं, मेरे किस विकृत कर्मका ऐसा फल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप मुझे निषादके यहाँ नरककी यातना भोगनी पड़ी ? मैंने तो केवल पाया-दर्शनका वर माँगा था परंतु मेरे ध्यानमें और कोई पाप नहीं आता, जिसके फलस्वरूप आपने मुझे नरकमें गिरा दिया "

वसुंधरे! उस समय वह ब्राह्मण बड़ी करूणके साथ ग्लानि प्रकट कर रहा था। इसपर पैंने उससे कहा—''ब्राह्मणश्रेष्ठ आप चिन्ता न करें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्राह्मणदेवता। आप

मुझसे अन्य वर माँग लें<sub>।</sub> किंतु आपने मुझसे वरके रूपमें माया दशनकी ही याचना की द्विजनर! आपने वैष्णवी माया देखनेकी इच्छा की थी, उसे हो तो देखा है। विप्रवर! दिन, अधराह्य, पद्मास वर्ष और निषादका घर—तत्त्वतः यह सब कहीं कुछ भी नहीं है। यह सब कंवल वैष्णवी मायाका ही प्रभाव है। आपने कोई भी अशुभ कर्म नहीं किया है। आश्चर्यमें पड़कर आप जो पश्चन्ताप कर रहे हैं वह सब भी मायाके अविरिक्त कुछ नहीं है। त तुम्हारे द्वारा किया हुआ अर्चन भ्रष्ट हुआ है, न तुम्हारी सपस्या ही नष्ट हुई है। द्विजवर! एवंजन्यमें तुमने कुछ ऐसे कर्म अवस्य किये थे, जिसके फलस्वरूप यह परिस्थिति तुम्हें प्राप्त हुई हाँ! पूर्वजन्पमें तुमने मेरे एक शुद्ध ब्राह्मण भक्तका अभिवादन नहीं किया या यह उसीका फल है कि तुम्हें इस द:खपूर्ण प्रस्ट्यका भोग भोगना पडा। मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही स्वरूप हैं। ऐसे ब्राह्मणोंको जो लोग प्रणाम करते हैं, वे वस्तुत: मुझे ही प्रणाम करते हैं और वे तत्वतः मुझे जान जाते हैं—हसमें कोई सेदेह नहीं। जो ब्राह्मण मेरे दर्शनकी अभिलाषा करते हैं, वे ब्राह्मण मेरे भक्त, शुद्धस्वरूप एवं पुष्य हैं। विशेषरूपसे कलियुगमें मैं ब्राह्मणका हो रूप धारण करके रहता 👸 अतएव जो ब्राह्मणका भक्त है, यह निःसंदेह मेरा ही भक्त है। ब्राह्मण! अब तुम सिद्ध हो चुके हो, अतः अपने स्थानपर पथारो जिस समय तुम अपने प्राणोंका त्याग करोगे, उस समय तुम मेरे ठत्तम स्थान— श्वेतद्वीपको प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं।"

वरारोहे! इस प्रकार कहकर मैं वहीं अन्तर्धान हो गया और उस बाह्मणने फिर कठोर तपस्या आरम्भ की। अन्तमें वह 'मायातीर्घ'\* में अपना

<sup>&</sup>quot; यह 'सायातीर्व' का मान्यपूरी' 'हरिद्वस' का ही नामान्तर है

श्वरीर त्यागकर धेनद्वीपमें पहुँचा, जहाँ वह धनुष बाज, तलवार और तूर्णोर (तरकस) भारणकर मेरा सारूप्य प्राप्तकर मुझ मायाके आश्रयदाताका सदा दर्शन करता रहता है। अत: वसुंधरे। तुम्हें भी इस मायासे क्या प्रयोजन? माया देखनेकी इच्छा करना ठोक महीं। देवता, दानव और राक्षस भी मेरी मायाका रहस्य नहीं जानते।

बसंधरे! यह 'माया चक्र'नामक मायाकी आश्चयंपयी कथा मैंने तुम्हें सुनायो। यह आख्यान पुण्योंसे युक्त तथा सुखप्रद है जो पुरुष भक्तीके

सामने इसको व्याख्या करता है और भक्तिहोनों तथा शास्त्रोंमें दोषदृष्टि रखनेवालोंसे नहीं कहता, उसकी जगत्में प्रतिष्ठा होती है। देवि जा वती पुरुष इसका प्रात काल उठकर पाठ करती है, उसने मानो बारह अवीतक तपपूर्वक भेरे सामने इसका पाठ किया। वसुंधरे! इस महान् आख्यानको जो सदा श्रवण करता है, उसकी बुद्धि कभी मायासे लिप्त नहीं होती और न उसे निकृष्ट योनियाँमें ही जाना पड़ता है।

[अध्याय १२५]

此此故默默之之

## कुब्जाम्रकतीर्थं ( प्रवीकेश )-का माहात्म्य, रैभ्यमुनिपर भगवत्कृपा

पृथ्वीने भगवान्से फिर पृछा

पृथ्वी क्षोली—'भगवन्। आपने जिस 'कुब्जाप्रक'-तीर्थको चर्चा को, उसमें रहने तथा स्नानादि करनेसे जो पुण्य होता है, आप अब उसे मुझे बतानेकी कृपा कोजिये।

भगवान् वराह स्रोले—पृथ्वीदेवि! 'कुन्जाप्रक' तीर्थका जो सार-तत्त्व है, अब वसे मैं तुम्हें विस्तारसे बतला रहा हैं। सुन्दरिश कुळग्रमक 'तीथंकी जैसे उत्पत्ति हुई, जिस क्रमसे यह 'तीर्थ' बना वहाँ जो अनुष्टेय धर्म है तथा वहाँ प्राणत्याग करनेपर जिस लोककी प्राप्ति होती है, यह सब तुम ध्यान देकर सुनो। वसुंधरे! आदि सत्ययुगमें जब पृथ्वी जलमग्न थी, सब ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मैंने मधु और कैटभ नामक राक्षसोका वध किया और ब्रह्मदेवकी रक्षा की। उसी समय मेरी दृष्टि अपने आश्रित भक्त रैध्यम्निपर पड़ी। वे अत्यन्त निष्ठासे सदा मेरी स्तुति आराधनामें निरत रहते थे। वे युक्तिमान्, गुणी, परम पवित्र, कार्यकुशल और जितेन्द्रिय पुरुष थे और ऊपर बॉर्डे उठाकर दस हजार वर्षांतक तपस्यामें संलग्न रहे। वे एक 🖡

इस प्रकार मायाके पराक्रमकी बातको सुनकर हजार वर्षीतक केवल जल पीकर तथा पाँच सी वर्षांतक शैवाल खाकर तपस्या करते रहे . देवि महात्या रैभ्यको इस तपस्यासे मेरा द्वय करुणासे अत्यन्त विद्वल हो उठा उस समय हरिद्वारके कुछ उत्तर पहुँचकर मैंने एक आमके वृक्षका आन्नय लिया और उन मुनिको तपस्या करते देखा। मेरे आश्रय लेनेसे वह आग्न वृक्ष योडा कबडा हो गया। मनस्यिमि! इस प्रकार वह स्थान 'कुब्जाप्रक' नामसे प्रसिद्ध हो गया। यहाँपर (स्वतः) मरनेवाला व्यक्ति भी भेरे लोकमें ही रह जाता है।

मैंने रैभ्यम्निको कुबड़े आप्रवृक्षका रूप धारण कर दर्शन दिया था, फिर भी वे मुझे पहचान गये और घुटनोंके बल भूमिपर गिरकर पेरी स्तुति की। वसुंधरे! अपने व्रतमें अडिंग रहनेवाले उन मुनिको इस प्रकार अपनी स्तुति तथा प्रणाम करते देखकर भैंने प्रसन्न मनसे उन्हें वर माँगनेके लिये कहा। मेरी बात सुनकर उन तपस्वीने मीठी वाणीमें कहा—'भगवन्! आप अगतुके स्वामी हैं और याचना करनेवालींकी आशा पूर्ण करते हैं। भगवन्! मधुसूदन!! यदि

आप मुझपर प्रसन्त हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि जबतक यह संसार रहे तथा अन्य लोक रहें, तबतक आपका यहाँ निवास हो और जनार्दन अबतक आप यहाँ स्थित रहें, तबतक आपमें मेरी निष्ठा बनी रहे। प्रभो। यदि आप मुझपर संतुष्ट है हो मेरा वह मनोरथ पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।'

वसंधरे। उस समय ऋषिवर रैप्यकी बात सुनकर पुन: मैंने कहा 'ब्रह्मर्षे! बहुत ठीक। ऐसा ही होगा।' फिर उन ब्राह्मणने मड़े हर्पके साथ मुझसे कहा—'प्रभो! आप इस प्रधान तीर्थकी महिमा भी बतलानेकी कृषा करें और मैं उसे सुनूँ यही नहीं, इस क्षेत्रमें अन्य भी जितने क्षेत्र हैं. उनका भी आप माहातम्य बतलायें।' देवि तब मैंने कहा-'ब्रहान्! तुम मुझसे जो पूछ रहे हो, अह विषय तत्त्वपूर्वक सुनो। मेरा 'कुब्जाप्रक'तीर्थ परम पंक्तित्र स्थान है इसका संबन करनेसे सभी सुख सुलभ हो जाते हैं। यह 'कुब्जाप्रक' तीथं कुमुदपुष्पकी आकृतिमें स्थित है। यहाँ केवल स्नान करनेसे मानव स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। कार्तिक, अगहन एवं वैशाख मासके शुभ अवसरपर जो पुरुष यहाँ दुष्कर धर्मोंका अनुद्रल करता है, वह स्त्रो, पुरुष अथवा नपुंसक ही क्यों न हो—अपने प्राणींका त्याग कर मेरे लोकको प्राप्त होता है।'

वसुंधरे! 'कुब्जाएक'तीर्थमें जो दूसरा तीर्थ है, डसे भी बतलाता हूँ, सुनो । सुन्दरि! वहाँ 'मानस' नामसे मेरा एक प्रसिद्ध तीर्थ है। सुनयने। वहाँ स्नान कर मनुष्य इन्द्रके नन्दनवनमें जाता है और अप्सराओंके साथ देवताओंके वर्षसे एक हजार चर्चोतक वह आनन्दका उपभोग करता रहता है।

वसंधरे अब यहाँके एक दूसरे तीर्धका वर्णन करता हूँ सुनो—बह स्थान 'मायातीर्थ'के नामसे विस्त्यात है, जिसके प्रभावसे माधाकी जानकारी

पुरुष दस हजार वर्षीतक मेरी भक्तिमें रत रहता है। यज्ञस्थिनि!'मायातीर्थ'में जो प्राण छोड़ता है, महान् योगियोंके समान वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवो पृथ्वि! अद यहाँका एक दूसरा तीर्ध बतलाता हूँ—उस तीर्थका नाम 'सर्वकामिक' है। वैशाख मासको द्वादशी तिधिके दिन जो कोई वहाँ स्तान करता है, वह पंद्रह हजार वर्षांतक स्वर्गमें निवास करता है। यदि इस 'सर्वकामिक' तीर्थमें बहु प्राण त्याग करता है तो सभी आसक्तियोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है

सुलाचने! अब एक 'पूर्णमुख' नामक तीर्थकी महिमा बतलाता हैं, जिसे कोई नहीं जानता। गङ्गाका जल इधर प्राय: सर्वत्र शीतल रहता है, किंतु यहाँ जिस स्थानपर गङ्गामं गर्म जल मिले, उसे ही 'पूर्णतीर्थ' समझना चाहिये। देवि<sup>]</sup> वहाँ स्तान करनेवाला पनुष्य चन्द्रलोकमें प्रतिहा पाता है और पंद्रह हजार वर्षोतक उसे चन्द्र दर्शनका आनन्द मिलता है। फिर जब वह स्वर्गसे नीचे गिरता है तो ब्राह्मणके घर उत्पन्न होता है और मेरा पवित्र भक्त कार्य-कुशल और सम्पूर्ण धर्म एवं गुजोंसे सम्पन्न होता है और अगहन महीनेके ज्ञुबलपक्षको द्वादशी तिथिके दिन प्राण त्यागकर वह मेरे लोकमें पहुँचता है, जहाँ वह सदा मुझे चतुर्भुज़रूपमें प्रकाशित देखता है तथा पुनः कभी जन्म और मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ता।

वसुंधरे। मैं अब पुनः एक दूसरे तोर्थका वर्णन करता हैं। यहाँ वैशाख मासके शुक्लपक्षकी हु।दशीके दिन तप तथा धर्मके अनुष्टानके पश्चात् अपने शरीरका त्याग करनेवाला पुरुष मेरे लोकको प्राप्त करता है, जहाँ जन्म-मृत्यु, ग्लानि, आसकि, प्राप्त हो जाती है। उस तीर्थमें स्नान करनेवाला । भय तथा अज्ञानजनित अभिनिवेशादिसे उसे किसी

प्रकारका क्लेश नहीं होता। अब मैं (ऋषिकेश)-में ही स्थित एक दूसरे तीर्थकी बात बतलाता हूँ। बह 'करवीर' नामसे प्रसिद्ध है एवं सम्पूर्ण लोकोंको सुखी करनेवाला है। शुभे! अब उसका चिद्व भी बतलाता हैं, जिसकी सहायतासे ज्ञानी पुरुष इसे पहचान सकें। सुन्दरि! माघ मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके दिन मध्याह कालके समय इस 'करकोर'तीर्थमं कनेरके फूल खिल जाते हैं—यह निश्चय है। उस तीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक सर्वत्र अन्याहत गमन करनेमें पूर्ण समर्थ हो जाता है। यदि माध मासकी द्वादशो तिथिके दिन उस क्षेत्रमें किसीकी मृत्यु हो जाती है तो उसे ब्रह्मा, रुद्र और मेरे दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होता है। वर्सुधरे अय एक दूसरे तीर्थका प्रसङ्ख सुनो। भद्रे! उस 'कुब्जाप्रकक्षेत्र'का यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इस स्थानका नाम 'पुण्डरीकतीर्थ' है, जो महान् फल देनेकी शक्तिवाला है। सुमुखि : उस तोधंका विशेष चिह्न बतलाता हैं, सुनो—'सुन्दरि! द्वादशो तिथिके दिन मध्याहकालमें वहाँ रथके चक्केकी आकृतिवाला एक कचुआ विचरण करता है।' चस्मति: अब तुमसे इसके विषयमें एक दूसरी बात बताता 👸 उसे सुनो 🗕 सुन्दरिः वहाँ अवगाहन करनेपर 'पुण्डरीकयज्ञ'के अनुष्टानका फल मिलता है। यदि वहाँ किसीकी मृत्यु होती है तो उसे दस 'म्ण्डरीक' यज्ञांके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता है।'

अब मैं 'कुब्जाप्रक' (ऋषिकेश) में स्थित एक दूसरे—'अग्नितीर्थ'को बात बतलाता हूँ, उसे सुनो—'देवि! द्वादशी तिथिके दिन पुण्यात्मा लोगोंको ही इस तीर्थकी स्थिति ज्ञात होती है। कार्तिक, अगहन, आषाढ़ एवं वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन जो पुरुष उस तीर्थमें

यत्नपूर्वक निवास करता है, वह उस तीर्थका रहस्य जान सकता है। वसुंधरे! उस तीर्थका चिह्न यह है कि हेमन्त ऋतुमें तो वहाँका जल उच्चा रहता है, पर ग्रीच्य ऋतुमें वह शीतल हो जाता है। महाभागे! इसी विचित्रताके कारण इस स्थानका नाम 'अग्नितीर्थ' पड गया है।

देखि। अब एक दूसरे तीथका परिचय देता हूँ, इसका नाम 'वायव्य तीथं' है। उस तीथंमें जो स्नान करके वर्षण आदि कार्य करता है, उसे वाजपेय-यक्का फल प्राप्त होता है। यह वायव्यतीर्थ एक 'सरोवर'के रूपमें है। वहाँ केवल पंदह दिनोंतक रहकर मेरी उपासना करते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका इस पृथ्वीपर पुनः जन्म या मरण नहीं होता। वह चार भुआओंसे युक्त होकर मेरा सारूप्य प्राप्तकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उस 'वायव्य'तीथंकी पहचान यह है कि वहाँ वनमें पीपलके ऐसे वृक्ष हैं, जिनके पत्ते चौकीसों द्वादिशयोंको निरन्तर हिस्तते ही रहते हैं।

पृथ्वि! अब 'कुब्बाम्नक'तिथके अन्तर्वर्ती 'शक्ततीर्थ'का परिचय देता हूँ। वसुंधरे! वहाँ इन्द्र हाथमें वज्र लिये हुए सुशोधित रहते हैं। महातपे! उस तौर्थमें दस रात्रि उपवास रहकर जो मनुष्य मर जाता है, वह मेरे लोकको प्राप्त कर लेता है। इस शक्रतीर्थके दक्षिण भागमें पाँच वृक्ष खड़े हैं यही उसकी पहचान है। देवि! वरुणदेवने बारह हजार वर्षोतक इस 'कुब्जामक'-तीर्थमें उपस्या की थी अतः यहाँ स्नान करनेसे व्यक्ति आठ हजार वर्षोतक वरुणलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ कपरसे पानोकी एक धारा निरन्तर गिरती रहती है, यहाँ उस तीर्थकी पहचान है।

पृथ्वि ! उक्त 'कुब्जासक'-तीर्थ (ऋषिकेश)-में 'सप्तसामुद्रक' नामका भी एक श्रेष्ठ स्थान है उस तीर्थमें स्नान करनेवाला धर्मात्मा मनुष्य तीन अश्वमेध-यज्ञांका फल पा लेता है। यदि आसिकरित होकर कोई प्राणी सात रातांतक यहाँ निवास कर प्राणत्याम करता है तो वह मेरे लोकमें चला जाता है। सुन्दरि! अब उस 'सप्तमामुद्रक' तीर्थका लक्षण बताता हैं, सुनो—'वैशाख मासके सुक्लपधकी द्वादशी तिथिके दिन वहाँ एक विशेष चमत्कार दोखता है। उस दिन उस वीर्थमें मङ्गाका जल कभी तो दूधके समान उज्ज्वल वर्णका दोखता है और कभी पुनः उसी जलमें पीले रंगकी आभा प्रकट हो जाती है। फिर वही कभी लाल रंगमें परिणत हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही उसमें मरकतमणि तथा मोतीके समान झलक आने लगती है। आत्मज्ञानी पुरुष इन्हीं चिहाँसे उस तीर्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं '

शुभादि ! कुटबाप्रक तीर्थके मध्यवर्ती एक अन्य महान् तीर्थका अस तुम्हें परिचय देता हूँ। भगवान्में भक्ति रखनेवाले समस्त पुरुषोंके प्रिय उस तीर्थका नाम 'मानसर' है। उसमें स्नान करनेपर मानवको मानसरोवरमें बानेका सौभाग्य प्राप्त होता है। वहाँ इन्द्र, रुद्र एवं मरुद्गण आदि सम्पूर्ण देवताओंका उसे दर्शन मिलता है। वसुधरे! इस तीर्थमें यदि कोई मनुष्य तीस राजियोंतक निकासकर मृत्युको प्राप्त होता है तो यह सम्पूर्ण सङ्गोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त करता है। अस 'मानसर'-तीर्थका स्वरूप बदलाता हूँ, जिससे मनुष्योंको उसकी पहचान हो जाय जानकारी प्राप्त हो सके वह तीर्थ पचास कोसके विस्तारमें है।

अब तुम्हें एक दूसरी बाव बताता हूँ, उसे सुनो। इस 'कुक्आप्रक-तीर्घ'में बहुत पहले एक महान् अद्भुत घटना घट चुकी है। उसका प्रसङ्ग यह है जहाँ मेरे भोगकी सामग्री रखी पड़ी रहती थी, वहीं एक सर्पिणी निर्भय होकर निवास

करती थी। यह अपनी इच्छामे चन्दन, माला आदि पूजनकी वस्तुआंको खाया करती इतनेमें ही एक दिन वहाँ कोई नेवला आ गया और इसने स्वच्छन्टतासे आनन्द करनेवाली सर्पिणीको देख लिया। अब उस नेवले और सर्विणीमें भवंकर युद्ध छिड़ गया। उस दिन माघ मासकी द्वादशी तिथि थी और दोपहरका समय था। यह संवर्ष मेरे उस मन्दिरमें ही पर्याप्त समयतक चलता रहा। अन्तमें सर्पिणीने नेवलेको डस लिया, साथ ही विषदग्ध नेवलेने भी उस सर्पिणीको तुरंत मार गिराया। इस प्रकार वे दोनों आपसमें लडकर मर गये। अब वह नागिन प्राग्ज्योतिषपुर (आसम्भ) के राजाके यहाँ एक राजकमारीके रूपमें उत्पन्न हुई। इघर उसी समय कोसलदेशमें उस नेवलेका भी एक राजाके यहाँ जन्म हुआ। देवि. वह राजकुमार रूपवान्, गुणवान् और सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञाता तथा सभी कलाओंसे युक्त था दोनों अपने-अपने घर सुखपूर्वक रहते हुए इस प्रकार बढ़ने लगे, जैसे शुक्लपक्षका चन्द्रमा प्रतिरात्रि बढ्ता दीखता है। पर वह कन्या यदि कहीं किसी नेवलेको देख लेती तो तुरंत उसे मारनेके लिये दौड़ पहती। इसी प्रकार इधर राजकुमार भी जब किसी नागिन या सॉपिनको देखता तो उसे मारनेके लिये तुरंत उद्यत हो जाता। कुछ दिन बाद मेरी कृपासे कोसल देशके राजकुमारने ही उस कन्याका पाणिग्रहण किया और इसके बाद वे दोनों लाक्षा एवं काष्ट्रकी तरह एक साथ रहने लगे जान पड़ता था, भागे इन्द्र और शन्ती नन्दनवनमें विहार कर रहे हाँ।

वसुंधरे! इस प्रकार उस राजकुमार एवं राजकुमारीके परस्पर प्रेमपूर्वक रहते हुए पर्वाप्त समय व्यतीत हो गये। वे दोनों उपवनमें एक साथ अलन्दपूर्वक इस प्रकार विहार करते. मानो समुद्र और उसकी वेला (तटी)। इस प्रकार पूरे सनहत्तर वर्ष व्यतीत हो गये। मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे दोगों एक-दूसरेको पहचान भी न सके। एक समयको बात है, वे दोनों ही उथवनमें चूम रहे थे कि राजकुमारकी दृष्टि एक सर्पिजीपर पड़ी और वह उसे मारनेके लिये तैयार हो गया। राजकुमारीके मना करते रहनेपर भी वह अपने विचारींसे विचलित न हुआ और उसने उस सर्पिणीको मार ही हाला। अब राजकुमारीके मनमें प्रतिक्रियास्वरूप भीषण रोष उत्पन्न हो गया। किंतु वह कुछ बोल न पायी। इधर उसी समय राजपुत्रोके सामने बिलसे एक नेवला निकला और भोजनके लिये किसी सर्पकी खोजमें इधर-उधर घूमने लगा। राजकुमारीने उसे देख लिया। यद्यपि नेक्लेका दर्शन शुभ सूचक है और वह नेवला केवल इधर उधर घूम रहा था, फिर भी क्रोधके बशीभूत होकर राजकुमारी उसे मार्ने लगी। राजकुमारने इसे बहुत रोका, किंतु प्रान्ज्योतिवनरेशकी उस पुत्रीने शुभदर्शन नेघलेको मार ही डाला।

वसुंधरे! अब राजकुमारको बड़ा क्रोध हुआ, उसने राजकुमारीसे कहा—'देवि. स्त्रियोंके लिये पति सदा आदरको पात्र होता है और मैं तुम्हारा पति हूँ, किंतु तुमने मेरी बातको निष्ठुरतापूर्वक दुकरा दिया। यह नेवला मङ्गलमय, शुभदशंन प्राणी है और विशेषकर राजाओंको यह प्रिय वस्तु है, इसका दर्शन शुभकी सूचना देता है। कहो तुमने इस मङ्गलस्वरूप नेवलेको मेरे मना करनेपर भी क्यों मार डाला?'

वसुंधरे! इसपर प्राग्ज्योतिषनरेशकी वह कन्या क्रोसलनरेशके पुत्रसं रोष भरकर कहने लगी कि मेरे बार-बार रोकनेपर भी आपने उस सर्पिणीको

मार डाला, अतएब मैंने भी सर्पीके मारनेवाले इस नेवलेको मार ढाला। वसुंधरे! राजकुमारीकी इस बातको सुनकर कठोर शब्दीमें डॉटते हुए राजकुमारने उससे कहा-भद्रे! सॉॅंपके दाँत बड़े तीक्ष्म तथा उसका विष बड़ा तीव्र होता है। उसे देखते ही लोग हर जाते हैं। यह दुष्ट प्राणी मनुष्य आदिको इस लेता है और उससे वे मर जाते हैं। अतः सबका अहित करनेवाले एवं विषसे भरे हुए इस जीवको पैने पास है। इधर प्रजाकी रक्षा करना राजाओं का धर्म है जो बुरे मागंपर चलते हैं, उनकी उचित तथा कठोर दण्डोंद्वारा ताडना करना हमार। कर्तच्य है। जो निरपराध साधुओं एवं स्त्रियोंको भी बलेश पहुँचाते हैं, वे भी यथार्थ-राजधर्मके अनुसार दण्डके पात्र हैं और वधके योग्य हैं। मुझे तो राजधर्मीका पालन करना ही चाहिये, पर मुझे तुम यह तो बताओं कि इस नेवलेका क्या अपराध था ? यह दर्शनीय एवं सुन्दर रूपवाला था। यह राजाओंके घरमें पालने योग्य तथा शुभदर्शन और पवित्र माना जाता है, फिर भी तुमने इसे मार डाला। तुमने मेरे बार-बार मना करनेपर भी इस नेबलेको मारा है अतएव अबसे तुम मेरी पत्नी नहीं रही और न अब मैं ही तुम्हारी पति रह गया। अधिक क्या ? स्त्रियों सदा अवस्य बतलायो गयी हैं, इसी कारण मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारा वध नहीं करता।

देखि राजकुमारीसे इस प्रकार कहकर राजकुमार अपने नगर लौट गया। क्रोधके कारण उन दोनोंका परस्परका सारा स्नेह नष्ट हो गया। धीरे धीरे मन्त्रियोंद्वारा यह बात कोसलनरेशको विदित हुई तो उन्होंने उन मन्त्रियोंके सामने ही द्वारपालोंको आज्ञा देकर राजकुमार और वधुको आदरपूर्वक बुलवाया। पुत्र और पुत्रबधुको अपने पास उपस्थित देखकर राजाने कहा "पुत्र। तुमलोगॉर्मे जो

परस्पर अकृतिम और अपूर्व स्नेह था, वह सहसा कहीं चला गया? तुम लोग परस्पर अब सर्वधा विरुद्ध कैसे हो गये? पुत्र! यह राजकुमारी कार्यकुशल, सुन्दर स्वभाववाली एवं धर्मनिष्ठ है। आजसे पहले इसने हमारे परिवारमें भी कभी किसीको अप्रिय वचन नहीं कहा है, अत: तुम्हें इसका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिये तुम राजा हो, तुम्हारा राजधर्म ही मुख्य धर्म है और उसका पालन स्त्रीके सहारे ही हो सकता है। अहा। लोगोंका यह कथन परम सत्य ही है कि 'स्त्रियोंके द्वारा ही पुत्र एवं कुलका संरक्षण होता है।"

पृथ्वि! उस समय राजपुत्रने पिताकी बात आदरपूर्वक सुन लो और उनके दोनों चरणोंको पकड्कर वह कहने लगा -"पिताजी, आपकी पुत्रवधूमें कहीं कोई भी दोष नहीं है, किंतु इसने बार-बार रोकनेपर भी मेरे देखते-ही देखते एक नैवलेको मार हाला। उसे सामने मरा पडा देखकर मुझे क्रोध आ गया और मैंने कह दिया कि 'अब न तो तुम मेरी पत्नी हो और न मैं तुम्हारा पति !" महरराज! बस इतना ही कारण है, और कुछ नहीं।" पृथ्वि! इस प्रकार अपने पतिको बात सुनकर प्रारूयोतिषपुरको उस कन्याने भी अपने संशुरको सिर झकाकर प्रणाम किया और कहने लगी—'इन्होंने एक सर्पिणीको जिसका कोई भी अपराध न था तथा जो अत्यन्त भवभीत थी, मेरे सैकड़ों बार मना करनेपर भी उसे मार डाला: सर्पिणीकी मृत्य देखकर मेरे मनमें बडा क्षोप और दु:ख हुआ, पर मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। बस यही इतनी-सी ही बात है।"

वसुंधरे! उन कोसलदेशके राजाने अपने पुत्र और पुत्रवधुकी बात सनकर सभाके बीचमें ही किया वे बोले-'पुत्रि! इस राजकुमारने तो सर्पिणीको मारा और तुमने नेवलेको, फिर इस बातको लेकर तुमलोग आपसमें क्यों क्रोध कर रहे हो? यह तो बतलाओ। पुत्र! नेबलेके मर जानेपर तुम्हें क्रोध करनेका क्या कारण है? अथवा राजकुमारी। यदि सर्पिणी मर गयी तो इसमें तुम्हारे क्रोधका क्या कारण 🕏 ?'

उस समय कोसलनरेशको आनन्द देनेवाले उस यशस्त्री राजकुमारने पिताकी बात सुनकर मधुर स्वरमें कहा—'महाराज! इस प्रश्नसे आपका क्या प्रयोजन है ? आप इसे न पूछें। आपको जो कुछ पूछना हो, वह इस राजकुमारीसे ही पुछिये।' पुत्रको बात सुनकर कोमलनरेशने कहा— 'पुत्र! बताओ। तुम दोनोंके बीच स्नेहिंसक्छेदका क्या कारण है? पुत्रोंमें जो योग्य होनेपर भी अपने पिताके पुळनेपर गोपनीय बात छिपा लेते हैं, वे अधम ही हैं, उन्हें तक बालुकामय घोर रौरव नरकर्षे गिरना पड़ता है। किंतु जो सुभ अथवा अञ्चभ सभी बातोंको पिताके पृछनेपर बता देते हैं—ऐसे पुत्रोंको वह दिव्य गति मिलती है, जिसे सत्यवादी लोग पाते हैं। अतएव पुत्र! तुम्हें मुझसे वह बात अवश्य बतलानी चाहिये, जिसके कारण गुणशालिनी पत्नीके प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त हो गयी है।'

पिताकी यह बात सुनकर कोसलवासियाँके आनन्दको बढानेबाले उस राजकुमारने जनमानसमें स्नेह सनी वाणीसे कहा—'पिताजी यह सारा समाज यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर पधारे, कल प्रात:काल जो आवश्यक वात होगी, मैं आपसे निवंदन कहैंगा ' रात्रिक समाप्त होनेपर प्रात:काल दुन्द्भियोंके शब्दोंसे तथा सत, मागध एवं वन्दीजनोंकी वन्दनाओंसे कोसलनरेश जगाये उन दो गेंसे बड़ो मध्र वाणीमें कहना आरम्भ गये इतनेमें ही कमलके समान आँखोंबाला वह

महान् यशस्त्री राजकुमार भी स्नानः कर मङ्गलद्रव्योंसहित राजद्वास्पर उपस्थित हुआ द्वारपालने राजाके पास पर्चेचकर इसकी सूचना दी और कहा-"महाराज! आपके दशंनकी लालसासे राजकुमार दरवाजेपर उपस्थित हैं " उसकी बात सुनकर कोसलनरेश बोले—'कञ्चकिन्' भेरे साधुवादी पुत्रको यहाँ शोघ लाओ '

मरेशके ऐसा कहनेपर उनकी आज्ञाके अनुसार द्वारपालने राजकुमारका वहाँ प्रवेश करा दिया। विनीत एवं शुद्धहृदय राजकुमारने पिताके महलमें जाकर उनके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया। पिताने भी आनन्दपूर्वक राजकुमारको 'जयजीव' कहकर दीर्घजीवी होनेका आशीवांद दिया और उन्होंने हैंसकर अपने पुत्र राजकुमारसे कहा—'सुभादय। मैंने पहले तुमसे जो पूछा था, बह बत बताओं।' तब राजकुमारने अपने पितासे कहा— 'महाराज! इसके बतलानेसे किसी अच्छे फलकी सम्भावना नहीं है, राजेन्द्र यदि आप इसे सुनवेके लिये उत्सुक ही हैं तो मेरे साथ 'कुरुआपक' तीर्थमें चलनेकी कृपा करें। मैं इसे यहाँ चलकर आपको बतला दुँगा।'

सुनयने, उस समय राजाने पुत्रकी बात सुनकर उससे प्रेमपूर्वक कहा—'बेटा! बहुत ठीक ' फिर जब राजकुमार वहाँसे चला गया तो राजाने अपने उपस्थित मन्त्रिमण्डलसे मीठे स्वरमें कहा। 'मन्त्रियों आपलोग मेरी निश्चित को हुई एक बात सुनें इस समय हम 'क्रब्जाग्रक' तीर्थमें जाना चाहते हैं, इसकी आपलोग शीम्र व्यवस्था कर दें। शीम्नाति-शीव्र हाथी, घोड़े, रथ आदि जुतवाये जायें।' समय राजाकी बात सुननेके पश्चात् मन्त्रियोंने उत्तर दियाः 'महाराज! आप इन जिहाँ सुगन्धित द्रख्यों और विविध पुष्पोंको खाती

सबोंको तैयार ही समझे।'

इसके बाद बड़े पुत्रकी अनुमतिसे राजाने अपने छोटे पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और राजधानीसे चलकर सम्पूर्ण द्रव्यों तथा अन्तः पुरकी स्त्रियोके साथ से लोग बहुत दिनाँके बाद 'कुब्जाग्रक' नामक तीर्थमें पहुँचे। यहाँ पहुँचकर उन्होंने उस तीर्थके नियमींका पालन करते हुए अन्न-वस्त्र, सुवर्ण गौ, हाथी-घोड़े और पृथ्वी आदि बहुत से दान किये इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन राजाने राजकुमारसे पूछा—'जन्स! अब वह गोपनीय बात बताओ : तुमने कुल, शोल और गुणांसे सम्यन्त मेरी इस निर्दोष सुन्दरो पुत्रवधूका क्यों परित्याम कर दिया है?' इसपर राजकुमारने कहा—'इस समय आप शयन करें, प्रातःकाल यह सब बार्ते मैं आपको बतला दूँगा।'

रात बीत जानेके बाद प्रात:कास सूर्योदय होनेपर राजकुमारने गङ्गामें स्नानकर रेशमी वस्त्र धारण करके विधिपूर्वक मेरी पूजा की। तत्पश्चात् उस गुरुवत्सल राजकुमारने पिताकी प्रदक्षिणा कर यह वचन कहा—'पिताजी! आइये हमलोग वहाँ चलें, जहाँकी आप गोपनीय बार्टे पूछ रहे हैं। इसके बाद राजा, राजकुमार और कमलके समान नेत्रोंबाली वह राजकुमारी—सभी उस निर्माल्यकूटके पास पहुँचे, जहाँ वह पुरानी घटना घटो धी। राजपुत्र उस स्थानपर पहुँचकर अपने पिताके दोनों चरणोंको पकड़कर कहने लगा-'महाराज पूर्वजन्ममें मैं एक नेवला था और यहीं से थोड़ी ही दूरपर एक केलेके वृक्षके नीचे मेरा निवास था। एक दिन कालके चंगुलमें फैंसकर में इस 'निमांल्य कृट' पर चला आया,

तुई एक भयंकर विषवाली सर्पिणी विचर रही थी। उसे देखकर मुझे क्रोध आया और फिर सहसा पैने उसपर आक्रमण कर दिया। महाराज! इस प्रकार उसके साथ मेरा भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया। उस दिन मध्यशसकी द्वादशी तिथि थी। किसीने भी हमलोगोंको नहीं देखा। उस समय बद्यपि मैं युद्ध करते हुए अपने शरीरकी रक्षपर भी ध्यान रखता था, फिर भी उस सर्पिणीने मेरी नाकके छिद्रमें उस लिया इस प्रकार विषदिग्ध होनेपर भी मैंने उस सर्पिणीको मार ही छाला। अन्ततः हम दोनोंको मृत्यु हो गयी इसके बाद मैं आप (कोसलदेश राजा)-के घरमें एक राजपुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। राजन्, यही कारण है कि क्रोधवश मैंने उस सर्पिणीको मार डाला था।

राजकुमारकी बात समाप्त होते हो राजकुमारी भी कहने लगी—'महाराज में ही पूर्वजन्ममें इस 'निमाल्यकूट'-क्षेत्रमें रहनेवाली वह सर्पिणो थी। उस लड़ाईमें मरकर में प्राम्ण्योनियनरेशके यहीं कत्याके रूपमें उत्पन्न होकर आपकी पुत्रवधू हुई। राजन्! मेरी मृत्युके कारणभूत प्राक्तन तमोमय संस्कारोंकी स्मृति मेरे जीवात्मापर बनी थी. अत मैने भी उस नेवलेको मार हाला। प्रभौ! यही वह गोपनीय रहस्य हैं।'

वसुंधरे! इस प्रकार पुत्रवधू और पुत्रको जात सुनकर राजा सर्वथा निर्विष्ण हो गये और वे वहाँसे पुन: 'माया-तीर्थ' में चले गये और वहीं उनके जीवनका अन्त हुआ। उस राजकुमारी तथा राजकुमारने भी 'पुण्डरीक-तीर्थ' में पहुँचकर मनका निग्रहकर प्राणींका त्याग किया और वे उस श्रेष्ठ स्थानपर पहुँच गये, जहाँ भगवान् जनादेन सदा विराजमान रहते हैं इस प्रकार राजा, राजकुमार और यशस्त्रिको राजकुमारी कठिन तपके द्वारा कर्मबन्धनको विक्थिन कर श्रेनद्वीपमें पहुँचे और उनका सारा परिवार भी महान् पुण्यके द्वारा परम सिद्धिको प्राप्तकर श्रेनद्वीप पहुँच गया।

देवि! यह मैंने तुमसे 'कुरुआग्रक'-तीर्घकी महिमा बतलायी इसका वर्णन मैंने उन ब्राह्मण श्रेष्ठ रैभ्यसे भी किया था यह बहुत पवित्र प्रसङ्घ है 'चारों वर्णोंका कतंत्र्य है कि वे इसका पठन एवं चिन्तन करें। इसे मुर्ख, गोहत्या करनवाले, वेद वेदाङ्गके निन्दक, गुरुसे द्वेष करनेवाले और शास्त्रोंमें दोष देखनेवाले व्यक्तिके सापने कभी नहीं कहना चाहिये। इसे भगवानुके भक्तों तथा वैष्णक दीक्षा- सम्पन्न पुरुषोंके सामने ही कहना चाहिये। पृथ्यि। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है. वह अपने कुलके आगे पोछेकी दस दस पीढियोंको तार देता है। देवि! अपने भक्तांकी सुख-प्राप्तिके लिये मैंने 'कुब्जामक तीर्थ' के अन्तर्वर्ती स्थानींका वर्णन किया, अब तुम दूसरो कौन-सी बात पुछना चाहती ही, वह कही।

[अध्याय १२६]

## 'दौक्षासूत्र'का\* वर्णन

सूतजी कहते हैं इस प्रकार अनेक धर्मोंको सुनकर बहुतोंको मुक्ति सुलभ हो जाय, इस उदेश्यसे पृथ्वीने भगवान् जनार्दनसे पृछा— भगवन्! 'पायातीर्ध'को महिमा बड़ी अद्भुत है इसके माहात्त्वा श्रवणसे मेरा अन्तः करण शुद्ध हो गया। अब प्राणियोंके कल्याण तथा विश्वकी रक्षाके लिये आप कृपाकर मुझे अपनी दीक्षाविधिका उपदेश करें

भगवान् असह बोले—देवि! तुमने जो भागवती दीक्षाके विषयमें पूछा है, अब उसे बताता हैं, सुनो। यह दीक्षा कर्पमय संसारसे मुक्त और सर्वसुख प्रदान करनेवाली है। इस क्षीक्षाका राहस्य योगव्रतमें स्थित रहनेवाले देवतातक भी नहीं जानते। इस मञ्जलमय धर्मका रहस्य केवल मैं ही जानता हैं। देवि. उत्तम दीक्षा वह है, जिसके प्रभावसे मुझमें मन लगाकर मनुष्य सुखपूर्वक गर्भवासरूप संसार समुद्रसे पार पा जाता है। इसके लिये साधकको चाहिये कि वह गरुके समीप जाकर उनसे प्रार्थना करे कि 'गुरुदेव मैं आपका शिष्य होना चाहता हैं, आप मुझे दीक्षा देनेकी कृपा कीजिये।' फिर उनकी आज्ञासे दक्षिके उपयोगी पदार्थों—धानका लावा. मधु, कुश, घत, चन्दन, पुष्प, दोप-धूप-नैवेहा, काला भृगचर्म, पलाशका दण्ड, कमण्डलु, कलश, वस्त्र, खड़ाऊँ, स्वच्छ यज्ञोपवीत, अध्येपात्र, चरुरथाली, दवीं, तिल-यव अनेक प्रकारके फल, दीक्षित पुरुषोंके खानेबाग्य अन्त, पीनेबोग्य तथा तीर्थोंके जल आदि बस्तुओंको लाकर एकत्र करें। साथ ही आवश्यक (उपयोगी) विविध प्रकारके बोज, रज, एवं काच आदि पदार्थोंको भी एकत्र कर ले

तदनन्तर माङ्गलिक द्रव्य लगाकर स्नान करे और पुरुके चरणांको पकड़कर उनसे आज्ञा सेकर एक बड़ी वेदीका निर्माण करे। यदि दीक्षा लेनेबाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो उसे चाहिये कि वह सोलह हाथ लम्बी चौडी चौकोर येदी बनाकर उसके ऊपर कलशको स्थापना करे। धान्यके ऊपर नवीन एवं सुदृढ़ कलशकी विधिपुर्वक स्थापना कर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके उसमें जल भर दे और फिर पुष्पों तथा पल्लवोंसे उसे अलंकृत कर दे। तत्पश्चात् उसपर विधिपूर्वक तिलांसे भरा हुआ एक पात्र स्थापित कर गुरुमें मेरी भावना करके पहलेसे एकत्र किये हुए द्रव्योंके द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा करे। गुरुके प्रति निश्चितरूपसे धर्मको जानने तथा पालन करनेवाला शिष्य पुरुष उनकी समिधि पूजाकर पूर्वोक्त निर्दिष्ट द्रव्योंको उस वेदीपर स्थापित करे। सुन्दरि। फिर चारों भागोंमें जलसे भरे हुए चार कलशोंको आमके पल्लवोंसे पूर्णकर ब्राह्मणीको दानार्थ संकल्प कर दे। इसके बाद वेदीको श्रेत सूतोंद्वारा सब ओरसे घेर दे और चारों पार्श्वभागींमें चार पूर्णपात्र रखे उस समय दीक्षा देनेवाले गुरुका कर्तव्य है कि उक्त कार्य सम्पन्न करके शिष्यको ऐसा मन्त्र दे, जो रुचि एवं वर्णादिके

<sup>ै</sup>दीशका यहम देह वर्णन 'कुलार्णवनना अस्मास १४ आरदातिलक' मटल ४-५. शिवपुराण' वायवीयसंहिता, नारदपुराण अ० ६० तथा अध्विपुराण अध्वाय ८१ से ९० में भी आया है। कल्याण के अध्विपुराणाङ्क पृष्ट १४३ से १५६ तककी टिप्पणियों पर्याण उपयोगी हैं।

न्यायकं अनुसार हो अथवा जिससे उसकी हार्दिकं तुष्टि हो जिसके मनमें गुरुके प्रति पवित्र भक्ति भावना हो तथा जिस दीक्षाकी विशेष अभिलाषा हो, वह भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाकर नियमका पालन करते हुए सभी कार्योंको सम्पन्न करे। फिर आचार्य पूर्वाभिमुख बैठकर दीक्षाकी इच्छा रखनेवाले सभी शिष्योंको निम्निलिखित उपदेश सुनाये।

जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किन्हीं अन्य भगवद्धक सत्पुरुषोंको देखकर उनके लिये आदरपूर्वक उठकर स्थागत-सत्कार आदि कर्म नहीं करता. वह मानो मेरी ही हिंसा करता है। जो कन्याका दान करके अपने कर्मसे उसका उपकार नहीं करता, उसने मानो अपने पूर्वके आठ पितराँकी हत्या कर दी। जो निष्टुर व्यक्ति अपनी साध्वी स्त्रीका भी, जो एक प्रिय मित्रका कार्य करती है, वध करता है—वह हिंसक स्यक्ति एन. स्त्री-योनिमें जन्म पाता है और पूर्वोक्त कर्मके प्रभावसे उसे पुन; दाम्पत्यसुखकी प्राप्ति नहीं होती। ब्राह्मणका वध करनेवाला, कृतघ्न, गोघाती—ये पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापी कहे गये हैं, वे यदि शिष्य बनकर टीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्य न बनाकर उनका परित्याग ही कर देना चाहिये

दीक्षित पुरुषको चाहिये कि यह यदि परमसिद्धि या मोक्ष पानेकी इच्छा रखता हो या सनातन धर्मका संग्रह करना चाहता हो तो बेल, गूलर तथा उपयोगी वृक्षोंको कभी न काटे. क्या खाना चाहिये, क्या नहीं खाना चाहिये, इसे आचार्यको भी अपने शिष्यको बता देना चाहिये गूलरका ताजा फल भक्ष्य है, पर उसका बासी फल सबंधा अभक्ष्य है। लहसुन, प्याज आदि वस्तुएँ जिनसे दुर्गन्थ निकलती हैं, वे सभी अभक्ष्य मानी जाती हैं। दीक्षित व्यक्तिके लिये उचित है कि वह
सभी प्रकारके मांस-मछलियांका निश्चकपूर्वक
सर्वथा त्याग कर दे। उसे दूसरोंकी निन्दा और
प्राणीकी हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिये। वह
किसीकी चुगली न करे और चोरी तो सर्वथा
त्याग दे। दूरसे आये हुए अतिथिको आदरसत्कारपूर्वक भोजनादि कराना चाहिये। वह
गुरु, राजा तथा ब्राह्मणकी स्त्रीके प्रति मनमें कभी
बुरो भाजना न करे। सुवर्ण, रज्ञ और युवती
स्त्री—इनकी ओर चित्त न लगाये। दूसरेके उत्तम
भाग्य और अपनी विपत्तिको देखकर दुःख न
करे, यह सनातन धर्म है।

वर्तुधरे! दीक्षाके पहले मन्त्र लेनेवाले शिष्यके प्रति गुरु इन सब बातोंका उपदेश दें। सुन्दरि! साथ ही छुरा तथा जलसे भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिये, फिर मन्त्रोच्चारणपूर्वक भेरा आवाहन एवं विधिके साथ मेरा पूजन करना चाहिये।

देवि! इस प्रकार अर्घ्य एवं पाद्य देनेके <u>ठपरान्त गुरु हाथमें अस्तूरा लेकर शुद्ध भाषसे</u> यह मन्त्र पढे। मन्त्रका भाव यह है—'शिष्ध! विकासय जलकी सहायतासे तुम्हारा धौरकर्म किया जा रहा है। इस अवसरपर वरुण देवता तुम्हारे सिरकी रक्षा करें। यह दीक्षा संसारसे उद्धार करनेवाली है।' फिर**ाई औरकर्म करे** और यजमान उस कलशको उस नाईको ही दे दे। नाई ऐसी सम्बधानीसे (सिरका) श्लौरकर्म करे कि कहीं त्यचाके कटनेसे एक विन्दु भी रक्त न निकले। इस प्रकार सविधि कृत्य सम्पन्न कर लेना चाहिये। इसके उपरान्त यजमान भगवानुमें श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंको प्रणाम काके अग्नि प्रष्यलित करे और फिर वह धानका लावा, काला तिल, पूत और मधु—इन वस्तुओंको मिलाकर उसमें सात आहुतियाँ प्रदान करे फिर तिल और खीरसे बोस आहुतियाँ देनी

चाहिये हवनके पश्चात् घुटनीके बल जमीनपर ङ्गुककर इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। मन्त्रका भाव यह है—'दोनों अश्विनीकृमार, दसों दिशाएँ, सूर्य और चन्द्रमाः ये सभी इस कार्यमें साक्षी हैं। सत्यके बलपर ही पृथ्वी तथा आकाश अवलम्बित हैं। सत्यके बलसे ही सूर्य प्रतिशील हैं तथा पथनदेव प्रवाहित होते हैं ' तदनन्तर मन्त्रपूर्वक विधिके साथ आचार्यकी पूजा कर उन्हें प्रसन्त करना चाहिये। गुरुको भगवान्में भक्ति रखनेवाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिये। फिर तीन बार गुरुकी प्रदक्षिणा कर उनके चरणांको श्रद्धापूर्वक पकड़ ले और कहे—'गुरुदेव। मैं आपको कृपा तथा इच्छाके अनुसार 'दीक्षा-ग्रहण-कर्म' में उद्यत हुआ हूँ। भुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप उसे क्षमा करनेको कृपा करें। फिर स्वयं वह पूरब दिशाकी ओर मुख करके बैठ जाय। इस समय गुरुकी दृष्टि केवल शिष्यपर ही रहनी चाहिये। गुरुका कर्तव्य है कि हाथमें कमण्डल एवं यज्ञोपवीत लेकर कहे---'शिष्य भगवान् विष्णुकी कृपासे तुम्हें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही सिद्धदीक्षा और कमण्डलु | ये वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। कर्मके प्रभावसे दीक्षासम्बन्धी इस शुभ अवसरपर तुम अपने हाथोंमें कमण्डल् ले ला इसके बाद गुरु उसे मन्त्रकी दीक्षा दें।

दीक्षाप्राप्त पुरुष गुरुके घरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम कर और उनकी प्रदक्षिणा कर इस प्रकार कहं — गुरुदेव! मैंने अब आपकी शरण प्राप्त की है आपके द्वारा मुझे 'वैष्णवी दीक्षा' सुलभ हो गयी, यह आपकी कृपाका फल है।' फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जलसे 'भरा कमण्डलु तथा दिव्य तन्तुओंद्वारा निर्मित एक बस्म शिष्यकी दें। उस समय गुरुको कहना चाहिये—'वत्स: तुम यह बस्म तथा पवित्र जल भरा पवित्र कमण्डलु प्रहण करो। पुनः शिष्य गुरुको चन्दन लगाकर हाथमें मधुपकं लेकर कहे—'भगवन् आप पार्थिव शरीरको शुद्ध करनेवाले इस मधुपकंको ग्रहण कीजिये।'

तत्पश्चात् शिष्यको गुरुके चरणोंको पकड्कर उन्हें यबपूर्वक संतृष्ट करना चाहिये। फिर मनपर संयम रखते हुए अञ्चलिको मस्तकसे लगाकर गुरुप्रदत्त मन्त्रको इदयमें धारण करे और कहे— 'भगवान्से भक्ति रखनेवाले सभी पुरुष मेरी बात सुननेकी कृपा करें गुरुदेखने मेरी सभी कामनाओंको पूर्ण कर दिया। मैं इनका सेवक और शिष्य हो गया और ये देवताके समान मेरे गुरु हो गये।'

वसुंधरे! आगम (वैष्णव) शास्त्रोंमें ब्राह्मणकी दीक्षाकी यही विधि कही गयी है। अब जो अन्य तीन वर्णोंके लिये दीक्षाकी विधि है, वह भी मुझसे सुनो। [अध्याय १२७]

七十二章を書を書かれ

# क्षत्रियादि दीक्षा एवं गणान्तिकादीक्षाकी विधि तथा दीक्षित पुरुषके कर्तव्य

भगवान् वराह कहते हैं वसुंधरे! मैंने ब्राह्मण-दीक्षाके समय जिन पस्तुओंके संग्रहकी बात कही है, क्षांत्रियको भी ठन सबको एकत्र करना चाहिये। उसे केवल एक कृष्णसार मृगका चर्म नहीं लाना चाहिये। इसी प्रकार उसे पलाशके स्थानपर पीपल-वृक्षका दण्ड ग्रहण करना चाहिये और काले भृगके चर्मकी जगह काले बकरेका चर्म लेना चाहिये। इसकी दीक्षावेदी भी सोलह

हाथकी जगह बारह हायके प्रमाणकी हो। उसकी गोवरसे लीप दे।

तदनतर गुरुके पैराँको पकड़कर यह कहे—
'विष्णो भैंने सम्पूर्ण शस्त्रों एवं क्षत्रियके कूर
कर्मोंका परित्याम कर दिया है और मैं अब आप
विष्णुस्वरूप गुरुदेवकी शरणमें आ गया हूँ। आप
जन्म मरणरूपी संसार सागरसे मेरा उद्धार कीजिये
इस प्रकार गुरुसे प्रार्थना कर उनमें मेरी भावना

करते हुए उनके दोनों चरणोंको एकड़कर कहे—
'देवदेव बराह! अब मैं शस्त्रका स्पर्श करना नहीं
चाहता और न अब मैं किसीकी निन्दा ही
करूँगा। आपने वराहरूप धारण कर संसार
सागरसे मुक्त होनेके लिये जिन कमौंको करनेका
निर्देश किया है, अब मैं वही करनेके लिये तत्पर
हूँ तत्पश्चात् पूर्वनिर्दिष्ट विधिके अनुसार ही
अनेक प्रकारके चन्दन, धूप एवं पत्र आदि
उपकरणोंसे सबकी पूजा कर दीक्षा ग्रहण करे।
दीक्षा लेनेके बाद, शुद्ध भगवद्भक्त पुरुषोंको
भोजन कराना चाहिये। क्षत्रियको दीक्षाके लिये
यह निश्चित विधि है।

सुन्दरि ' अब वैश्यको दोशाकी विधि बतलाता हैं, वैश्य (जाति)-का साधक जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसे सुनो। वह भी पूर्ववत् सभी सामग्रियोंको एकत्र कर दस हाथको चौकोर वेदी बनाये और पूर्वोक्त नियमानुसार उसे गायके गोबरसे लीप दे फिर बकरेके चर्मसे अपने शरीरको वेष्टितकर दाहिने हाथमें मुलरका दातुन लेकर शुद्ध भगवद्धक पुरुषोंकी तीन बार प्रदक्षिण। करे। फिर गुरुके सम्मृख घुटनेके बल बैठकर कहं—'भगवन् मैं वैश्य हैं मैं सम्पूर्ण सांसारिक प्रपञ्चोंका परित्याग कर आपकी शरणमें आया हूँ आप प्रसन्न होकर भुन्ने संसार-बन्धनसे मुक्त करनेवाला मन्त्र देनेकी कृपा करंं ' मेरा भक्तिरूप प्रसाद पानेकी इच्छावाला वह वैश्य इस प्रकार मेरी प्रार्थना कर गुरुके चरणींका स्पर्श करे। साथ ही कहे—'गुरो! इस समय मैं आपको कृपासे वैष्णवी दोक्षा' प्राप्त करनेके लिये प्रस्तुत हुआ हैं।' इसके बाद भगवद्भक्त पुरुषोंके सामने उनमें देवताकी भावना करके आभिवादन करे। इसके पक्षात् जिसमें किसी प्रकारके अपराधका भागी न होना पडे, ऐसा भोजन कराना उचित है।

पृथ्वि । अब द्विजेतरोंको दीक्षकी विधि बतलाता हैं जो यह दीक्षा लेता है, उसके फलम्बरूप सम्पूर्ण पापाँसे उसकी मुक्ति हो जाती है दीक्षाकी इच्छा रखनेवालेको चाहिये कि सम्पर्ण संसारके उपयोगी जिन द्रव्योंको में पहले कह चुका है, वह भी उन्हों सभीका सम्यक् प्रकारले संग्रह करे और आउ हाथके प्रमाणकी चौकार वेदी बनाकर उसे गोबरस लीप दे उसके लिये नीले बकरेका चर्म एवं बाँमका दण्ड तथा नीला वस्त्र ही उपयुक्त है। इस प्रकार इन वस्तुओंका संग्रह कर पूर्वीक विधिसे दीक्षका कार्य सम्पन कर वह मेरी शरणमें आकर कहे - 'भगवन्! मेंदे अब अपने अपवित्र कर्म तथा अभक्ष्य भक्षणका परित्याग कर दिया है।' फिर गुरुके चरणोंकी पकड़कर कहे—'प्रभो भगवान् श्रीहरिकी मुझपर कृपा हो गयी है। उनको प्रसन्ततासे पहलंकी भौति गोपनीय भन्त्र मुझे प्राप्त होनेका अवसर मिला है। आप मुझपर प्रसन्न हो जायें ' पश्चात् चार बार गरुकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करे। फिर चन्दन एवं पुष्पसे गुरुकी पूजा कर भक्तींको नियमके अनुसार भोजन कराये।'

वसुंधरे! दीक्षित हो जानेपर सभी वर्णोंको, जिस प्रकारके छत्र दिये जार्ये, यहाँ उसका स्पष्टोकरण किया जाता है। ब्राह्मणके लिये खेत, क्षत्रियके लिये लाल, वैश्यके लिये पीला तथा द्विजेतरके लिये नीला छत्र (छाता) देनेकी विधि है।

पृथ्वी बोली—केशव! सभी वर्णोंकी न्यायानुसार प्रप्त होनेवाली दीक्षा मैं सुन चुकी, अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके कर्ममें सदा संलग्न रहनेवाले दीक्षित पुरुषके कर्तव्य क्या हैं?

भगवान् वराह बोले—कल्पाणि (तुम जो बात प्छती हो, उसका गृङ्कप सार तथा रहस्ययुक्त उत्तर तो यह है कि वस्तुतः दोशित व्यक्तिको निधन्तर एकमात्र मेरा ही चिन्तन करना चाहिये। महाभागे 'गणान्तिकादीक्षा'का रहस्य अत्यन्त गोपनीय वस्त है और इसे मेरा ही स्वरूप समझना चाहियं विशालाक्षि! मेरी भक्तिमें लगे रहनेवाले दोक्षित पृथ्विज्ञात्मा व्यक्तिको विधिपूर्वक मन्त्रके द्वारा इसे ग्रहण करना चाहिये। जो भगवद्धक दृष्टिजनित **स्पर्शजनित**\* होकर इस या गणान्तिकादीक्षाको ग्रहण करता है, उसके लिये और कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रह जाता। इसके लिये दीक्षा ही सर्वफलदायिका होती है। किंत् सन्दरि! जो व्यक्ति केवल कानसे ही सनकर मन्त्रांकी दीक्षा प्रहण करता है, उसे 'आसुरी-दीक्षा' कहते हैं। अतएव पवित्र मनवाले पुरुषको चाहियं कि पश्चसे सम्बन्धित गृह्य दीक्षा ग्रहण करे को मद्भियान् पुरुष इस दीक्षाके सहारे मेरा ध्यान-स्मरण करता है, उसने मानो हजारों जन्मीतक मेरा ध्यान-चिन्तन कर लिया—ऐसा समझना चाहिये

वसुंधरे! इस 'गणान्तिकादीक्षा' के लिये कार्तिक, मार्गशिषं और वैशाख मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथियाँ प्रशस्त हैं। दीक्षाकी बात निश्चित हो जानेपर उसे तीन दिनोंतक शुद्ध आहारपर रहना चाहियं। फिर मेरे धमंपर अटल विश्वास रखकर ठिचत समयमें दीक्षा लेनी चाहिये सुशोधने! साधक पुरुष मेरे सामने अपन प्रज्वलित कर कुशका परिस्तरण करे फिर भावनामयी 'दीक्षा' की स्थापना करे। तत्पश्चात् शिष्य देव भावनासे परम पवित्र होकर दीक्षाके कार्यमें संलग्न हो जाय उस समय 'ॐ नम्बे भाराधणाय' कहकर यह मन्त्र पढे। मन्त्रका भाव है—'शिष्य! यह दीक्षा भगवान नारायणके दाहिने अकसे प्रकट हुई है। उनकी कपासे ही पितामह हहाने इसे धारण किया है, वही दोक्षा तुम भी ग्रहण करो ' इसके बाद स्नानकर रेशमी वस्त्र धारणकर वह मेरे अञ्जोका स्पर्श करे , फिर इसी समय कंघी और अञ्चल समर्पण कर मुझ भगवान् नारायणको मन्त्रसे स्नान कराये। मन्त्रका भाव यह है---'देवेशर। स्नान करनेके लिये यह जल मुवर्णके कलशमें रखकर अपकी सेवमें समर्पित है। मैं हाथ जोडकर प्रार्थना कर रहा हैं, आप इससे रनान करनेकी कृपा करें फिर 'ॐ नम्रो नारायणाय' का उच्चारण कर कहे—'माधव आपकी कृपाके बलपर गुरुदेवकी दयासे यह मन्त्रभयी दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है। यह दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मेरा मन अधर्मकी और न जा सके।

वसुंधरे। जो व्यक्ति इस विधिके अनुसार मेरे कर्ममें दीक्षित होता है, उसमें गुरुकी कृपासे महान् तेजका आधान हो जाता है फलस्वरूप वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। सुन्दरिः यह दीश्च बुगलखोर, धूर्त एवं कुत्सित शिष्यको नहीं देनी चाहिये इसे विधिपूर्वक ग्रहण कराकर योग्य एवं सण्जन शिष्यके हाथमें एक माला देनो चाहिये। देवि! १०८ दानोंको जपमाला उत्तम, ५४ दानोंकी मध्यम शवा २७ दानोंकी मन्तिनका माला<sup>†</sup> कनिष्ठ कही गयी है हहाश्वकी माला परमोत्तम

कुलार्वव (१४ ५४ ५६ तथा 'ग्रीविद्यार्वद',१३)७ १ १)०वें ये देश्यर्षं इस प्रकार निर्देश हैं --इस्ते शिवं यां ध्वरत्वा कंपन् मूल्तजुमालिनीम् गुरुः स्मृतेष्ठिकालानुं स्वतंदीशा भवेदिकत्।
निर्मालय तथने बदाल्या परमार्थः प्रसानायीः सम्बद्धः परवेद तृतः कियां दृष्टीशा सा भवेत् प्रिये ।

अर्थात् अपने हाक्यें परम किय एवं पुरस्क व्यान तथा 'मालिनीबिका' का जप करते हुए जो आव्यर्थ अपने सिव्यका स्पर्त करते हैं. यह 'स्पर्तदोक्षा' तथा नेप्राक्षे बंदकर परतत्त्वक ध्यानकर सिव्यको पत्नो प्रकार देखना दुग्दीखा' है 'मालिनीविद्या' का पर्वन 'क्रानिपुराण' के १४५वें अध्यापमें हैं। (१० अनिनपुराण पुरुष्ठ २५१)

<sup>†</sup> जैनधर्ममें इसका नाम 'गरिगतीक माला' है

है, पुत्रजीवकको माला मध्यम एवं कमलग्र्हको माला फनिष्ट समझनी चाहिये। देवि! यह दीक्षाप्रसङ्गका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह 'गणान्तिका' नामकी प्रसिद्ध दीक्षा शुद्धस्वरूप, सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकारी तथा मोक्ष चाहनवालोंके लिये उत्तम साधन है। साधक जप करनेकी इस मालाको जुटे हाव न छुए और न इसे स्त्रियोंके हाथमें ही दे, बार्वे हाथसे भी इसका स्पर्श न करे। इसे अन्तरिक्ष (दोवाल)-में किसी | कुलांको तार देता है। [अध्याय १२८]

कोलके सहारे लटका देना चाहिये। जपके समय इसे किसीको दिखाना भी ठीक नहीं है। जपके पूर्व एवं उपरान्त इसकी भी पूजा-स्तुति करनी चाहिये

देखि, यह मैंने तुमसे दीक्षाका गूढ़ रहस्य बतलाया। जो पुरुष मेरी उपासनामें परायण होकर इस विधिके अनुसार मेरे (भगवरसम्बन्धी) इन कमौंको सम्यन्न करता है, वह अपने सात

ر دور و بادر و المام المام و المام و المام المام و الم المام و المام

# पुजाविधि और ताम्रधातुकी महिमा

पृथ्वी बोली—भगवन् अब आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें कि आपके उपासक पुरुषको संध्या आदि कर्म तथा आपको पूजा किस प्रकार करनी चाहिये?

भगवान् वराह कहते हैं—माधवि! संध्यामें संसारसे मुक्त करनेकी शक्ति है। अतः प्रातःकाल शौचः स्नानादिसे निवृत्त होकर विधिपूर्वक संध्याकी उपासना करनी चाहिये। पहले श्रद्धालु पुरुष हाथमें एक अञ्चलि जल लेकर कुछ भणतक मेरा ध्यान करे। फिर कहे—'भगवन् आदिकालमें आप ही व्यक्तरूपसे विराजमान थे। आपसे संसारकी सृष्टि हुई ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यानमें तत्पर ५ए। वे संध्याके समयमें ध्यानद्वारा आपकी आराधना करते हैं। आप ही सातों दिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रमको व्यवस्था करनेके लिये सूर्यरूपसे प्रकट है। अतः भगवन्, इस संध्याकालमें हम आपकी उपासना करते हैं आयको हमारा नयस्कार है।' उपासनाका यह विषय अत्यन्त गोपनीय, रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ

, लिप्त नहीं हो सकता। जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं बज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उसे कभी भी इस मन्त्रको नहीं बताना चाहिये।

देवि। संध्याके बाद मेरी पूजाके लिये पहले 'कर्माङ्गदीपक' जलानेकी विधि है। इसके लिये साधक पुरुष यों प्रार्थना करे—'भगवन्। मैं आपके धर्मीका पालन करता हुआ यह उत्तम दीप अर्पण कर रहा 🧗 आप इसे कृपाकर स्वीकार कीजिये।' फिर मुटनोंके बल बॅठकर कहे—'विष्णो. 'ॐ' आपका स्वरूप है। आप ऐश्वर्योसे परिपूर्ण, कृपामय एवं तेजस्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है भगवन्। आपकी आज्ञासे समस्त देवता अगिनमें निवास करते हैं अग्निमें जो दाहिका शक्ति है, वह आपका ही तेज हैं. मुझमें और मन्त्रमें भी आपका हो तेज काम कर रहा है। यह दीपक तथा सभी वैदिक-तान्त्रिक मन्त्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणींके स्रोत हैं। आप यह दीपक स्वीकार करें .'

तदनन्तर मेरा उपासक अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, चन्दन, पुष्प आदिसे मेरा अर्थन कर, धूप है जो इसका सदा पाठ करता है, वह पापसे दिखलाये धूप उत्तम गन्धसे युक्त और मनको आकृष्ट करनेवाला हो। उसे हाथमें लेकर 'ॐ ममो नास्थणाय' इस मन्त्रका उच्चारण कर इस प्रकार कहे 'केशव. आपके अङ्ग तो स्वभावतः सुगन्धित हैं ही; फिर भी मैं इन्हें इस सुन्दर गन्धवाले धूपसे सुगन्धित करना चाहता हूँ फलस्वरूप मेरे भी सभी अङ्गोकी गन्धवृक्त बनानेकी कृपा करें प्रभो! आपको धूप अर्थण करना साधकके लिये सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेका परम साधन है।'

इस प्रकार उत्तम दीपक हाथमें लेकर घुटनेके बल बैठ जाय और पूजाकर पुन कहें 'विष्णो! आपके लिये नमस्कार हैं। आप परम तेजस्वी हैं सम्पूर्ण देवता अग्निमें निवास करते हैं। और अग्नि आपके हो तेजसे प्रतिष्ठित हैं, तेज स्वयं आपका आत्मा है भगवन्! प्रकाशमान यह दीप तेजोमय है। संसारसे मुक्त होनेके लिये में हसे आपको अपण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये। आप मूर्तिमान् होकर मेरे इस अर्पणको सफल बनाइये।' वसुंधरे जो इस प्रकार मुझे दीपक अर्पण करता है उसके समस्त पिता-पितामह आदि पितर तर जाते हैं।

भगवान् नारायणकी इस प्रकारको बात सुनकर पृथ्कोका मन आक्षयंसे भर गया अतः उन्होंने पृष्ठा— 'भगवन्। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके पृजाकी सामग्री कैसे पात्रोंमें रखी जानी चाहिये, जिससे आपको प्रसन्ता प्राप्त हो? भगवन् इसे आप तन्वतः बतानेको कृपा कोजिये।'

भगवान् वराह बोले—'देवि! मेरी प्जाके पात्र सोने, चाँदी और काँस आदिके भी हो सकते हैं, किंतु उन सबको छोड़कर मुझे ताँबेका पात्र ही बहुत अच्छा लगता है।' भगवान् नारायणकी यह बात सुनकर धर्मकी इच्छा रखनेवाली पृथ्यो देवीने उन जगत्प्रभुके प्रति यह मधुर बचन कहाः 'भगवन्! आपको ताँबेका। पात्र ही अधिक रुचता है, इसका रहस्य क्या है,

थह पूड़ी बतलानेकी कृपा करें।'

उस समय पृथ्वीका प्रश्न सुनकर अनादि, परम स्वतन्त्र भगवान् नारायण, जो विश्वमें सबसे बहु देवता हैं, पृथ्वीसे इस प्रकार बॉले— 'माधनि! आजसे सात हजार युग पूर्व तींबेकी उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखनेमें अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। कमलनयने! पूर्व समयमें 'गुडाकेश' नामका एक महान् असुर ताँबेकी रूप बनाकर मेरी आराधना करने लगा। विद्यालाक्षि उसने धर्मकी कामनासे चौदह हजार दर्घीतक कठार तप करते हुए मेरी आराधना को। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तपसे मैं संतृष्ट हो गया, अत: ताँबेके समान चमकनवाले उस दिव्य स्थानपर मैं गया, जहाँ तौंबेकी उत्पत्ति हुई थी। देवेश्वरि! इस आग्रमको देखकर मैंने इससे प्रसन्न होकर कुछ बातें कहीं इतनेमें वह महान् असुर मुझे देखकर घुटनोंके बल बैठ गया और मेरी स्तुति करने रूगा। फिर मेरी उपासनामें तत्पर रहनेवाले उस 'गुडाकेश' नामक असुरने मेरे चतुर्भुज रूपको देखा तो नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिया और भूमिपर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थनाके लिये उद्यत हो गया। उस असुरको देखकर मेरा अन्त:करण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा –'गुडाकेश तुम बड़े भाग्यशाली हो कहो, मैं तुम्हारे लिये कौन सा कार्य करूँ ? सुव्रत ! मेरी आराधना बड़ी कठिन वस्तु हैं फिर भी तुम्हारी मनः क्रमः अचनोंद्वारा सम्पादित भक्तिसे मैं परम संतुष्ट हूँ। अनघ! अब तुम्हें जो रुचे, तुम बहबर मॉगलो।'

बसुंधरे, मेरी इस प्रकारकी बात सुनकर गुड़ाकेशने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदयसे कहा— 'दंब! यदि आप सचमुच मुझपर अन्तहंदय एवं मनसे प्रसन्न हैं तो मुझपर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मीतक मेरी आपमें दृढ़ भक्ति बनी रहे केशव! साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हायसे षूटे हुए चक्रके द्वारा मेरी मृत्यु हो और इस प्रकार मेरे शरोरके गिरनेपर उससे जो कुछ भी वसा (चर्बो), मजा, मेदा और मांस आदि बिखरें, वे सब तौबेके \* रूपमें परिवर्रित हो जार्ये तथा उसमें सबको पवित्र करनेकी शक्ति निहित हो। फिर मङ्गलमय धार्मिक कार्य करनेवाले पुरुष उस तौबेसे आपके पात्रका निर्माण करायें उस तौबेके पात्रमें आपको पूजनेपयोगी वस्तु रखकर साथक आपको निवेदित करे तथा उस अपित को हुई वस्तुसे आप पूर्ण प्रसन्न हों। भगवन्! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे बही वर देनेकी कृपा करें।'

उस समय भगवान् नारायणने गुडाकेशसे कहा—'असुरराज ! तुमने उग्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है, यह सब वैसा ही होगा जबतक मेरा बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा, तबतक तुम साप्रमय वनकर मुझमें स्थित रहांगे।' सुवते उसी समयसे गुडाकेशका शरीर ताप्रयय बनकर जगत्में प्रतिष्टित हुआ। इसीलिये तींबेके भाजमें रखकर जो वस्तु मुझ भगवान्को अर्पित को जाती है, उससे पुझे बड़ी प्रसन्तता होती है देवि! यही कारण है कि तींबा मञ्जलस्वरूप, पवित्र एवं पुड़े आत्यन्त प्रिय है। वस्धरे। फिर मैंने उस असुरसे कहा कि देखो, मध्याहकालके सूर्यमें तुम्हें मेरे चक्रका दशन होगा। वंशाखमासके शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन मध्याह्नकालमें मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीरका अन्त करेगा, जिससे तुम मेरे लोकको प्राप्त कर लोगे, इसमें लेशभात्र भी संशय नहीं है

गुडाकेशसे यह कहकर मैं वहीं अन्तर्धान हो |

गया। उधर गुड़ाकेश भी मेरे चक्रद्वारा अपने वधकी प्रतीक्षा करते हुए तपस्यामें संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार भोचते-सोचते वैशाखमासके शुक्लपक्षकी वह द्वादशी तिथि आ पहुँची उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा को और प्रार्थनामें संलग्न हो गया फिर कहने लगा—'प्रभी! आप अग्निके समान अपने तेजोमय चक्रको छोड़िये, जिससे मेरे अङ्ग भलीभौति छिन्न भिन्न हो जायें और मेरा आत्मा शोच्न ही आपको प्राप्त कर ले।'

इस प्रकार वह गुडाकेश मेरे चक्रद्वारा विदोर्ण होकर मुझमें लीन हुआ और उसीके मांससे ताँवा उत्पन्न हुआ। उसका रक्त सुवर्ण हुआ और उसके शरीरकी हृदियाँ चौंदी बनीं। उसकी अन्य धातु भी तैजस धातुओंके रूपमें परिवर्तित हो भयी और वे ही रौंग, सीसा, टीन, कौंसा आदि बने तथा उसके मलसे अन्य प्राकृतिक खनिज— गंधक आदि द्रव्योंका प्रादुशांव हुआ। देखि! इसोलिये ताँचेके पात्रद्वारा मुझे चन्दन, अङ्गराग, जल, अर्घ्य, पाद्यादि अन्य करत्एँ अर्पण की जाती हैं। देवि नामके पात्रमें स्थित एक-एक पके चावलमें अनन्त फल भरा है। इससे श्रद्धाल् पुरुषोंको मेरी उपासनामें रुचि घटतो है। इस प्रकारसे उत्पन्न होनेके कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय है दीक्षित पुरुष इस ताप्रपात्रसे ही पाद एवं अर्घ्य देते हैं। देवि! इस प्रकार मैंने दीक्षाकी विधि एवं तबिकी उत्पत्तिके प्रसङ्गका तत्त्वतः वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन सी बात पुरुषा चाहती हो? वह बतलाओ

[अध्याय १२९]

AND THE PARTY

<sup>े</sup> तर्षेको इस उत्पत्तिकी कथामें पूजाकी कोई भक्ष नहीं है भूषिपाल (मेरिनो) को उत्पत्ति भी मधु कैटभ देखके बेदसे तथा सभी खोको उत्पत्ति बलामुरको ऑन्स, बसा (बर्मो) मन्या क्वादिते हुई है, वह कथा प्राय: मरुडादि सभी पुराणोंचे प्रसिद्ध है इस्ट्रा—गरुडपराण अध्यय ६८- ८० पर्यपुराध भूमिलं २३, उत्तर स्रं० ७; विष्णुधर्मोत्तरपुराण २।१६, अनिनुपुराण अ० १४६ मुक्ष-भीत. मुहाध्यदिना' देख कियतन्त्र स्वाकर 'युक्तिकस्त्राह' 'यामक्षीक्यास', (अधिसाविष्यतामणि) आदि।

### राजाके अन-भक्षणका प्रायश्चित्त

अत्यद्भत है। महाभाग! इसे सुनकर मैं अत्यन्त निर्मल हो गयी किंतु मेरे मनमें एक शङ्का रह गयी है। आपने इसके पूर्व बतौस प्रकारके अपराध कहे हैं। यदि अस्पबृद्धिवाले मनुष्यद्वारा इनमेंसे कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो? माधव। आप मुझे इसे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वसह बोले—देवि! मेरी उपासनामें संलग्न रहनेवाले शुद्ध भागवत पुरुष यदि लोभ अथवा भयसे राजाका अन्न खाते हैं तो उन्हें दम इजार वर्षोतक नरककी बातनाएँ सहनी पड़ती हैं

भगवान्की यह बात सुनकर पृथ्वीदेवी काँप उठीं। वे अत्यन्त दीन-मन होकर भगवान्से मधुर वचनोंमें फिर इस प्रकार कहने लगी।

पृथ्वी बोर्सी-- भगवन्! राजाओंमें ऐसा कौन-सा दोष है, जिससे उनका अन्न खानेसे प्राणीको नरकमें जाना पड़ता है?

भगवान् वराह बोले—पृथ्वि! राजका अन कभी खाने योग्य नहीं है। राजा यथासम्भव संसारमें बद्धपि सबसे समान भावसे ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दारुण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं, इसलिये पृथ्वीदेवि! राजाका अन्त गहितः निन्द्य बतलाया गया है। अतएव जगत्में सम्बक् प्रकारसे धर्मका आधरण करता है। [अध्याय १३०]

पृथ्वी बोर्ली—प्रभो । आपकी दीकाका माहात्व्य करनेवाले व्यक्तिको राजाका अत्र खाना उचित नहीं है। बसुंघरे: अब भक्तोंको जिस प्रकार राजाका अन्न खाना चाहिये, मैं उन-उन प्रकियाओंको स्ताता है उसे सुनो। पहले राजाको चाहिये कि वह शास्त्रीय विधिके अनुसार मन्दिर मनवाकर उसमें मेरी प्रतिख्न करे और फिर भक्त-भागवर्गोको धन-धान्य-समृद्धि आदि प्रदानकर वैष्णवींद्वारा मेरा नैवेच तैयार कराकर मुझे समर्पित करके भोजन करे कराये । इस प्रकार राजाका अस्न खानेसे भागवती (मेरे भक्तों) को अन्तका दोष नहीं लगता।

पृथ्वी बोर्ली—कनार्दम। यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजानमें राजाना भक्षण कर लेता है तो वह कौन-सा कर्म करे; जिससे उसकी शुद्धि हो जाय?

भगवान् दराह बोले—देवि ! एक बर चान्द्रायण या सांतपन-व्रत (छ: रात्रियोंका उपवास) के अनुष्ठान अथवा कई बार तप्तकृष्ण्-व्रत (जल, दूध और घोको एक साथ गर्मकर एक दिन पीने तथा दूसरे दिन उपवास)-के आचरणहारा मनुष्य राजान-भक्षणके दोषसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसमें लेशमात्र भी दोष नहीं रह जाता। राजाका अन्न खाना उचित नहीं है। विशेषकर उसे जो मेरी पृजा-आराधना करता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पानेकी चेष्टा

AND THE PROPERTY.

# दातुन न करने तथा मृतक एवं रजस्वलाके स्पर्शका प्रायक्षित

दातुनका प्रयोग न कर मेरी उपासनामें सम्मिलित शरीर माना प्रकारके मल एवं गंदे द्रव्यों से भरा है। सदाचारसे यह बढ़ती है।

भगवान् बराह कहते हैं — वसुंघर जो मानव | यह देह कफ, पित, पीब, रक्त आदिसे युक्त है और मनुष्यका मुख दुर्गन्थपूर्ण रहता है। दातुन होता है, उसके इस एक अपकर्मसे ही पूर्वके करनेसे मुँहकी दुर्गन्थ सवधा नष्ट हो जाती है। किये हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यका | पवित्रता भगवान् तथा देवताओंको प्रिय है और

पृथ्वीने कहा-भगवन्! दातुनका उपयोग न कर जो आपके कर्मका सम्पादन करता है, दसके लिये वया प्रायश्चित है ? यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट न हो सके।

भगवान् वराह कहते हैं—महाभागे। इसका प्रायश्चित्त यह है कि व्यक्ति सात दिनोंतक आकाशश्यन—खुली हजामें—सर्वथा बाहर सोये, इससे वसके दातुन न करनेके दौष नष्ट हो जाते है। भन्ने! दातुनसम्बन्धी प्रायश्चित्त तुम्हें बतला दिया। जो व्यक्ति इस विधानसे प्रायश्चित्त करता 🕏 उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं।

भगवान् वराह कहते हैं—इसी प्रकार जी मनुष्य अवित्र अवस्थामें किसी मृतक (शत)-का स्पर्श करता है, उसे गर्हितरूपमें चौदह हजार वर्षोतक नरक-वास करना पड़ता है और जो स्यक्ति मृतकका स्पर्शकर विना प्रायश्चित किये हुए मेरे क्षेत्रमें चला जाता है असे हजारों वर्षोतक विविद्य कष्टमय निकृष्ट (मीच) योनियोमें जाना पदता है

बह सुनकर पृथ्वीको बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने सहानुभृतिसे पूछ-भगवन्! यह तो बड़े ही दुःखकी बात है। कृपया इसके लिये भी किसी प्रायक्षितका वर्णन करें, जिससे प्राणी उस तिकट संकटसे वस सके।

भगवान् बराह जोले—देवि। शव-स्पर्श करनेवाला मानव तीन दिनोंतक जी खाकर और पुनः एक दिन उपवास रहकर शुद्ध हो सकता है। उसे इसका इसी रूपमें प्रायश्चित करना चाहिये।

इसी प्रकार को शास्त्रकी विधिके प्रतिकृत श्मशानमें जाता है, उसके पितर भी शमशानमें रहकर अभक्ष्यभोजी बन जाते हैं। इसलिये उसका भी प्रायश्चित कर लेना चाहिये।

पृथ्वीने पृष्ठा—भगवन्! आपके भजनः पृजनमें लगे रहनेवालोंको भी इस प्रकारका पाप लग जाता है ? यदि कर्मसिद्धान्तसे उनको पाप लगता है तो उसका भी प्रायक्षित बतानेकी कृपा करें। भगवान् वराहने कहा—ऐसा व्यक्ति सत

दिनोंतक एक समय भोजन कर और प्रीन राततक बिना भोजन किये रहे और फिर पञ्चगव्यका पान करे। इस प्रकार प्रायक्षित करनेसे उसका पाप दूर हो जाता है। इसी प्रकार रजस्त्रला-स्त्रीका संसर्गी मनुष्य यदि भगवान्की मृतिका स्पर्श कर लेता है तो उसे भी हजार वर्षोतक नरकमें रहना पड़ता है। नरकसे निकलकर वह पुत्र अन्धा, दरिद और मूर्ख होता है।

रजस्वला स्वीका संस्पर्शदोष तपस्यासे ही दूर होता है। उसे शीतकालमें तीन राततक खुले आकारमॅ शयनकर भगवत्परायण होकर तपस्याका अनुष्टान करना चाहिये। [अध्याय १३१-१३२]

#### NAMED AND ASSOCIATION OF THE PARTY OF THE PA भगवान्की पूजा करते समय होनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त

मूजाके समय मुझे स्पर्श किये हुए रहनेपर यदि शरीरके दोष वायु या अजीर्णके कारण अधीवायु निकल गयी तो इस दोषसे वह पाँच खर्षांतक मक्खी, तीन वर्षीतक चूहा, हीन वर्षीतक कुता एवं फिर नौ वर्षोतक कछुएका शरीर पाता है | सुनो । अनवे ! जिस कर्मके प्रभावसे ऐसा अपराध

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्वि ! इसी प्रकार | देवि ! जो मेरे कर्ममें—पूजा पाठ, जप-तपमें उद्यत रहनेवाला पुरुष शास्त्रका रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अपकर्म बन जाय तो इसमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही कारण है।

देवि. अब मैं इसका प्रायक्षित बतलाता हैं,

बन जानेपर भी उपासक पुरुषका उद्धार हो | सकता है। ऐसे व्यक्तिको तीन दिन और तीन रातांतक थवके आहारपर रहना चाहिये। इस प्रकार प्रायश्चित करनेके पश्चात् वह मेरी दृष्टिमें निरंपराध है और सम्पूर्ण आसक्तियोंका त्यागकर बह मेरे लोकमें पहुँच जाता है। भद्रे तुमने जो पुछा था कि — पुजाके समय जने हुए कल्पित (निन्दित) कर्म-अपराधींसे पुरुवकी क्या गति होती है ?' इसके विषयमें मैंने तुम्हें बता दिया। अब भेरे उपासना कर्मके बीचमें ही जो मलत्याप करने जाता है. अनचे: उसके विषयमें मैं अपना निर्णय कहता हैं, सुनो। वह व्यक्ति भी बहुत वर्षीतक नारकीय यातनाओंको भोगता है। उसका प्रायश्चित यह है कि वह व्यक्ति एक रात जलमें पड़ा रहे तथा एक रात खुले आकाशके नीचे शयन करे। इस प्रकार विधान करनेसे वह इस अपराधसे छूट जाता है। पृथ्वि! पूजाके अवसरपर मेरे भक्तोंद्वारा होनेवाले अपराधोंके प्रायक्षित मैंने तम्हें बतला दिये हैं। अब देवि! मेरी भक्तिमें रहनेवाला जो व्यक्ति मेरे कर्मोंका त्याग करके दूसरे कपोंमें लग जाता है, उसका फल बतलाता हूँ। वह व्यक्ति दूसरे जन्ममें मूर्ख होता है। अब उसके लिये प्रायश्चित्तकी विधि बतलाता हूँ। उसे पंद्रह दिनोंतक खुले आकाशमें सोना चाहिये इससे वह पापसे निश्चय ही मुक्त हो जाता है।

भगवान् वराह कहते हैं— देवि! जो व्यक्ति
नोला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, वह
पाँच सी वर्षोतक कोड़ा बनकर रहता है। अब
उसके अपराधका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ उसे
विधिपूर्वक 'चान्द्रायणव्रत'का अनुष्ठान करना
चाहिये। इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है। जो
व्यक्ति अविधिपूर्वक मेरा स्मर्श करता है और
मेरी उपासनामें लगता है, उसे भी दोष लगता है

और वह मेरा प्रियपात्र नहीं वन सकता। उसके द्वारा दिये गये गन्ध, माल्य, सुगन्धित पदार्थ तथा मोदक आदिको मैं कभी ग्रहण नहीं करता।

पृथ्वी खोली — प्रभी! आप जो मुझे आचारकं व्यक्तिक्रमकी बात सुना रहे हैं तो कृपाकर इनके प्रायक्षितोंको तथा सदाचारके नियमोंको भी बतानेको कृपा कीजिये। भगवन्! किस कर्मके विधानसे सम्पन्न होकर आपके कर्म-परायण रहनेवाले भागवत-पुरुष आपके श्रीकिग्रहके पास पहुँचकर स्पर्श तथा उपासना करनेके योग्य होते हैं? यह भी बतलानेको कृपा करें

भगवान् वराहं कहते हैं — सुश्रीणि, जो सम्पूर्ण कपींका त्यान करके मेरी शरणमें आकर उपासना करता है, उसका कर्तव्य सुनो। मेरे उपासकको वाहिये कि वह पूर्वपृष्ठ बैठकर जलसे अपने दोनों पैरोंको धोकर फिर तीन बार हाथसे पवित्र भृतिकाका स्परंकर जलसे हाथ भी डाले। इसके उपरान्त मुख, नासिकाके दोनों छिद्र, दोनों आँख और दोनों कानोंको भी धाये। दोनों पैरोंको पींच-पाँच बार धोये। फिर दोनों हाथोंसे मुख पोंछकर सारे संसारको भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए प्राणायाम करे। उपासकको चाहिये कि वह परब्रह्मका ध्यान करते हुए, जलसिक्त अंगुलियोंसे तीन बार अपने सिरका, तीन बार दोनों कानोंका और तीन बार नासिकाके छिद्रांका स्पर्श करे, फिर तीन बार जल ऊपर फेंकना चाहिये।

यदि उसे मुझे प्रसन्न करनेकी इच्छा है तो फिर मेरे श्रीवियहके वामधानका स्पर्श करे भेरे कर्ममें स्थित पुरुष यदि इस प्रकारका कर्म करता है तो उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता।

पृथ्वी बोली -भगवन्! जो दम्भी या व्यभिचारी पुरुष अविधिपूर्वक स्पर्शकर आपकी पूजा करने लगता है उसके लिये नापन और शोधनकी भी क्रिया होती होगी ? अतः उसे आप बतानेकी कृपा कीजिये।

भगक्षम् वराह कहते हैं — वसुंधरे! मेरे कर्पका अनादर करनेवाले व्यक्तियोंको जो गति प्राप्त होती है. इस विषयमें मैं विचारपूर्वक कहता 🖔 सनो। मुझसे सम्बन्धित नियमोंका ठीक रूपसे पालन न कर जो अपवित्र व्यक्ति मेरी उपासनामें लग जाता है, उसे नियमानुसार ग्यारह हजार वर्षोतक कीडा होकर रहना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसकी शुद्धिके लिये प्रायक्षित यह है -उसे महासांतपन अथवा तप्तकृच्छ्त्रत करना चाहिये । यशस्विन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा बैश्य— इनमें जो भी मेरे भतके समर्थक हैं, वन्हें इस विधिके अनुसार यह प्राथिशत करना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप पापसे छुटकर वे परम गति पाप्त कर लेते हैं। मेरी थक्तिमें तत्पर रहनेवाला ओ ट्यक्ति कोधमें भरकर मेरे गात्रींका स्पर्श करता है और जिसका चित्त एकाग्र नहीं रहता, उसपर मैं प्रसन्त नहीं होता, बल्कि उसपर मुझे क्रोध ही होता है जो सदा इन्द्रियोंको वशमें रखता है, जिसके मनमें मेरे प्रति श्रद्धा है, पाँची इन्द्रियों नियमानसार कार्य करती है तथा जो लग्भ और हानिसे कोई प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति पुझे प्रिय है। जिसमें अहंकार लेशमञ्ज भी करीं रहता तथा मेरी सेवामें जिसकी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है। अब इनके अतिरिक्त दसरे व्यक्तियोंका वर्षन करता हैं, सुनो। जो मुझमें श्रद्धा- भक्ति रखता है, जो शुद्ध एवं पवित्र भी है, फिर भी यदि क्रोधके आवेशमें मेरा स्पर्श करता या मेरी परिक्रमा करता है वह उस क्रोधके फलस्वरूप सौ खर्षोतक चील पक्षीकी योनिमें जन्म पाता है, फिर सौ वर्षोतक उसे बाज बनकर रहना पड़ता है और तीन सौ वर्धीतक वह

मेहकका जीवन व्यत्तेतकर दस वर्षोतक राक्षसका शरीर पाता है फिर वह इक्कीस वर्षोतक अंधा रहकर बत्तीस वर्षोतक गीध तथा दस वर्षोतक चक्रवाककी योगिमें रहता है। इसमें वह शैवाल भक्षण करता तथा आकाशमें ठड़ता रहता है। इस प्रकार कोषी उपासकोंकी दुर्गीत होती है और उन्हें संसारचक्रमें भटकना पहता है।

पृथ्वीने कहा — जगतप्रभी! आपने जी बात बतलायी उसे सुनकर मेरा इंदय विवाद एवं आतङ्क्षसे भर गया है। देवेश्वर. में प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नताके सिये आप अखिल जगत्को सुखी बनानेवाला ऐसा कोई प्रायक्षित्त बतानेकी कृपा करें, जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुरुष इस पापसे मुक्त होकर शुद्ध हैं। सके? भगवन्! वह प्रायक्षित्त ऐसा होना चाहिये. जिसे थोडी शक्तिवाले तथा लोभ एवं मोहसे प्रस्त व्यक्ति भी निर्भाकतापूर्वक सरलतासे सम्मादन कर सके और कठिन यातनाओंसे उनका उद्धार हो जाय।

पृथ्वीके इस प्रकार प्रार्थना करनेके समय ही कमलनयन भगवान् वराहके सम्मुख योगीश्वर सनत्कुमार भी पहुँच गये। वे ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। उन मुनिने पृथ्वीको बात सुनकर भगवान वराहकी प्रेरणासे पृथ्वीसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

सनत्कुमारजी बोले — देवि! तुम धन्य हो जो भगवान्से इस प्रकार प्रश्न करती हो। इस समय साक्षात् भगवान् नारायण हो वसहका रूप धारणकर यहाँ विराजमान हैं। सम्पूर्ण माराकी रचना इन्होंके द्वारा सुई है। इनसे सुम्हारा क्या वार्तालाप हुआ है, उसका सारांश वतलाओं। उस समय सनत्कुमारकी बात सुनकर पृथ्वीने उनसे कहा—'ब्रह्मन्। मैंने इनसे क्रियायोग एवं अध्यात्मका रहस्य पूछा था ब्रह्मन्! मेरे पूछनेपर इन भगवान् नारायणने मुझे ज्ञानयोगके साथ उपासनाकी बातें बतलायीं। साथ ही क्रोधके आवेशमें आकर उपासनी करनेके दोवका भी वर्णन किया। फिर इसके प्रायश्चित्तमें उन्होंने बताया कि गृहस्थके घरसे शुद्ध भिक्षा मॉंगकर मनुष्य उस पापसे मुक्त हो जाता है। भगवान् जनार्दनका यह मेरे प्रति उपदेश था। फिर उन्होंने ऐसी विधि बतलायी किसे करनेसे भक्तको सभी प्रकारके सुख सम्पत्तिकी प्राप्त हो।' यह सुनकर सनत्कुमारजी भी पृथ्वीके साथ हो पुन-भगवान्के उपदेशोंको सुनने लगे।

भगवान् वसह बोले—जगत्में जो प्राणी पूजांके अयोग्य पुष्पसे मेरो अर्चना करता है, उसकी पूजांकों न तो में स्वीकार करता हूँ और न वैसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। देवि! जिनकी मुझमें तो भक्ति है, किंतु जो अज्ञानसे भरे हैं, वे मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हें तो रीख नामक भयंकर नरकमें गिरना पड़ता है। अज्ञानके दोषके कारण वे अनेक दु खोंका अनुभव करते हैं ऐसा व्यक्ति दस वर्षोंतक वानर, तेरह वर्षोंतक बिल्ली पाँच वर्षोंतक चक, बारह वर्षोंतक बैल, आठ वर्षोंतक बकरा, एक महीने प्राममें रहनेवाला मुगां हथा तीन वर्षोंतक भैंसक रूपमें जीवन व्यतीत करता है, इसमें कोई संशय नहीं। भद्रे! जो पुष्प मुझे अप्रिय है, इसके प्रसङ्गर्ये मैं इतनी बातें बता चुका। साथ ही जो गन्धहोन, कुरूप पुष्प मुझे अर्पण करते हैं, उनकी दुर्गति भी बतला दी।

पृथ्वीने पूछा—भगवन्। जिसका अन्तः करण परम शुद्ध है, उसीके व्यवहारसे यदि आप प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसा साधन बतलाइये, जिसका प्रयोग करके आपके कर्पमें परायण रहनेवाले भक्त अन्तईदयसे शुद्ध हो जार्य

भगवान् वराह कहते हैं—देवि। जिसके विषयमें तुम मुक्षसे पूछ रही हो, उसका विचान पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रायक्षित्तके सहारे मानव शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तिको एक महीनेतक एक समय भाजन करना चाहिये। दिनमें वह सात बार वीरासनका अध्यास करे, एक महीनेतक दिनके चौथे पहरमें (केवल) मृत अथवा पायस (खीर) का अगहार करे तीन दिनोंतक वह केवल वायुके आधारपर ही रह जाय जो व्यक्ति इस विधिका पालनकर मेरे कमोंमें उद्यत रहता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

[अध्याय १३३ १३४]

大きな 教育を

# सेवरपराध और प्रायश्चित्त-कर्मसूत्र

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्वेदेवि! जो लाल बस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, वह भी दोषी मता जाता है। अब उसके लिये दोषमुक्त करनेवाला प्रायक्षित बतलाता हूँ, सुन्ते प्रायक्षित्तका प्रकार यह है -ऐसे पुरुषको चाहिये कि सत्तरह दिनोंतक वह एक समय भोजन करे, तीन दिनोंतक बायु पीकर रहे और एक दिन केवल जलके आहारपर बिताये यह प्रायक्षित सम्पूर्ण संसारकी

आसक्तियोंसे मुक्त करानेवाला है जो पुरुष अँधेरी रातमें बिना दीपक जलाये मेरा स्पर्श करता है तथा जल्दीके कारण अथवा मूर्खतावश शास्त्रकों आज्ञाका पालन न कर भरा स्पर्श करता है उसकी भी पतन होता है। वह अधम मानव उस दोषसे क्लेश भोगता है वह एक जन्मतक अन्धा होकर अज्ञानमय जीवन बिताता है और अधस्य अपेय पदार्थोंको खाता पीता रहता है अब मैं रात्रिके अन्धकारमें दोपरहित स्थितिमें अपने स्पर्शदोवका प्रायक्षित बतलाता हूँ, जिससे दोष-मक्त होकर वह मेरे लॉकको प्राप्त होता है। पेका स्वक्ति अनन्य भक्तिभावसे पंद्रह दिनोंतक आँखें ढककर रहे और बोस दिनोंतक सावधन होका एक समय भोजन करे और फिर जिस किसी भी महीनेकी द्वादशी तिथिको एक समय भोजन अरके और जल पोकर रह जाय। इसके पक्षात् गोपूत्रमें सिद्ध किया हुआ यवाना भक्षण करे। इस प्रायश्चितके प्रभावसे वह इस दोवसे मुक्त हो जाता है।

देवि। जो व्यक्ति काला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, उसका भी पतन होता है। वह अपले जन्ममें पाँच वर्षांतक लाशा (लाह) आदि वस्तुऑमें रहनेवाला घुन होता है, फिर पाँच बर्वोतक नेवला और दस वर्वोतक कसूआ होकर रहता है , फिर कब्तरकी योनिमें जन्म लेकर वह चौटर वर्षोतक भेरे मन्दिरके पार्श्वभागमें रहता है। अब उसका प्रायक्षित बतलाता हैं। उसे चाहिये कि सात दिनोंतक चवके आटेकी लपसी और तीन दिनोंतक बढ़के सत्तकी एक पिण्डो तथा तीन रातोंतक तीन तीन पिण्डियों खाय। इससे वह पापसे पुक्त हो जाता है। जो बिना धोये वस्त्र पहनकर मेरी उपासनामें लग जाता है, वह भी इस अपराधसे संसारमें पिर जाता है। जिसके फलस्वरूप वह एक जन्मतक मतवाला हाथी, एक जन्मतक कैंट, एक जन्ममें भेडिया, एक जन्ममें सियार और फिर एक जन्ममें घोड़ा होता है। इसके बाद वह एक जन्ममें मोर और पुन: एक जन्ममें मुग भी होता है। इस प्रकार सात अन्य व्यतीत होनेपर उसे मनुष्यकी योनि मिलती है। उस जन्ममें वह मेरा भक्त, गुणज्ञ पुरुष और कार्यकुशल होकर मेरी डपासनामें परायण होता है तथा निरपराधी और

उसके शुद्ध होनेका ठपाय बतलाता हैं, उसे सुनो, जिससे उसे हीन थोनियोंमें नहीं जाना पडता . वह क्रमशः तीन दिनोंतक यव, तीन दिन तिलकी खली और फिर तीन दिनोंतक वह पते. जल. स्त्रीर एवं जायके आहारपर रह जाय। इस प्रकारके नियमका पासन करनेसे अहद्ध वस्त्र पहननेवाले उपासकका दोष मिट जाता है और उसे कई जन्मोतक संसारमें भटकता नहीं पडता।

टेखि! जो मानव बत्तक आदि पक्षियों या किसी भी प्रकारका मांस खाकर मेरी पूजामें लगता है, वह पंद्रह वर्षोंतक बसककी योनिमें रहता है। फिर वह दस वर्षीतक तेन्दुआ नामक हिंसक बन्य जन्त होता है और पाँच वर्षोतक उसे सुअर बनना पडता है। मेरे प्रति किये गये उस अपराधसे उसे इतने वर्षोतक संसारमें भटकना पढता है। इस प्रकारके मांस खानेवाले व्यक्तिके लिये प्रायश्चित बह है कि वह क्रमशः तीन-तीन दिनोंतक यव, बाय, फल, तिल, बिना नमकके अन्तके आहारपर रहे । इस प्रकारका पंद्रह दिनोंमें प्रायक्षित पुराकर एक भारके मांसभक्षणदोषसे शुद्ध होता है। बार-बारके ऐसे अपराधोंका कोई प्रायक्षित नहीं है

भगवान् वराह कहते हैं-दिवि! दीपकका स्पर्श करके हाथ भी लेना चाहिये, अन्यथा इससे भी दोवका भागी बनना पडता है। महाभागे ! इसके प्रायश्चित्तका यह रूप है कि जिस किसी भी महीनेके शुक्लपसकी द्वादशो तिधिके शुभ अवसरपर दिनके चौबे भागमें भोजन करके ठंडी ऋतुमें रात्रिके अवसरपर खुले आकाशमें सोये फिर दीपदानकर इस दोषसे वह मुक्त हो जाता है। भद्रे ! न्यायके अनुसार इस कर्मके प्रभावसे पुरुषमें पवित्रता आ जाती है और वह मेरे कर्म पथपर आरूढ़ हो जाता है। दीपक स्पर्श करके बिना हाब धीये हुए मेरे कर्ममें लगनेका यह प्रसङ्ग तुम्हें बतला दिया अहंकार-शून्य जीवन व्यतीत करता है। अब यह प्रायश्चित संसारमें शुद्ध करनेके लिये परम साधन है, जिसका पालन करके पुरुष कल्याण प्राप्त कर लेता है

देवि! जो मनुष्य श्मशानभूमिमें जाकर बिना स्नान किये ही मुझे स्पर्श करता है, उसे भी सेवापराधका दोष लगता है, फलस्वरूप वह चौदह वर्षोतक पृथ्वीपर शृगाल होकर रहता है। फिर सात वर्षोतक आकाशमें ठड्नेवाला गीध होता है। इसके पश्चात् चौदह वर्षोतक उसे पिशाचयोनिमें जाना पड़ना है।

पृथ्वी बोली—जगत्यभो! भक्तोंकी यावना पूर्ण करना आपका स्वभाव है आपने यह जो परम गोपनीय विषय कहा है, इससे मुझे अत्यन्त आस्वर्य हो रहा है, अतः प्रभो! आपसे मेरी प्रार्थना है कि वह सम्पूर्ण विषय मुझे स्पष्टरूपसे बतानेकी कृपा करें। कमललोचन भगवान् शंकरने तो रमशानकी बड़ी प्रशंसा की है और उसे पवित्र बतलाया है, फिर बहाँ दोष क्या है? रुद्र तो परम बुद्धिमान् है, उनमें किसी ऐश्चर्यकी भी कमो नहीं है, तब भी वे दीप्तिमान् कपल्लकों लिये सदा रमशानभूमिमें विराजते हैं, फिर आप उसकी निन्दा कैसे करते हैं?

भगवरन् वराहं कहते हैं — देवि! पवित्र वर्त करनेवाले पुरुष भी आजतक इस रहस्यसे अनिभन्न हैं। अखिल भूतांके अध्यक्ष भगवान् शंकरको कोई नहीं जानता। उन्होंने त्रिपुरवधके समय बहुतेरे सालक-वृद्धों तथा बहुत-सी स्त्रियांको भी मार डाला था, अतएव उस पापसे वे बड़े दु:खी थे उस समय मैंने उन नष्टश्वर्य भगवान् शंकरका स्मरण किया और वे मेरे पास पहुँचे। उस समय क्यों ही मैंने उनपर अपनी दिव्य दृष्टि डालो कि वे पुनः सम्पूर्ण भूतोंके शासक महान् रुद्र बन गये। उस समय उनकी इच्छा मेरे यजनकी हुई, पर सहसा उनका ज्ञान और योगका बल नष्ट-सा ही गया। तस मैंने उनसे कहा—'प्रभो! आप ऐसे मुग्ध से वयां बैठे हैं? (आप मोहसे कैसे चिरं

हैं?) बनला, बिगाइना और बिगाई हुएको पुन बनाना—यह सब तो आपके हाथको बात है मृत्यु आपके अधीन रहती है, आप सबके मूल कारण और परमाश्रय हैं, आपको देवताओंका भी देवता कहा जाता है, आप साम और ऋक्स्वरूप हैं। देवेश्वर! आपको इस म्लानताका कारण क्या है? आप कृपया इन्हें स्पष्टरूपसे बतलाइये। आप अपने योग और पायाको भी सैभालें देखें, यह परमहा परमेश्वरकी लीला है। मेरे मनमें आपको प्रसन्न करनेकी इच्छा हुई है, अतएवं मैं यहाँ आया हूँ।

वर्तुधरे। फिर तो मेरी बात सुनकर शंकरजीको
पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने मधुर वाणीमें मुझसे
कहा—'नारायण! आप ध्यान देकर मेरी वाणी
सुननेकी कृषा कीजिये आप सम्पूर्ण लोकोंके
एकमात्र शासक हैं। विष्णी! अब आपकी कृषासे
मुझमें पुन: देवत्व जाग्रत् हो गया। माधव! मुझे
योगकी उपलब्धि हो गयी और सांख्यका ज्ञान भी
सुलभ हो गया, मेरी चिन्ताएँ शान्त हो गयी, यही
नहीं, आपकी कृषासे पूर्णमासीके अवसरपर
उमहनेवाले समुद्रकी भौति मैं अपनन्दमय बन गया
हूँ। भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवन्! मैं
आपको तत्त्वतः जानता हूँ और आप मुझे। हम
दोनांकी अभिन्ततांकी दूसरा कोई भी नहीं देख
सकता है। आप महान् ऐश्वर्यंसे सम्पन्न हैं सम्पूर्ण
मायाकी रचना आपके द्वारा हुई है।

माधित! भूतगणोंके महान् अधिष्ठाता रुद्रने इस प्रकार मुझसे कहा और एक मुहूर्तनक वे ध्यानमें बैठे रहे। इसके बाद पुनः मुझसे कहा— 'विष्णो! आपकी कृपासे ही मैंने प्रिपुरासुरका वध किया था, उस समय मैंने बहुत-से दानकों और गर्धिणो स्वियोंका भी संहार कर दिया था। इसों दिशाओं में भागते हुए बालक एवं वृद्धोंको भी मैंने मार डाला था। उस पापके कारण मैं योगमाया और ऐश्योंसे भून्य हो गया हूँ। आपसे

मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा सत्धन बतलाइये, जिसके आचरणसे मेरे पाप नष्ट हो सायेँ और मैं शुद्ध हो जाऊँ।

भगवान् रुद्रको इस प्रकार चिन्तित देखकर **पै**ने उनसे कहा **'शंकरजी! आप कपालकी माला** धारण करें और 'समल'-स्थानमें चले जायें।' उस समय मेरी ऐसी बात सुनकर उन भूतभावन भगवान् भवने मुझसे पुनः कहा-- 'जगत्प्रभो । यह 'समल'-स्थान कहाँ है ? आप मुझे बोध देकर पूर्णरूपसे समझानेकी कृपा करें।' इसपर मैंने उनसे कहा---'शंकरजी! श्मशान ही एक-पीबके गन्धसे युक्त 'समल' स्थान है, जहाँ कोई भी भनुष्य जाना नहीं चाहता। वहाँ मनुष्य जाकर स्पृहारहित हो जाता है। शिवजी असप कपालोंको लेकर वहीं रमण करें। अपने व्रवमें अटल रहकर देवताओंके वर्षसे आप एक हजार वर्षतक वहाँ रहें और पापोंको नष्ट करनेके लिये आप वहाँ रहकर भीनव्रवका पालन करें। पूरे एक हजार वर्षतक उस रमशान-भूमिमें रहनेके पक्षात् आप मृनिवर गौतम मृनिके आश्रमपर जायँ वहाँ आपको पूर्ण आत्मज्ञानको उपलक्षित्र हो जायगी और उस समय अन्य इस कपालसे भी मुक्त हो जायँगे।'

वसुंधरे! इस प्रकार रुद्रको वर देकर मैं वहीं अन्तर्धान हो गया और रुद्र भी गजचर्मसे आच्छन्न होकर श्मशान भूमिमें भ्रमण करते हुए निवास करने लगे। इसोलिये श्मशान भूमि मुझे पसंद नहीं है और मैंने श्मशान भूमिको निन्दित बताया है। वहाँ जाकर बिना संस्कार किये हुए प्राणीको मेरी पूजा अर्चामें उपस्थित नहीं होना चाहिये। अब वह प्रायश्चित बताता हूँ, जिसका पालन करनेसे साधक इस पापसे छूट जाता है वह पंद्रह दिनोतक दिनके चौथे भागमें एक बार

भोजन करे रातमें एक वस्त्र पहनकर कुशके विस्तरपर आकाश-शयन करे, अर्थात् शीतकालकी राष्ट्रिमें खुले आकाशक नीच शबन करे और प्रात:काल उठकर वह पञ्चगच्यका प्राशन करे ऐसा करनेसे उसके पापकर्मका परिमार्जन हो जाता है और वह पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोककी प्राप्त होता है।

सुश्रोणि. इसी प्रकार जो व्यक्ति हींग खाकर मेरी उपासना करता है, उसे भी दोष लगता है। अब उसके पापका परिणाम तथा शोधन करनेवाला प्रायक्षित सुनो : वह जन्मान्तरमें दस वर्षौतक उल्लू और तीन वर्षांतक कलुआ होकर निवास करता है। तदनन्तर उसे फिरसे मनुष्यकी योनि मिलती है और मेरो उपासनामें उसको रुचि होती है। वसुंधरे! इन प्रमादियोंके लिये तथा जिन्हें इस संसारमें केवल दूसरोंके दोष ही दिखायी पड़ते हैं, उनके मुक्त हानेके लिये मैं एक महान् ओजस्वी प्रायश्चित बतलाता हैं, जिसका पालन-कर वह पवित्र होकर संसार सागरको पर कर जाता है। इस पापसे छूटनेके लिये मनुष्यको एक दिन यवको लपसी खाकर तथा एक दिन गोमुत्रके आहारपर रहना चाहिये। रातमें वह बीरासनसे बैठकर तथा आकाश-शयनद्वारा कालक्षेप करे। इस विधिका पालन करनेसे वह पुरुष संसारमें न जाकर मेरे लोकमें पहुँच जाता है।

सुशोभने जो दम्भी मनुष्य मदिए पानकर मेरी उपासनामें सम्मिलित होता है, उसका दोष यताता हूँ, तुम मनको एकाग्र करके सुनो। इस अपराधके कारण वह स्यक्ति दस हजार वर्षोंतक दरिंद्र होता है। जो मेरा भक्त है और जिसने बैंच्णव दीक्षा भी ग्रहण कर लो है, वह यदि कोई कार्य सिद्ध करनेके उद्देश्यसे मोहित होकर मद्य पी लेता है तो उसके लिये कोई ग्रायश्चित नहीं है। बसुंधरे! अब अदीक्षित उपासकके लिये प्रायश्चित्तके उपाय बतलाता हैं, वह सुनी। यदि यह अग्निवर्ण-प्रतय्त सुराका पान करे तो उक्त पापसे खूट सकता है। जो पुरुष इस विधिके अनुसार प्रायश्चित करता है, वह न तो पापसे लिप्त होता है और न संसारमें उसकी उत्पत्ति हो होती है

पृथ्वि! मेरी उपासना करनेवाला जो पुरुष बनकुसुमका, जिसे लोक-व्यवहारमें 'बरे' कहते हैं शाक खाता है, वह पंद्रह वर्षोंनक बोर नरकमें पड़ता है इसके बाद उसकी भूलोकमें सूअरकी योगि प्राप्त होती है फिर तीन वर्षोतक वह कुता। और एक वर्षतक शृशाल होकर जीवन व्यतीत करता है

भगवान् वराहकी बात सुनकर देवी पृथ्वीने श्रीहरिसे पुनः पूछा कि—'कुसुमके शाकका नैवेद्य अर्पण करनेसे जो पाप बन जाता है, प्रभो उससे कैसे उद्धार हो सकता है—इसके लिये प्रायक्षित बतानेकी कृपा कीजिये '

भगवान् वराह कहते हैं—देवि. जो भानव 'वन कुसुम' के शाकको मुझे अर्थितकर स्वयं भी खा लेता है, वह दस हजार वर्षांतक नरकमें क्लेश पाता है। उसका प्रायक्षित्त 'चान्द्रायण वत' हो है। परंतु यदि वह केवल उसका प्रसाद भोग बनाकर ही रह जाना है, खाता नहीं है तो वह बारह दिनोंतक प्योव्रत करे। जो इस प्रकार प्रायक्षित कर लेता है, वह मापसे लिप्त नहीं होता और मेरे लोकको ही प्राप्त होता है

माधित ! मेरे कर्ममें परायण जो मन्द बुद्धिका स्वक्ति दूसरेके बस्त्रको बिना धोये ही पहन लेते हैं तथा मेरी उपासनामें लग जाते हैं तो उन्हें भी प्रायश्चिती बनना पड़ता है। देवि ! यदि वह मेरा स्वर्श करता है तथा परिचर्या करता है तो वह दस

वर्षांतक हरिण बनकर रहता है, फिर एकं जन्ममें वह लंगड़ा होता है और बादमें वह मूर्ख, क्रोधी और अन्तमें पून मेरा भक्त होता है। सुश्रीण! अब मैं उसका प्रायक्षित बतलाता हूँ, जिससे पाप-मुक्त होकर उसकी मेरी भक्तिमें रुचि उत्पन्न होती है। वह मेरी भक्तिमें संलग्न होकर दिनके अगठवें भागमें अक्षार प्रहण करे। जिस दिन माध्यासके शुक्लपक्षकी द्वादशो विधि हो उस दिन जलाशयपर जाकर शान्त-दान्त और दृष्ठवती होकर अनन्यभावसे मेरा चिन्तम करे इस प्रकार जब दिन-रात समाप्त हो जायें तो प्रात काल स्वांदय हो जानेपर पञ्चगठ्यका प्राशनकर मेरे कार्यों उद्यत हो जाय। जो इस विधानसे प्रायक्षित करता है, वह अखिल पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

जो व्यक्ति नये अन्न उत्पन्न होनेपर नवानिविधिका पालन न करके उसे अपने उपयोगमें लेता है, उसके पितरोंको पंद्रह वर्षोतक कुछ भी प्राप्त नहीं होता और जो मेरा भक्त होकर भी नये अन्मांको दूसरोंको न देकर स्वयं अपने हो खा लेता है वह तो निश्चय ही धर्मसे ब्युत हो जाता है। यहाभागे! इसके लिये प्रायक्षित बतलाता हैं, जो मेरे धक्तोंके लिये सुखदायी है। वह तीन रात उपवासकर चाँथे दिन आकाश शयनकर स्वयंक उदय होनंके पक्षात् पञ्चयका प्राशनकर सद्यः पापसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस विधिके अनुसार प्रायक्षित कर लेता है, वह अखिल आसक्तियोंका भलीभाँति त्यांगकर मेरे लोकमें चला जाता है

इसी प्रकार भूमे। जो मानव मुझे बिना चन्दन और माला अर्पण किये ही धूप देता है, वह इस दोपके कारण दूसरे जन्ममें राक्षस होता है और उसके शरीरसे मुर्दे सी दुर्गन्ध निकलती रहती है

और इक्कीस वर्षोतक वह लौहशालामें निवास करता है। अब उसके लिये भी प्रायश्चित बताता हैं, सूनो उसकी विधि यह है—जिस-किसी मासके शक्लपक्षकी द्वादशीतिथिके दिन वह स्रत करके दिनके आठवें भागमें सायंकाल यथालकः आहार ग्रहण करे। फिर प्रात काल जब सूर्यमण्डल दिखायी पडने लगे. उस समय वह पञ्चगव्यका प्राशन करे। इसके प्रभावसे वह पुरुष पापसे सद्य **छू**ट जाता है। इस विधिक अनुसार जो प्रायक्षितका पालन करता है, उसके पितः पितामह आदि पितर भी तर जाते हैं।

भूमे! जो मनुष्य पहले भेरी आदिद्वारा शब्द किये बिना ही पुड़े जगाता है, वह निश्चय ही एक जन्ममें बहरा होता है। अब ! मैं उसका प्रायश्चित्त बतलाता हैं, जिससे वह पापसे छट जाता है। वह किसी शीत ऋतुके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिकी रातमें आकाश शयन करे। इस नियमका पालन करनेसे मानव पापसे शोध छूट जाता है

वसुंधरे. जो मानव बहुत अधिक भोजन करके अजीर्णयुक्त बिना स्नान किये ही मेरी ष्ठपासनामें आ जाता है। वह इस अपराधके कारण क्रमशः कुत्ता, बानर, बकरा और शृगालकी योनियोंमें एक-एक बार जन्म लेकर फिर अन्धा और बहरा होता है। बादमें इस क्लेशमय संसारको पारकर वह किसी अच्छे कुलमें उत्पन्न होता है। उस समय अपराधसे छूट जानेके कारण बह पुरुष परम शुद्ध और श्रेष्ठ भगबद्धक होता है। | हो, यह बतलाओ। [अध्याय १३५-१३६]

में अब उसके लिये प्रायक्षित बतलाता हैं, जिसके पालन करनेसे वह पापसे छट जाय। प्रायक्षित्तका स्वरूप यह है कि उसे क्रमश तीन तीन दिनीतक यावक, मूलक, पायस (खीर), सत् तथा बायुके आहरके आधारपर रहकर फिर तीन रात आकाश-श्रयन करना चाहिये : फिर ब्राह्ममृहूर्तमें उठकर दन्तधावनकर शरीरको परम करनेके लिये उसे पञ्चगव्यका प्राशन करना चाहिये जो मानव इस विधानके अनुसार प्रायक्षित करता है, उसपर पापका प्रभाव नहीं पड़ संकत। और वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

महेश्वरि! यह प्रसङ्घ आख्वानोंमें महाख्यान और तपस्याओंमें परम तप है। जो मनुष्य प्रात-काल उठकर इसका पाठ करता है, वह व्यक्ति मेरे लोकको प्राप्त होता है। साथ ही वह अपने दस पूर्व और दस पीछेकी पीढियोंको तार देता है। यह प्रश्नक्ष परम मङ्गलकारी तथा सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है। अपने व्रतमें अटल रहनेवाला जो भागवत पुरुष इसका सदा पाठ करता है, वह सम्पूर्ण अपराधीका आचरण करके भी उससे लिप्त नहीं होता। यह जप करने योग्य तथा परम प्रमाणभूत शास्त्र है। इसे मुखाँके समाजमें अथवा निन्दित व्यक्तियोंके सामने नहीं पढ़ना चाहिये। देवि! तुमने मुझसे जो पृक्वा था, वह अञ्चारका निर्णीत विषय मैंने तुम्हें बतला दिया, अब तुम दूसरा कौन सा प्रसङ्घ सुनना चाहती

no ma **THOMP** come

## वराहक्षेत्रकी \* महिमाके प्रसङ्गर्मे गीध और शृगालका वृत्तान्त तथा आदित्यको सरदान

अपने भक्तोंको प्रिय लगनेवाली बड़ी सुन्दर बात | आचरणीय व्रत क्या है ? तथा भक्तोंको सुख सुनायी। महाबाहो ! अब मैं यह जानना चाहती हूँ | देनेवाला इसके अतिरिक्त अन्य तीर्थ कौन-सा है ?

मुख्यी खोली भगवन्! आपने मुझं तथा | कि 'कुब्जामुक'क्षेत्रमं सबसे श्रेष्ठ एवं पवित्र

<sup>\*</sup> नन्दरमान दे आदिके अनुसार यह एटके प्रायका सोरोनायक स्थान है और अन्योंके पतने पटनके प्रायका हरिहर क्षेत्र

भगवान् वराह कोले—देवि। ऐसे तो मेरे सभी क्षेत्र परम शुद्ध हैं; फिर भी 'कोकामुख', 'कुब्जामक' तथा 'सौकरव'-स्थान (खराहक्षेत्र) क्रमश उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इनमें सम्पूर्ण प्राणियोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये अपार शक्ति है। देवि। भागीरथी गङ्गाके समीप यह वही स्थान है, जहाँ मैंने तुम्हें समुद्रसे निकालकर स्थापित किया है।

पृथ्वी बोली—प्रभी! 'सौकरव'में मरनेवाले प्राणी किन लोकोंको प्राप्त होते हैं तथा वहाँ स्नान करने एवं उस तीर्थंक जलके पान करनेवालेको कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कमलनयन! आपके उस बराहक्षेत्रमें कितने क्षेत्र हैं? आप यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं---महाभागे! वराहक्षेत्रके दर्शन ऑधनमन आदिसे श्रेष्ठ पुण्य तो प्राप्त ही होता है, साथ ही उस तीर्थमें जिनकी मृत्यु होती है, उनके पूर्वके दस तथा आगे आनेवाली पोड़ीके दस तथा (मातुल आदि कुलके) अन्य बारह परुष स्वर्गमें चले जाते हैं सुश्रोरिण! वहाँ जाने तथा मेरे (श्रीविग्रहके) मुखका दर्शन करनेमात्रसे सात जन्मीतक वह पुरुष विशाल धन धान्यसे परिपूर्ण श्रेष्ट कुलमें उत्पन्न होता है, साथ ही वह रूपवान्, गुणवान् तथा मेरा भक्त होता है जो मनुष्य वराहक्षेत्रमें अपने प्राणीका त्याम करते हैं वे उस तीर्थके प्रभावसे शरीर त्यागनेके पक्षान् शङ्ख चक्र और गदा आदि आयुधीसे विभूषित चतुर्भुजरूप धारणकर क्षेतद्वीपको प्राप्त होते हैं वसुंधरे । इसके अन्तर्गत 'चक्रतीर्थ' नामका एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति इन्द्रियोंपर संयम रखते हुए नियमानुकृल भोजन और वैशाखमासकी द्वादशी तिथिको विधिपूर्वक स्नानकर ग्यारह हजार वधौतक विख्यात कुलमें जन्म पाकर प्रभूत

धन-भान्यसे सम्भन्न रहकर मेरी परिचर्धामें परायण रहता है

पृथ्वी बोली—भगवन् सुना जाता है कि इस वराहतीर्थमें चन्द्रमाने भी आपकी उपासना की धी, जो बंडे कौतूहलका विषय है। अतः आप इसे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

भगवान् बराह बोले—देवि। चन्द्रमा मुझे स्वभावतया ही प्रिय हैं, अतः तप करनेके बाद मैंने उन्हें अपना देवदुलंभ दर्शन दिया। पर मेरे उस स्वरूपको देखकर वे अपनेको सँभाल न सके और अचेत हो गये। मेरे तेजसे वे ऐसे मोहित हो गये कि मुझे देखनेकी भी उनमें शक्ति न रही। उन्होंने आँखें बंद कर लीं और घबराहटके कारण प्रस्त-नेत्र होकर कुछ भी बोल न पाये। इसपर मैंने उनसे धीरेस कहा 'परम तपस्त्री सोम! तुम किस उद्देश्यसे तप कर रहे हो? तुम्हारे मनमें जो बात हो, वह मुझसे बताओ। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतः तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जायगा—इसमें कोई संशय नहीं।'

इसपर 'सामतोर्थ' में स्थित होकर चन्द्रमाने कहा 'भगवन्' आप योगियोंके स्वामी हैं और संसारमें सबसे श्रेष्ठ हैं आप यदि मुझपर प्रसन्त है तो यहाँ निवास करनेकी कृपा क्रीजिये, साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि जबतक ये लोक रहें, तबतक आपमें मेरी निश्चलकपसे अतुल बड़ा और भक्ति सदा बनी रहे मेरा जो कप है वह कभी आपसे रिक्त न ही और वह सातों द्वीपामें सर्वत्र दिखायी पड़े। यहोंमें ब्राह्मण समुदाय मेरे चामसे प्रसिद्ध सोमरसका पान करें। प्रभी, इसके प्रभावसे उन्हें परम एवं दिख्य गित प्राप्त हो जाय। अमावास्त्राको मुझमें श्लीणता आ जायगी, उसमें पितरोंके लिये पिण्डकी क्रियाएँ लाभकर होंगी, पर पूर्णियाको मैं पुनः निथमानुसार सुन्दर दर्शनीय

सन जाऊँ। अधमंमें मेरी बृद्धि कभी न जाय और मैं ओवधियोंका भी स्वामी बन जाऊँ। एहादेव। आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे आनन्दित करनेके लिये यह वर देनेकी कृपा कीजिये।'

बसुंधरे, चन्द्रमाको इन बातांको सुनकर और उन्हें वैसा वरदान देकर में वहीं अन्तर्धान हो गयाः महाभागे ! चन्द्रमाने जहाँ एक पैरपर खडे रहकर पाँच हजार वर्षोंतक महान तपस्या की थी. वह 'सोमतीर्थ' नामसे विख्यात हुआ तथा उन्हें दलेश सिद्धि एवं कान्ति प्राप्त हुई जो मेरा भक्त इस सोमतीथमें श्रद्धासे स्नानकर प्रतिदिन दिनके आटवें भागमें भोजन करके मेरी उपरसनामें लगा रहता है, अब उसके फलका वर्णन करता हैं 'वह पैतीस हजार वर्षांतक द्वाह्मणका शरीर पाता है और बेद बेदाङ्गका पारगामी विद्वान, धनवानु, गुणबान, दानी एवं मेरा निर्दोष भक्त होता है और संसारसागरको पार कर जाता है। यशस्त्रिन । यह ऐसा महत्त्वपूर्ण तीर्थ है, जहाँ महात्या चन्द्रमाने दीधकालतक तपस्या की धी

अन उस "सोमतीर्थ" का लक्षण वतलाता हुँ, सुनो वैशाख शुक्ल द्वादशोको चन्द्रमाके अस्त होने एवं अन्धकारके प्रवृत्त होनेपर जहाँ यिना चन्द्रमाके ही पृथ्वीपर चन्द्रिका चमकती दीखे. उसे ही सोमनीर्थ समझना चाहिये। वास्तवमें यह महान आश्चर्यका विषय है कि चन्द्रमाका आलोक महीं दीखते। महाभागे ! ये परम पवित्र सौकरवतीथ तथा सामतीथः मझसे सम्बन्ध रखते हैं।

वस्थरे अब में एक दूसरी बात बतलाता हैं उसे सुनो, जिससे इस क्षेत्रकी अद्भुत महिमा प्रख्यायित होती है। यहाँ एक भुगाली रहती थीं. जो बिना श्रद्धांके ही पूर्वकर्मवश दैवयोगसे परकर इस क्षेत्रके प्रभावसे अगले अन्मर्भे गुणवती, रूपवर्ती और चौँसठ कलाओंसे सम्पन्न श्यामा\* सवाङ्गसुन्दरी राजाकी पुत्री हुई थी। उसी सोमतीशके पूर्वी भागमें 'गुधवट' नामका भी एक प्रसिद्ध तीथ है, जहाँ एक गीधकी अनायास मृत्य हुई, जिसकी कोई कामना न थी। पर उसे मनुष्यकी योनि प्राप्त हुई थी

पृथ्वी बोली प्रभो! इस तीथके प्रभावसे तिर्यक्-योनिमें पड़े हुए गोध और शृगाली मनुष्य शरीरको कैसे प्राप्त हुए? यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है। साथ हो उस तीथमें स्नान करनेसे अथवा प्राणत्याम करनेसे मनुष्य किस गतिको प्राप्त करते हैं तथा उनके रारीरपर कॉनसे विशेष चिद्र होते हैं ? केशव आप मुझे यह भी बतानेकी कृपा कीजिये

भणवान वराह बोले—देवि! धमंप्रधार सत्ययुगके बाद त्रेतायुगका प्रवंश ही हुआ था। उस समय काम्पिल्यां नगरमें ब्रह्मदत्तः नामक एक धर्मतिष्ठ राजा रहते थे। उनका सभी लक्षणींस (प्रकाश) तो दोखता है, पर स्वयं चन्द्रमा वहाँ | सम्पन्न एक सोमदत्त नामक पुत्र था। एक बार वह

<sup>\*</sup> शास्त्रीमें "श्यामा स्त्रीके अनेक रूप निर्देश हैं (दारख्य- वाचस्यत्य एवं राज्यकल्पदुम कांत्र अथवा मोनियर विशियमां सा संस्कृत-अंग्रामी कोरा) यह भुख्यतः सुवर्णके रंगकी अस्यना दीपिनती गौरवर्णकी छत्री होता है। यथा—

ञ्यामा पुणवती गाँदो दिञ्जालंकसभूतिमा। चतुत्र होलसम्बन्धा चितेश्वरत्याती समा॥ (पुरुषोत्तमसमाहा» ३ - ४५ अथवा— वप्तकाञ्चनवर्षांभा सा स्की स्वामेति कञ्चते ।

<sup>🕇</sup> कार्यसम्बर फर्लक्टाबाद जिल्हेंसे कायभगंजसे ६ जोल. करोहणक्ये ३८ मधेल पूर्वीचर एक्ट्रावदोके नरपर है। यह राजा इप्टब्स् राजधनी भी द्वीपदीका स्वयंत्र( यही हुआ या १,इष्टब्स तीयोङ्क ५०,९०,१०७,५३८ तथा महाभारत नामानुक्रमणिका वालाइम र

<sup>🖣</sup> ভারালেক্ষা আৰু আমির আম্মেরিকমান মানেকাতের অন্তর্ভাগ্রাক সংখ্যার হল । ২৩ । রাজ্যালার বিষয়ের সংখ্যালার বিষয়ের সংখ্যালার 🕫 तथा अन्यान्य पुराष्ट्रीमें भी प्राप्त होता है।

पितरींके उद्देश्यसे मृगांके अन्वेषणमें आखेटके लिये बाघ और सिंहोंसे भरे वनमें गया; किंतु राजकमारको पितृकार्यके उपयुक्त कोई वस्तु न दिखी। इस प्रकार वह इधर उधर घूम हो रहा वा कि उसकी दाहिनी ओरसे एक सियारिन निकली. जो (अनायास एक मृगपर छोडे हुए) उसके बाणींसे बिंध गयी और व्यथासे तहपने लगी फिर वह इस तीर्थमें जल पीकर एक शाखोद-वृक्षके नीचे गिर पड़ी भूपसे व्याकृत तथा ब्राणसे बिंधी होनंके कारण न चाहनेपर भी उसके प्राण इस सोमतीर्थमें ही निकल गये। भद्रे! उसी समय सोमदत्त भी भूख प्याससे पीड़ित होकर इस 'गृधवट' नामक तीर्थमें पहुँचा और विश्राम करनेके लिये उहर गया। इतनेमं हो उस घटकी शाखापर उसे एक गाँध बैठा दिखायी दिया। यशस्विति उसने उसे भी एक हो बाणसे मार गिराया, जो ठसी वृक्षकी जड़पर गिरा , इदयमें बाग लगनेसे उसे मुर्च्छा आ गयी और उसके प्राणपखेरू उह गये। उस गीधको देखकर राजकुमारके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः उसने क्राणोंके पर बनानेके लिये उस गौधके पंख काट लिये और उन्हें लेकर घर आया इस प्रकार भीधके न चाहनेपर भी उस तीधमें मृत्यु होनेपर उसकी सदगति हो गयी और कालान्तरमें वह कलिङ्गदेशके गरेशके घर रूपवान, विद्वान् एवं गणसम्पन्न राजपुत्र हुआ।

वसुधरे। उधर जो शृगाली मरी थी, वह काञ्चीनरेशके यहाँ राजपुत्रीकं रूपमें उत्पन्न हुई जो सर्वाङ्गसुन्दरी, श्यामा, अत्यन्त रूप गुणसे सम्पन्न, कार्य-कुशल और चौंसड कलाआंस सम्पन्न थी। उसका स्वर कोयलके समान मधुर एवं सुखदायी था। इधर अनायास काञ्चीनरेश और कॉलङ्ग नरेशकी प्रीति बढ गयी और

परिणामतः काञ्ची नरेशको कन्याका कलिङ्गराजके पुत्रके साथ विधिपूर्वक विवाह हो गया। काञ्चीनरेशने वर-वधूको दहेजमें अनेक प्रकारके रब आधूषण, हाथी, घोड़े, भैंस और दास दासियाँ दों। फिर विवाहोपरान्त कलिङ्गराज वधूसहित अपने पुत्रको लेकर अपनी राजधानीको वापस लौट आये।

देवि! विवाहके बाद दम्पतीको प्रेमपूर्वक रहते कुछ वर्ष व्यतीत हो गये। उनको प्रोक्त रोहिणो और सन्द्रमाकी तरह निरन्तर बढती गयो। वे नन्दन्वनको उपपादाले वन-उपवन-उद्यानादि एवं क्रीडाके अन्य दिख्यस्थलों भें आनन्दपूर्वक विहार करते इधर कलिक-राजकुमार अपनी बुद्धि, सुशीलता और श्रेष्ठ कर्मोंसे नगरको जनवाको भी परम संतुष्ट रखता। उधर अन्त-पुर एवं नगरको स्त्रियाँको राजकुमारीने संतुष्ट कर रखा था। इस प्रकार उन दोनोंके सौम्य गुणों एवं शोलयुक्त व्यवहारसे सभी राज्यवासी संतुष्ट थे।

एक बार उस राजकुमारीने उस राजकुमारसे वार्तालापके प्रसङ्गंमें कहा कि मैं आपसे एक रहस्यकी बात पूछती हैं। यदि मुझपर आपका स्नेह हो तो आप मुझे उसे बतानेकी कृपा करें। पत्नीकी बात सुनकर राजकुमारने कहा—'भद्रे ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता है कि तुम्हारे मनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये अवश्य प्रयत्न कर्रेंगा। देवि! सत्यके आधारपर ही विश्व उहरा है : सत्य भगवानुका ही स्वरूप है और तपस्याका मूल भी सन्य ही है तथा सत्यके आधारपर हो हमारा राज्य टिका हुआ है, मैं कभी भी मिथ्या नहीं बोलता। इसके पहले भी मेरे मुँहसे कभी झुठी बात नहीं निकली है। अतः तुम कहो, मैं तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य करूँ ? हाथी, घोड़े, रथ, रब, सवारी, धन अथवा परम श्रेष्ठ अपना पट्टबन्ध, शिरोम्कुटतक मैं तुम्हें समर्पण करनेको तैयार हैं

इसपर काशीनरेशकी उस कन्याने अपने पितदेवके चरणांको पकड़कर यह बात कही— 'पितदेव! मैं रब, हाथी, ओड़े एवं रथ कुछ भी नहीं चाहती! आपके पट्टबन्धसे मेरा वया प्रयोजन? मैं तो केश्वल यही चाहती हूँ कि मध्याहकालमें एकान्तमें निश्चिन्त सो सकूँ। प्राणनाथ आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मैं उस समय जितनी देरतक सोयी रहूँ, उस समय मुझे मेरे धशुर, सास अथवा दृसरा कोई भी देख न सके—यही मेरा वत है यही नहीं अपने सने सम्बन्धी अथवा घरके अन्य स्वजन भी सोयी हुई अवस्थामें मुझपर कभी दृष्टि न डालें।'

वसंधरे! इसपर कलिङ्गदेशके उस राजकुमारने उसका समर्थन कर दिया और कहा—'तुम विश्वास करो, सोते समय तुम्हें कोई भी न देखेगा।' कुछ समयके बाद कलिक्ननरेशने उस राजकमारको राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया। फिर कुछ दिनोंके पश्चात् उनकी मृत्यु हो गयी। अब राजकुमार राज्यका विधिपृतंक समुचित ढंगसे संबालन करने लगा। राजकुमारी जिस स्थानपर अकेली सोनी, वहाँ इसे कोई देख नहीं पाता था फिर यथासमय उस राजकुमारके कलिङ्क कुलको आनन्दित करनेवाले सुर्यके समान तेजस्वी पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस राजकमारके निष्कण्टक राज्य करते हुए सनहत्तर वर्ष यीत गये। अठहत्तरवें वर्ष एक दिन जब सूर्य मध्य आकाशमें स्थित थे तब वह एकान्तमें बैठकर इन बातोंको प्रारम्भसे सोचने लगा। इस दिन माघमासके शुक्लपक्षको द्वादशी तिथि थी अतः उसके मनमें आया कि 'मैं अपनी पत्नीको देखें कि वह एकान्तमें किसकी अर्चना करती है अथवा उसका वृत कौन-सा है ? निर्जनस्थानमें स्रोतो रहकर क्या करती है? कोई स्त्री सोकर 🛚

व्रत करे, ऐसा तो कोई धर्म संग्रह नहीं दीखता है। मनुने भी किसी ऐसे धर्मका उल्लेख नहीं किया। बुहस्पति अथवा धर्मराजके बनाये हुए धर्मोमं भी कहीं इस प्रकारका उल्लेख नहीं पाया जाता है। ऐसा तो कहीं देखा। सना नहीं गया कि कोई स्त्री सोची रहकर व्रतका आचरण करे। यह तो इच्छान्सार भोगांका ठपभोग करती—बना-बनाया भोजन-पान करती और अत्यन्त महीन रेशमी बस्त्र धारणकर श्रेष्ठ मन्धोंसे विभूषित तथा सब प्रकारके रहाँसे अलंकत रहती है। पर सम्भव है, इस प्रकार देखनेपर वह प्रकृपित हो जाय, पर जो कुछ हो उसे एक बार देखना अवश्य चाहिये कि वह किस प्रकार कौन-सा वृत करती है? किनरोने बतलाया है कि वशीकरण मन्त्रको सिद्ध कर लेनेपर स्त्री योगीश्वरो अनकर जहाँ उसकी इच्छा हो, जा सकती है। इस प्रकार इसमें वह शक्ति आ आयर्गी, जो कामरागसे दूसरका भी स्पर्श कर सकती है तथा दूसरोंसे इसका भाद भी हो सकता है।'

पृथ्व इस प्रकार राजकुमारकं सोचते विचारते सूर्य अस्त हो गये और सबको विश्राम देनेषाली भगवती रात्रिका अगमम हुआ। फिर रात्रि वीतनेपर मङ्गलमय प्रभातका भी उदय हुआ मागथ, वन्दीगण, सूत और वैनासिक राजाकी स्तुति करने लगे। शङ्क और दुन्दुभिकी ध्वनियोसे उसको निद्रा भङ्ग हुई। इधर अखिललोकनायक भगवान भास्कर भी ठदित हो गये। उस समय पहलेकी बातोंका स्मरण करते हुए राजकुमारकं मनमें अन्य कोई चिन्ता नहीं रह गयी थी, केवल बही चिन्ता उसके इदयमें ज्याप्त थी उसने विधिपृतंक स्नानकर दो रेशमी वस्त्र पहन लिये इस प्रकार भलोभौति तैयार होकर उसने सबको दूर हटा दिया और कहा कि 'मैं किसी इतमें

दीक्षित हो गया हूँ अतः कोई भी स्त्री अथवा पुरुष मेरा स्पर्श न करे, अन्यथा वह दण्ड विधानके अनुसार मेरा वध्य हो सकता है?'

वसुंधरे किलिङ्गनरेश इस प्रकारकी आजा देकर शोधतापूर्वक चलकर जहाँ एजकुमारी रहती थी, वहाँ पहुँचा और अपनी स्त्रीको देखा। वह चारणहेंके पास नीचे आसन लगाकर बैठी थी और अपने मनमें इष्टदेवका चिन्तन कर रही थी साथ ही मिरके दर्दसे पीड़ित होकर से रही थी राजकुमारी कह रही थी—'मैंने पूर्वजन्ममें कौन सा ऐसा दुष्कर कर्म किया है जिससे में इस दयनीय दशाको प्राप्त हो गयी हूँ। मैं अनाधको भौति क्लेश सहती हूँ, किंतु मेरे पतिदेवको इसका भी पता नहीं है। मेरा बत सब तरहसे बिकृत ही कहा जा सकता है। मेरा बड़ा सांधाय्य होता यदि मैं कभी सौकरवक्षेत्रमें जा सकती और मेरे बदयमें जो बात बसी है, उसे अपने पतिसं कह पानी '

कलिङ्गनरेश अपनी स्बोकी बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथोंसे अपनी पत्नीको पकड़कर कहा — 'भद्रे! तुम यह क्या कह रही हो? अपनेको तुम इस प्रकार बार बार कोसती क्यों हो? तुम प्रारब्धकी बातोंको क्यों सोचती हो और अपनेको क्यों कोसती हो? तुम्हें तो यह एक महान् शिरोरांग है। इसे दूर करनेके लिये अष्टाङ्ग- कुशल वैद्य क्या तुम्हें नहीं मिलते, जो तुम्हारे सिरको कठिन पीड़ाको दूर कर सकें रे बायु, कफ, पित्त आदि रोगोंसे तुम्हें सीनपात हो पया है, अथवा असमयपर तुममें पित्तका प्रकोप हो गया है तुम ब्रतके बहाने व्यर्थमें इतना बलेश क्यों पाती हो? तुम कहती हो कि 'सीकरवक्षेत्रमें चलनेपर कहुँगी', इस विषयमें ऐसा क्या गोपनीय है, जिसे तुम कहना नहीं चाहती हो?'

अब राजकुमारी बड़े संकोचमें पड़ पयी। वह दृ:खसे पोडित तो थो ही, उसने स्वामीके चरण पकड लिये और कहने लगी—'महाराज! आप मुझपर प्रसन्न हों, यह बात आप इस समय पुछ रहे हैं, यह ठीक नहीं। बोरवर! मेरा यह वृत जन्मान्तरीय कर्मोसे सम्बद्ध है।' पत्नीकी बात सुनकर कलिङ्गदेशके उस नरेशने परम हित करनेके विचारसे उसके प्रति मधुर वचन कहा—'देवि मेरे सामने यह कौन-सी गोपनीय बात है? तम ठीक-ठीक बात बतला दो।' पतिकी बात सुनकर राजकमारीकी आँखें आश्चयंसे भर गयाँ वह मधुर वाणीमें बोली- 'प्राणनाथ! शास्त्रीके अनुसार स्त्रीके लिये स्वामी ही धर्म, अर्थ और सर्वस्व है। उसका पति ही परमात्मा है। अतएव आप जो मुझसे पुछ रहे हैं वह मुझे अवश्य कहना चाहिये फिर भी जो बात मेरे हदयमें बैठ गयी है उसे कहनेमें मैं असमर्थ हैं। पीड़ा पहुँचानेवाली मेरी यह बात आप मुझसे पूछें, यह उचित नहीं जान पड़ता। महाभाग! इस दु:खका मेरे शरीरसे दूर होना असम्भव सा दीखता है। आप सुखमें सदा समय विताते हैं, वह बड़ी अच्छी बात है। स्वामिन्। मेरे समान बहुत सी। स्त्रियाँ आपके अन्त-करणमें हैं। जिन्हें आप विविध प्रकारके अन्न और उत्तम भूषण दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं फिर मुझसे आएका क्या तात्पर्य ? राजन् ! आप हाथी. रथ और घोड़ेपर यात्रा किया करते हैं, यह सब ठीक है। पर राजन्! इस विषयमं मुझसं आपका नहीं पूछना चाहिये। आप मेरे इष्ट देवता, गृरु एवं साक्षात् सनातन यज्ञपुरुष हैं। मानदः मेरे लिये आप धर्म, अर्थ, काम, यश और स्वर्ग सब कुछ हैं आपकं पूछनेपर मुझको चाहिये कि सदा सभी बातें सत्य एवं प्रिय कहैं। क्योंकि सम्पूर्ण

पतिव्रताओं के लिये यह सनामन धर्म है। तथापि मेरी बातोंपर निश्चित बिचार करके मेरी पीडाके विषयमें आपको नहीं पूछना चाहिये।'

उस समय कलिङ्ग नरेशको अपनी पत्नीकी पीडासे भीषण मानसिक संताप हो रहा था, अनएव उसने मध्र वाणीमें कहा—'देवि! में तुम्हारा पति हूँ, ऐसी स्थितिमें मेरे पूछनेपर तुम्हें शुभ हो या अशुभ उसे अवश्य बताना चाहिये धमंके मारांपर चलनेवाली स्त्रीका कतंव्य है कि वह गुप्त बात भी पतिके सामने प्रकट कर दें। जो स्त्री किसी सग या लोशसे मोहित होकर अपकर्म-कर उसे पतिसे छिपाती है तो विद्वत्समाज उसे सती नहीं कहता। यशस्विति! ऐसा विचार करके तुम्हें मुझसे अपनी गुप्त बात भी अवश्य कहनी चाहिये। यदि इस गोपनीय बातको तुम मुझे बता देती हो तो तुम्हें अधर्मका भागी नहीं होना पड़ेगा।'

राजकुमारी बोली—'प्राणनाथ राजा देवता, गुरु एवं ईश्वरके समान पुज्य हैं--आप मेरे पति भी हैं। महाराज सुनिये! यद्यपि मेरा कार्य बहुत मुद्धा नहीं है, तब भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ स्वामिन् अपने राज्यपर बड़े राजकुमारका आंभवेक कर दोजिये यह नियम कुलके अनुसार है और आप मेरे साथ 'सीकरव (वराह) क्षेत्र' में चलनेकी कपाकरें '

पत्नीकी यह बात सुनकर कलिक्क नरेशन सहर्ष उसका अनुमोदन कर दिवा। अपने वाक्यांस पत्नांको प्रसन्नकर उसने कहा—'सुन्दरि! तुम्हारे कथनानुसार में पुत्रको राज्यपर बैठा दुँगा। फिर वे दोनों रनिवाससे बाहर निकले राजकुमारने कशुकोको देखकर कहा—'द्वारपाल तुम यहाँकि सब लंगोंको सूचित कर दो। वे आकर यहाँ उपस्थित हों

अनुसार उस समय कुछ खाने योग्य अन्न जल प्रहण किया और आचमन करके कुछ सभयतक विश्राम किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रका अभिषेक करनेके लिये मन्त्रिमण्डलको बुलाया और आज्ञा दी—'सब लांग आचारके अनुसार माङ्गलिक कृत्य करके राजधानीका संस्कार करनेमें ज्ट जार्ये ' फिर कलिक्न-नरेशने अपने बृद्ध पन्त्रीसे कहा—'तात! कल में राज्यपर अपने पुत्रका विधिके अनुसार अभिषंक करना चाहता हैं। उसकी आप शोद्र तैयारी करें।' नरेशकी बात सुनकर मन्त्रियाँने कहा--'राजन्! सभी वस्तुएँ तैयार ही हैं। आप जो कह रहे हैं, वह हम सभोको पसंद है। महाराज आपके ये राजकमार सम्पूर्ण प्राणियाँके हितमें सदा संलग्न रहते हैं प्रजाऑपर प्रेम रखनेवाले, नीतिके पूर्ण जानकार, विचारशील और शुरबीर भी हैं। प्रभी! आपके यनमें जो अभिलाषा है, वह हमलोगांको सम्यक् प्रकारसे प्रिय लगती है।' ऐसी बात कहकर मन्त्रीलोग अपने स्थानपर चले गये और भगवान् सूर्य अस्त हो गये। राजा और रानीने सुखपूर्वक शयन किया। रात अभनदपूर्वक बीत गयी।

प्रातःकाल गन्धवीं वन्दीजनीं सुतीं एवं मागधीने अपने समुचित स्तुति पाठसे राजाको जगाया । राजाने शुभ महूर्तका अवसर पाकर उस परम योग्य अपने कुमारका अभिवंक कर दिया। कलिङ्गनरेश धमंका पूर्ण ज्ञाता था। राजगदीपर बैठानेके पश्चात् उसने राजकुमारका मस्तक सुँघा साथ ही उससे यह मधुर वचन कहा। 'बेटा। तुम पुत्रोमें श्रष्ट हो। मैं तुम्हें राजधर्म बताता हूँ, वह सुनो---तात यदि तुम चाहते हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाय तथा मेरे पितर तर जायें तो नुभ्हें धर्मातमा पुरुषोंको किसी प्रकार क्लेश नहीं इसके बाद कलिङ्ग-नरेशने अपनी रुचिके देन। चाहिये। जो दूसरांकी स्विद्यांपर ब्रुरी दृष्टि

**टालते हैं. बालकोंका वध करते हैं तथा** स्त्रीकी हत्या करनेमें नहीं हिचकते, ऐसे व्यक्ति दण्डके पात्र हैं। कोई भी सुन्दर स्त्री सामने आ जाय तो तुम्हें आँखें मूँद लेनी (कुदृष्टि नहीं डालनी) चाहिये। दसरोंके अर्जित धनके प्रति तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिये और न अन्यायसे ही धन कमाना चाहिये। तुम्हें न्यायपूर्वक पृरी तैयारी तथा दक्षतासे अपने देशकी रक्षा करनी चाहिये। तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और मन्त्रियोंकी मन्त्रणाका पालन करना, वे जो बात बतायें, उन्हें विचारपूर्वक करना। अपने शरीरकी रक्षापर पूरा ध्यान देना है। बेटा: यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो हम्हारे जिस व्यवहारसे प्रजा आनन्दसे रहे एवं साहाण जिससे संतुष्ट रहें, सुम्हें वहीं कर्म करना चाहिये। राजाओंके लिये सात प्रकारके महान व्यसन कहे गये हैं—उनसे तुम्हें सदा दूर रहना चाहिये। तुम्हारी सम्पत्तिमें किसी प्रकार दोव आ जाय, ऐसा काम तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिये। राज्यकर्मके सम्बन्धमें अपने मन्त्रीसे तुम्हें किसी प्रकार अप्रिय वचन नहीं कहना चाहिये। मैं इस समय तीर्थमें जानेके लिये प्रस्तुत हूँ, तुमको मुझे रोकना नहीं चाहिये। पुत्र! यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इतना काम करनेके लिये शीघ उद्यत हो जाओ।

पृथ्वीदेवि उस समय पिताकी बात सुनकर राजकुमहरने उनके पैर पकड़ लिये और उनसे करूणपूर्वक बचन कहना आरम्प किया। राजकुमारने कहा—'पिताजी! आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य, खजाना और सेनासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। भले ही आपने अभिषेक करके मुझे राजा बना दिया। पर पिताजी! मैं तो केवल बालकोंके खेल ही जानता हूँ! राजालोग जिस प्रकार राज्यकी

व्यवस्था करते हैं, उन सभीसे तो मैं सर्वय। अनभिन्न हैं।'

अपने पुत्रकी बात सुनकर राजाने उससे सामपूर्वक कहा—'पुत्र। तुम को कहते हो कि 'मैं कुछ नहीं जानता' तो इस विषयमें तुम्हारे मन्त्री एवं नगरके रहनेवाले सन्पुरुष सब कुछ बता देंगे।' देवि! उस समय अपने पुत्रको इस प्रकारका उपदेश देकर कलिङ्गनरेश धर्म-शास्त्रकी विधिक अनुसार 'सौकरव (वग्रह) क्षेत्र' में जानेके लिये तैयार हो गया उसे वहाँ जाते देखकर वहाँक रहनेवाले लोग भी अपनी स्त्री तथा पुत्रोंके सहित सब-के-सब पीछे चल पड़े। इतना ही नहीं, अन्तः पुरुको स्त्रियाँ भी बड़ी प्रसन्तासे हाथी, घोड़े, रच आदि सव्यारियोंपर चड़कर उसके पीछे-पीछे चल पड़ीं।

इस प्रकार वह कलिक्साज बहुत समयके पश्चात् 'सौकरव' तीर्यमें पहुँचा और वहाँ पहुँचकर धन धान्यका यथोचित दान किया और इस प्रकार धर्म करते हुए धीरे-धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार कुछ दिन बीत जानेके पक्षात् राजाने अपनी पतनीसे यह मध्र वचन कहा-'सुन्दरिः आज मेरे जीवनके हजार वर्ष पूरे हो गये। अब मैंने तुमसे जो पूछा था, उस परम गोपनीय विषयको मुझे बताओ। इसपर वह राजकुमारी राजाके दोनों चरणोंको पकड़कर बोली—'मानद, महाभाग! आप मुझसे जो सात पुछ रहे हैं, उसे तीन सतोंतक तपवास करनेके बाद आप सुननेकी कृपा करें ' उसने पत्नीको बातका अनुमोदन किया और कहा—' कमलनयनि! तुम जैसी बात कहती हो, वह मुझे पसंद है। फिर स्नानकर तीन राततक नियमपुर्वक रहनेके लिये संकल्प किया। तदनन्तर तीन राततक नियमपूर्वक रहकर दम्पतीने स्नान किया और पवित्र रेशमी

वस्त्र धारणकर अलंकारोंसे अपने शरीरको आभूयित किया तथा भगवान् विष्णुको प्रणाम किया। फिर राजकुमारीने अपने अलंकारोंको उतारकर मुझे (विष्णु वराहको) अर्पण कर दिया तथा उस नरेशसे बोली—'नाव, आइये! हम दोनों एकान्त स्थानपर चलें आपके मनमें जिस गोपनीय बातको जाननेकी इच्छा है, उसे समझें '

तत्पश्चात् कलिङ्गनरेश और काञ्ची-राजकुमारो एकान्त स्थानमें गये। फिर राजकुमारीने कहा-'राजन्! मैं पूर्वजन्ममें एक शृगाली थी, मेरा जन्म तिर्यक्-थोनिमें हुआ था। मृगके भ्रमसे सोमदत्त नामक एक राजकुमारने वाण चलाया और मैं उससे विध गयी। मेरे सिरमें अब भी उस तीखे बाणके चिह्न (संस्कार) अवशेष हैं, आप इसे देखनेको कृपा कीजिये। उसीके दोषसे मेरे सिरमें यह रोग सदा बना रहता है। काझीनरेशके कुलमें मेरा जन्म हुआ। फिर संयोग तथा अपने पिताजीकी कृपासे मैं आपकी पत्नी बन गयी हूँ। सौकरवक्षेत्रके प्रभावसे मेरा ऐसा जन्म हुआ है और सिद्धि सुलभ हुई है प्राणनाय! आपको मेरा प्रणाम है।' यह कहकर फिर वह चुप हो गयी।

अब राजकुमारको भी अपने पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयो। वह कहने लगा—'महाभागे! देखों, मैं भी पूर्वजन्ममें एक गोध था। उसी सोमदक्तने एक बाणद्वारा मुझे भी मार डाला या इस तीर्थके परिजामस्वरूप मैं कलिङ्गदेशका राजा बना हूँ मुझे बहुत कहका सामना करना पड़ता था। पर वही आज मैं महान् राज्यका अधिकारी बन गया था। सुशोभने! आज सिद्धि भी मेरे हाथमें आ गयी है देखों, मेरे मनमें कोई भी संकल्प नहीं था, फिर भी सुकरक्षेत्रकी ऐसी महिमा है।'

वसंधरे इसके बाद वे दोनों दम्पती तथा वहाँ

जो भी नगर ग्रामनिवासी मेरे थक एवं ग्रेमी उपस्थित थे, वे सभी यह प्रसङ्ग सुनकर हानि-लाभका विचार छोड़कर सर्वथा शुभ ध्यानमें संलग्न हो गये और वहीं प्राण त्यागकर आसक्तियोंसे शून्य होकर चतुर्भुज-रूप धारणकर हाङ्क, चक्रादि आयुधोंसे सम्जित होकर सेतद्वीप पहुँचे

जो व्यक्ति इस प्रकार नियमके अनुसार इस तीर्थमें निवास करता है और उसकी वहीं मृत्यू हो जाती है तो वह श्वेतद्वीपको अवस्य प्राप्त कर लेता है बसुंधरे! यहीं एक आखेटक तीर्थ है। उसमें स्नान करनेसे जो फल मिलता है, वह सनो यहाँ स्नान करनेवाले प्राणी नन्दनवर्गमें पहुँचकर म्यारह हजार वर्षोतक निरन्तर परमानन्दका उपभोग करते हैं। फिर जब वे स्वर्गसे च्युत होते हैं तो विशाल कुलमें उत्पन्न होकर मेरे भक्त होते है—इसमें कोई संखय नहीं। एक बात और, जो कोई मनुष्य यहाँके 'गृधवटनामक' तीथमें स्नान करता और संध्या, तर्पण आदि कर्म करता है, वह जो फल प्राप्त करता है, वह बतलाता हूँ। वह इस पुण्यके प्रभावसे नौ हजार नौ सौ वर्षोतक इन्द्रलोकमें पहेँचकर देवताओंके साथ आनन्दका उपधोग करता है। फिर जब वह इन्द्रलोकसे च्युत होता है तो मेरे इस तीर्थंके प्रभावसे वह मेरा भक्त बन जाता है और उसकी सारी अपसक्तियाँ दूर हो जाती हैं।

भगवान् नारायणसे ऐसा सुनकर उत्तम व्रतका आचरण करनेवाली देवी पृथ्वी समस्त लोकोंके स्वामी भगवान् जनाईनसे मधुर वचनोंमें बोली— 'देव! किस कर्मके फलस्यरूप प्राणीको यह तीर्य प्राप्त होता है अथवा वहाँ स्नान करने और मरनेका कैसे संयोग प्राप्त होता है, इस यथार्थरूपसे कहनेकी कृपा कीजिये।

भगवान् बसह कहते हैं—देखि। तुम महान्

भाग्यशास्त्रिनी हो। सुनो जिन यनुष्यांने पूर्वजन्मभें सदमॉका पालन किया है, पर किसी बरे कर्मके दोषसे पशुकी योनिमें जन्म पा जाते हैं वे किन्हीं अन्य जन्मोंके उपार्जित पुण्यों तथा तीर्थ स्नान जप एवं महान दान तथा देवर्चनीके प्रभावसे ही भले तीर्थमें मरनेका संयोग प्राप्त करते हैं

तीर्घोंके दर्शन एवं अवगाहन करनेकं प्रभावसं पाप नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः धर्मानुमोदित इस वराहक्षेत्र-कर्मको गति बडी गहन है। उसके प्रभावसे जो बहुत छोटा सा दोखता है वह बहुत बड़ा बननेकी शक्ति प्राप्त कर लेता है और उसे अद्भुत पुण्यकी प्राप्ति होती है। इसीसे उस भुगाली एवं गीधको मनुष्ययोगि एवं साम्राज्यको प्राप्ति हुई थी और उन्हें जन्मान्तरको भी स्मृति बनी रही। यह सब इस तीर्थका ही प्रभाव है और अन्तर्भ वे श्वेतद्वीपको प्राप्त हुए

देवि ! अव अन्य तीर्थकी बात बनलाता हैं, उसे सुनो। यहाँ एक 'वैवस्वत' नामका तीथ है, जहाँ पुत्रकी कामनासे कभी सूर्यदेवने कठोर तपस्या को भी और बादमें उन्होंने वहाँ दस हजार वर्षोतक निरन्तर चान्द्रायण-व्रत भी किया था, फिर सात हजार वर्षोतक वे मात्र वायुके आहारपर रहे भद्रे. तब मैं उनपर संतृष्ट हुआ और उनसे वर मॉंगनेके लिये कहा। इसपर डन्होंने कहा-- भगवन्! यदि आप पुक्षपर प्रसन्त हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करनेकी कृपा कीजिये।

फिर मेरे वरदानसे 'यम' और 'यम्ना नामकी उन्हें दो जुड़वीं संतानें हुईं तबसे दस कुलींको तार देता है। [अध्याय १३७]

'सौकरव' क्षेत्रके अन्तर्गतका यह तीर्थ वैवस्वततीर्थ नामसे प्रसिद्ध हुआ। वसुंधरे जो मनुष्य वहाँ जाकर दिनके आठर्षे भागमें अधात् सूर्यास्तके कुछ पूर्व स्नानकर भोजन करता है, वह दस हजार वर्षोतक सूर्यके लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणीकी वहाँ अनायास मृत्यु हो जाती है तो वह इस तीर्थके प्रभावसे यमपुरीमें महीं जाता। भद्रे इस 'सीकरब' तीर्थ (बराहक्षेत्र)। में स्नान करने और मरनेका फल तथा वहाँकी घटनाएँ मैंने तुम्हें बतला दीं। यह आख्यान भी आख्यानोंमं महान् तथा पवित्रोंमें परम पवित्र 'आख्यान' है तथा यह सौकरव-तीथोंमें परम श्रेष्ट तीर्थ है। यहाँ संध्योपासन तथा जपः तपः अनुष्ठानके फल परम उत्तम हैं। यह परम तेज एवं सभी भागवत पुरुषोंका परम प्रिय रहस्य है। जिसे दुसरॉकी निन्दा करनेका स्वभाव है एवं जो अज्ञानी हैं उनके सामने इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। जिनको भगवानुमें श्रद्धा है, जो वेदजोंमें श्रेष्ठ हैं जिन्हाने दीक्षा ले रखी है, जो सम्पूर्ण शास्त्रीको जामते हैं, उन्हीं लोगांके सामने यह दिव्य प्रसङ्ग सुनाना चाहिये यह सौकरव-क्षेत्रमें प्राप्त होनेवाला महान् पुण्य तुमसं बतला दिया। पृथ्वि । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, उसने भानो बारह क्वॉतक मेरा ध्यान कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं हैं, उसे शाश्चत मुक्ति सलभ हो जाती है। जो इसके केवल एक अध्यायका भी पाठ कर लंता है, वह अपने

NA THE PROPERTY.

# वगहक्षेत्रान्तर्वर्ती 'आदित्यतीर्थ'का प्रभाव (खझरीटकी कथा)

सुतजी कहते हैं—भगवान्

बराहके हृदय आश्चर्यसे भर गया, अतः उन्होंने भगवान् मुखारविन्दसे बराहक्षेत्रको महिमा, गुणस्तुति और | नगायणसे कहा—प्रभो "वराहक्षेत्र"में मरा हुआ जात्यन्तर, परिवर्तनको शक्ति, सुनकर, पृथ्वीदेवोका | प्राणी न चाहनेपर भी मनुष्य–जन्म पानेका अधिकारी

हो जाता है, अतः नि संदेह यह क्षेत्र बहुत पवित्र है। प्रभो! अब आप वहाँका कोई दूसरा प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये! देवेश्वर! में यह जानना चाहती हूँ कि शास्त्रोंमें वहाँ गायन-वादन करने, मृत्य एवं जागरण करने, गोदान, अन्नदान और जलदान करने, सम्यक् प्रकारसे स्नान करने अथवा गन्ध पुष्म, धूप, दीप और नैश्चेच आदिसे आपको पूजा करनेका क्या फल होता है? जप और यज्ञ आदि अन्य कर्म करनेसे शुद्ध मनवाले प्राणी वहाँ किस गतिको प्राप्त करते हैं? भगवन्। आप अपने भक्तको सुख पहुँचानेके विचारसे यह सब प्रसङ्ग बंतन्तानेकी कृषा कीजिये।

भगवान् सराह बोले—देवि! यह कथा अत्यन्त पुण्यप्रद एवं सुख देनेवाली है। पहले इसी सीकरवः क्षेत्रमें एक खञ्जरीट\* (खञ्जन, खंडरिच wagtail) पश्ची रहता था। उसने एक बार बहुत-से कोडोंको खा लिया, फलत: वह अजीपेसे अत्यन्त पीडित होकर मरणासन्न हो गया और इस 'सकरक्षेत्र' में ही गिर पड़ा इतनेमें ही बहुत-से बालक इधर उधरसे दौड़ते एवं खेलते हुए वहाँ यहुँचे और उस शिधिलगात्र पक्षीको देखकर कहने लगे -'हमलोग इसे पकडेंगे ' फिर उनमें परस्पर विवाद खिड गया, कोई कहता 'यह भेरा है' और कोई कहता कि 'मेरा ' इस प्रकार खेल खेलमें ही उनमें झगड़ा होने लग गया और महान् कलाह कोलाहल मस गया। तबतक एक बालकने उसे उठाकर गङ्गाके जलमें फेंक दिया, साथ ही कहा-- 'भाई! यह तुम्हीं लोगींका है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है।'

वसुंधर इस प्रकार वह मृत खड़ारीट (खंडरिय) चाहो, उसे दे सकते हो इसमें कोई भी प्रतिबन्ध पक्षी गङ्गाके जलसे भलीभौति भीग गया। नहीं नहीं है हम अच्छे कुल तथा जातिमें उत्पन्त

वह मङ्गामं पड़ा था वह 'आदित्यतीध' था। फिर तो वह उस तीर्थके प्रभावसे अनेक उत्तम यज्ञ करनेवाले धन एवं रतसे परिपूर्ण किसी वैश्यके घरमें उत्पन्न हुआ। वसुंधरे, वह रूपवान, गुणवान, विवेकी, पवित्र तथा मुझमं भक्ति रखनेवाला परुष हुआ

सुन्नते! इस प्रकार उस बालकके बारह वर्ष बीत गये। एक बार जब माता और पिता सुखसे बैठे हुए थे, उनपर उस गुणी बालककी दृष्टि पड़ी। उसने पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम करके कहा—'पिताजी! यदि आपलीग मेरा प्रिय करना चाहते हों तो मुझे एक वर देनेकी कृपा करें मेरी प्रार्थना यह है कि आप दोनों मेरे मनोरथमें किसी प्रकारकी बाधा न हालें पिताजी मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, जैसा आप कहंगे वहीं होगा।'

देखि। अपने पुत्रकी यह बात सुनकर दम्पती हमसे भर गये और उन्होंने सुन्दर नेत्रांवाले वालकसे यह बात कही 'पृत्र! तुम ओ-जो कहोंगे और जो कुछ तुम्हारे हदयमें बात हो, हमलोग वह सब कर देंगे। बस, अब तुम विश्वासपूर्वक बोलो। पृत्र! हमारी तीन हजार गायें हैं जो सभी खूब दूध देती हैं। तुम जिसे चाहो, उसे इन्हें दे सकते हो, इसमें लेशमात्र विचारनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम चाहो तो हमारा व्यापारका काम बहुत विख्यात है, उसका भी सारा अधिकार तुम्हें सौंय दूँ। तुम त्यायपूर्वक उसकी व्यवस्था करो अथवा मित्रोंको धन बाँट हो। पुत्र! तुम धन-धान्य, रह्न आदि जिसे जो भी चाहो, उसे दे सकते हो इसमें कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। हम अच्छे कल तथा जातिमें उत्पन्न

<sup>ै</sup> इसे बजोना या श्रोधिन' विद्विष्य भी कहते हैं। गोस्वामोजीने 'कृष्णगौन्खली २२ २ के मनहुँ इन्दुष्ट खंजरीट योज कहूक अरून विधि उच्चे हैंगारी' चर्चे खातरीट'का तथा मानस २ ११६ ७, ३।२९।१० और ४ १५ ६ तमा 'विनयपंजिकी' १५/२ आदिमें खंजन' शन्दका प्रयोग किया है

बहुत सी सुन्दरी मली कन्याओंको भी विवाह-विधिक द्वारा सुम्हें प्राप्त करा सकते हैं सौम्य। यदि तुम्हारे मनमें जैसे पूर्वके वैश्यलोग बेटमें कहे हुए विधानके अनुसार यज्ञ करते थे—वैसे यज्ञकी इच्छा हो तो तुम उसे भी कर सकते हो वैश्यका कर्म खेती है। इसके लिये आठ-आठ बलवान् वैलोद्वारा चलनेवाले एक सौ हल भी हमारे पास हैं फिर तुम और क्या पाना चाहते हो? जितने बाह्मणोंको भोजन कराकर तुम तृप्त करना चाहते हो, यह कार्य तथा अन्य कुछ कार्य भी बेसे चाहो, वह सब स्वेच्छानुसार सम्मन्न कर सकते हो।'

वसुंधरे! अपने माता पिताकी बात सुनकर उस धर्मातमा बालकने उनके बरण पकड़ लिये और उनसे कहने लगा। गोदानसे इस समय मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, न मित्रोंके विषयमें ही मुझे कोई चिन्ता है। मुझे विवाह या यज्ञके फल भी अभोष्ट नहीं हैं मैं व्यापारका काम करूँ, खेती और गोरक्षामें मेरा समय व्यतीत हो अथका सम्मूर्ण अविधियोंका सत्कार करूँ—इन बातोंके लिये भी मेरे हदयमें कोई आसक्ति नहीं पिताजी! मेरे मनमें हो बस, भगवान् नारायणके क्षेत्र 'सीकरब' (वराहक्षेत्र)—की ही एक प्रगाह चिन्ता है।

देखि! व्यालकके मातः पिता दोनों ही मेरे उपासक थे, उन्होंने पुत्रकी यह बात सुनी तो वे दोनों ही दु:खमें भरकर करूण विलाप करने लगः गर्व और कहने लगे (माता कहती है) 'बेटा! अभी तुम्हें जनमे केवल बारह वर्ष ही बीते हैं, वत्स भगवान् नारायणको शरणमें जानको चिन्ता तुम्हें अभीसे कैसे हो गयी? जिस समय तुम्हें उसके योग्य आयु प्राप्त होगी, तब उस विषयमें जिचल करना। अभी वो मैं भोजन लेकर तुम्हारे

पीछे- पोछे दौड़ती चलती हूँ। पुत्र। तुम 'सांकरव' (बराहक्षेत्र)-में जानेकी बात अभी क्यों सोचते हो ? तुम तो अभी दुधपैंह बच्च हो मरे स्तन धन्य हैं, जिससे सदा दूध स्रवित होता है (और तुम उसे पीते हो) । बेटा | तुमने अपने स्परासुखकी आशा लगानेवाली मुझ माँके प्रति यह क्या सोचा ? जब तुम रातमें सोकर करवटें बदलते हो तो उस समय भी मुझे 'माँ माँ' कहकर पुकारत हो। फिन (वराहक्षेत्र जाने तथा नाग्रयणके आश्रमकी)। इस प्रकारकी कार्ते क्यां सोचते हो? तम जब खेलते हो तो अन्य स्थियों भी बड़े स्नेहसे तुम्हार। स्पर्श करती हैं। बत्स! किसीने भी कार्त खेलमें, घरपर अथवा अपने परिजनमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, नौकरोंने तुम्हें कोई कट्ट बचन नहीं कहे। तुम्हं हरवानेक लिये भी मैंने कभी अपने हाथमें छड़ी नहीं ली। फिर पुत्र। तुम्होरे इस निर्सेद (वैराग्य) का कारण क्या 🕏 🥍

वसुधे <sup>।</sup> माताकी यह बात सुनकर उस बालकन उससे मधुर बचनोंमें कहा—'माँ में तुम्हारे गधमं रह चुका हूँ, तुम्हारे उदरसे हो मेरा जन्म हुआ है तुम्हारी गोदमें खेला हूँ, प्रेमसे मैंने तुम्हारे स्तनांका पान किया है। धूल लगे हुए शरीरसे तुम्हारी गांदमें **बैटा हूँ: मात:! तुम मु**झपर जो इतनो करुणा करती हो, यह तुम्हारे लिये उचित ही है, किंतू मेरी पूजनीया माँ तुम अब पुत्र सम्बन्धी मोहका परित्याग करो। यह संसार एक घोर महा-सागरके समान है। यहाँ प्राणी आते हैं और चलं जाते 🖲 कुछ लोग तो चले गये और कुछ लोग जा रहे हैं। कोई जीव दीखता है फिर वह नष्ट ही जाता है और आगे कभी दिखायी नहीं पड़ता। इस प्रकार कौन किससे जनमा, कहाँ उसका सम्बन्ध हुआ, किसकी काँन माता हुई और कौन किसका पिता हुआ, इसका कोई टिकाना नहीं

हजारों माता- पिता, सैकड़ों पुत्र और स्त्रियाँ प्रत्येक जन्ममें आते-जाते रहते हैं। फिर वे किस-किसके क्षए या हम ही किसके रहे? अत<sup>.</sup> माँ। इस प्रकारको चिन्तामें पड़कर तुम्हें कभी भी सोच नहीं करना चाहिये।' पुत्रकी इस प्रकारकी बातें सुनकर माता और पिताको बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः वे फिर बोले—'बेटा! अहो] यह तो बडी मार्मिक भात है। पुत्र , इसका रहस्य नतलाओ।' ठनकी यह बात सुनकर वह वैश्यकुमार मध्र वाणोमें अपने माता-पितासे कहने लण—' पुज्यवरो ! यदि इस गुष्का बातको सुनकर और विचारकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अगएको 'वराहक्षेत्र' का रहस्य पूछना चाहिये और उसे सुननेके लिये 'सौकरवक्षेत्र' में ही प्रधारनेकी कृषा कीजिये और वहीं यह गुद्धा विषय आपलोगोंको पूछना समुचित होगा। वहीं मैं अपनी भी एक आश्चयंकारी बात मतलाऊँगा । पिताजी !' सौकरवक्षत्र' में एक ' सूर्य' तीर्घ है। वहाँ पहुँच जानेपर यह बात बतलार्केगा ' इसपर दम्पतीने पुत्रसे कहा—'बहुत अच्छा।'

फिर उस बालकके माता-पिता दोनीने सौकरवतीर्धर्में जानेका संकल्प किया। उन्होंने सब प्रकारके इच्च साधमें लिये और 'सौकरवतीर्ध' के लिये चल पड़े। कमलपत्रके समान बड़े बड़े नेत्रोंवाले उस वैश्यांके नेताने अपने जानेके पहले बीस हजार गायोंको ही सबसे आगे हैं कवाया, फिर उसके सभी परिजन इच्चोंसिंदत प्रस्थित हुए। उनके बरमें वो कुछ था, सब कुछ उन्होंने भगवान् नारायणको समर्पित कर दिया। फिर पाधमासकी त्रयोदशी तिथिके दिन 'पूर्वाइ-कालमें अपने सभी स्वजनों और सम्बन्धियोंको बुलाकर विधिपूर्वक हुभ मुहृतमें उसने स्वयं भी यात्रा कर दी, 'भगवान् नारायणका दर्शन होगा' इससे उनके मनमें बड़ा हर्ष था। त्रीहरिके प्रेममं प्रवहित वे सभी लोग बहुत समयके पश्चात्

वैज्ञाखमासकी द्वादशी विधिक दिन मेरे क्षेत्रमें आ गये। यहाँ पहुँचनेपर सभीने विधिपृषंक स्तानकर पितरांका सर्पण किया। उस वैश्यने दिव्य वस्त्रोंसे विभूषित बीस हजार गौओंको साथ ले लिया बा और उन्हें भाकुरस नामक व्यक्तिको सौंपकर आगे प्रस्तुत कर रखा था। उनमेंसे बीस गायोंको वहाँ दान कर दिया। इसी प्रकार वह प्रतिदिन बहुत से धन और रस दानमें बाँटने लगा

इस प्रकार अपने स्त्री-पुत्र और स्वजनोंके साथ उसके वहाँ रहते-रहते सभी (सस्य—) धान्य पौधोंको संवर्धन और पालन करनेवाली 'वर्षा-ऋतु' आ गयी, जिससे कदम्ब, कुटज (कोरैया) और अर्जुन नामके वृक्ष पुष्पित हो गये। नदियोंके गर्जन, मोरोंके मधुर स्वर, कॉरैया, अर्जुन और कदम्ब आदि वृक्षोंकी सुखद गन्ध और भौरांका गुज़न, पवनका प्रवाह-- यह सब उस ऋतुकी विशेषता थी। फिर शरद ऋतुका प्रवेश हुआ और अगस्त्य-नक्षत्रका उदय हुआ। तड़ागोंके जलमें स्वच्छता आ गयी और उनमें कमल, कुम्द आदि पुष्प खिल गये। अन्य सुरम्य कमल-फुलांसे भी सर्वत्र शोभाकी वृद्धि होने लगी। अब शीतल, सुगन्ध एवं परम सुखदायी बायु बहने लगी। फिर धोरे धीरे यह ऋतु भी समाप्त हो चलो और कार्तिक महीनेके शुक्ल-पक्षकी एकादशी तिथि आयी। सुभू! उस समय उस वैश्य दम्पतीने स्नानकर, रेशमी वस्त्र धारण किया और अपने पुत्रसे कहा—'पुत्र! हमलीग यहाँ छः महीने सखपूर्वक रह चुके। आज द्वादशी तिथि आ गयी है अब वह गोपनीय बात हथलोगोंको तुम क्यों नहीं बताते, जिसे तुमने यहाँ आकर सतानेको कहा या?"

देवि! अपने माता पिताको बात सुनकर उस धर्मात्मा पुत्रने उनसे मधुर बचनॉर्मे कहा— 'महाभाग! आपने जो बात पुछी है, वह प्रसङ्ग बड़ा रहस्यपूर्ण एवं गोधनीय है। इसे मैं कल प्रातः आपलोगॉको बतलाऊँमा। पिताजी ' आज यह द्वादशी तिथि है। इस पुष्य अवसरपर दीक्षित योगियोंक कुलमें उत्पन तथा विष्कृकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले जो व्यक्ति दान करते हैं वे भगवत्कृपासे भयंकर संसार-सागरको पार कर जाते हैं

वसुधरे इस प्रकार उन लोगोंमें परस्पर बात करते-करते मङ्गलमयो राष्ट्रि समाप्त हो गयी और फिर दिन-रात्रिकी संधिका समय आ गया एवं सूर्यमण्डल उदित हुआ। तब वह बालक यथाविधि स्नानादिसे शुद्ध होकर रेशमी वस्त्र धारणकर शङ्ख चक्र एवं गदा धारण करनेवाले भगवान्। श्रीहरिको प्रणामकर माता पिताके दोनों चरणांको पकडकर बोला 'महाभाग! पिताओं जिस प्रयोजनसे हमलोग यहाँ आये हुए हैं तथा जो बात आप मुझसे बगर बार पूछ रहे हैं एवं जिस गोपनीय बातको इस 'सौकरवक्षेत्र' में कहनेके लिये मैंने प्रतिज्ञा की थी उसे सुनें, वह प्रसङ्ग इस प्रकार है--"मैं पूर्वजन्ममें एक खुझरीट (खंडरिंच) पसी था। एक बार मैं बहुत से कोडोंको खाकर अजीर्ण ग्रस्त होकर हिलने-इलनेमें भी असमर्थ हो गया उसी समय कुछ बालकोंने मुझे पकड़ लिया और खेल-खेलमें, एकके हाथसे दूसरे लेते रहे। एक कहता 'इसे मैंने देखा' और दूसरा कहना 'मैंने'। इस प्रकार वे आपसमें झगडने लगे। इसी बीच विवादसे 'आदित्यतीर्थ' नामक स्थानपर जलमें फेंक दिया, लिये परम साधन है। [अध्याय १३८]

जहाँ मेरे प्राण प्रयाण कर गर्ये बद्यपि मेरे मनमें कोई अभिलाषा न थी, फिर भी उस तीर्थके प्रभावसे मुझे आपलोगाँका पुत्र होनेका सौभाग्य मिला। इस प्रकार तेरह वर्ष परे हो चके वही वह गोपनीय बात थीं, जिसे मैंने आपसे कह दी।" इसपर माताः पिता पुतः मोले—'पुत्र। भगवान्।

विष्णुके बतलाये जितने कर्य हैं, उनमें तुम जिस जिस कर्मको करोगे, उन्हें हम भी विधिपूर्वक सम्पन्न करेंगे े शास्त्र कहते हैं कि 'घटमाला' कर्म संसारसे मुक्त करनेके लिये परम साधन है। अतः वे सभी कुछ दिनोंतक उसका आचरण करते हुए मेरी उपासनामें संलग्न रहे। पर्याप्त धर्मानुष्टानके बाद उनका नश्वर शरीर छुट गया और ये अपने धर्मके प्रभावसे तथा मेरे क्षेत्रकी महिमासे संसारसे मुक्त होकर क्षेतद्वीपमें पधारे। जो लोग उनके साथ गये थे, वे योगामें निरत हो गये। उनके शरीरसे कमलके समान गन्ध निकलती थी। देवि। मेरे क्षेत्रके प्रसादसे वे भी यथायोग्य आनन्दका उपभोग करने लगे तथा इस क्षेत्रके प्रभावसे बहुत-से प्राणी पशुयोगिसे छुटकर शेतद्वीपमें पहुँच गये जो व्यक्ति प्रात काल उतकर इसका पाठ करता है. वह अपने दस आगे और दस पोछेके पुरुषोंको तार देता है। मूर्ख, पापी, अस्विनदक और चुगलखोर व्यक्तियोंके सामने इसकी व्याख्या या पाठ नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणोंके समाजमें अथवा अकेले एकान्त स्थानमें इसका अध्ययन ऊषकर एक बालकने मुझे घुमाकर गङ्गाके करे; क्योंकि यह सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेके

and the state of the same of

## भगवानुके मन्दिरमें लेपन एवं संकीर्ननका माहात्व्य

स्तीपते हुए यनुष्य जितने पग चलता है उतने वह धन और धान्यसे भरे-पूरे किसी शुद्ध एवं

भगवान् वराह कहते हैं—देवि! मेरे मन्दिरका हजार वर्षोतक वह दिव्य लोकोंमें आनन्द करता गोमयसे लेपन करनेवालेको जो फल प्राप्त होता है। देवि यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति बारह है, वह ध्यान देकर मूझसे सुनो। (मन्दिरको) , वर्षोतक मन्दिर लीपनेका कार्य करता है, तो

विशाल कुलमें जन्म पाता है और देवताओंद्वारा अभिवन्दित होता हुआ कुशद्वीपको प्राप्त करता है और वहाँ दस हजार वर्षोतक निवास करता है। शुभे! देवि! जो मेरे अन्तर्गृहका स्वयं लेपन करता है अथवा न्यायपूर्वक दूसरोंसे लेपन कराता है, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। बसुंधरे। अब मैं योबरकी महिमा बताता हैं, तुम उसे सुनो। मन्दिर लीपनेके लिये जो प्राणी किसी समीपके म्यानसे अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गोमब लक्षा है, वह (गोबरको लानेबाला व्यक्ति) उतने ही हजार वर्षोतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा पाता है। स्वर्गकी अवधि समाप्त हो कानेपर वह शास्मलिद्वीपमें (जन्म प्राप्तकर) आनन्दका उपभोग करता है और वहाँ बारह हजार एक सौ वर्षोतक निवास करता है। फिर वह भारतवर्षमें राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मजोंमें वह श्रेष्ठ तथा मेरा उपासक होता है। अगले जन्ममें भी अपने प्राक्तन संस्कार एवं अध्यासके कारण पुन: गोमब ला करके मेरे मन्दिरका लेपन करता है तथा उसके फलस्वरूप मेरे लोकको प्राप्त होता है। कोई गौको स्नान करा रहा हो या गायके गोबरसे मेरे मन्दिरका उपलेपन करता हो. उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल पहुँचाता है, वह उस जलकी बूँदांकि तुल्य सहस्र वर्षीतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और क्होंसे जब भ्रष्ट होता है तो वह क्रीछद्वीपमें जाता है और क्रीइट्टीपसे भ्रष्ट होकर भूमण्डलपर धार्मिक राजा होता है। पुनः उसी पुण्यके प्रभावसे वह प्राणी मेरे श्वेतद्वीपमें पहुँचता है।

वर्सुधरे जो स्त्री-पुरुष मेरे मन्दिरमें मार्जन कर्म करते (झाडू लगाते) हैं, वे सभी अपराधींसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जनके समय भूलके जितने कण उड़ते हैं उतने सौ वर्षोतक स्वर्गलोकमें निवास करते हैं और वहाँसे च्युत होनेपर वे शाकद्वीपको प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति वहाँ बहुत दिनांतक निवासकर फिर पवित्र भारतभूमिपर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकारके भागांको प्राप्तकर मेरी उपासनाकर शेतद्वीपको प्राप्त होता है।

देखि। अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हैं, वह सुने। जो प्राणी मेरी काराधनाके समय पद्म-गान करते हैं, उन्हें जो फल प्राप्त होता है, उसे बतलाता हैं, तुम सुनो। गाये जानेवाले पद्मकी पङ्कियोंके जितने अक्षर होते हैं, उतने हजार वर्षोतक गण्यक पुरुष इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठा पाता है। गायनमें सदा परायण रहनेवाला मेरा वह भक्त इन्द्रलोक तथा रमणीय नन्दनवनमें देवताओं के साथ आनन्द करनेके बाद जब वहाँसे च्युत होता है तो भूमण्डलमें बैच्यव कुलमें जन्म पाकर बैच्यवेकि साथ ही निवास करता है और वहाँ भी भक्तिके साथ मेरे यहांगानमें संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होनेपर सुद्ध अन्तः करणवाला वह पुरुष मेरी कुपासे मेरे ही लोकमें चला जाता है।

पृथ्वी बोस्ति—अहो, भक्ति-संगीतका कैसा विस्मयकारी प्रभाव है, अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायनके प्रभावसे कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं?

भगवान् वराह कहते हैं—देवि! वराहक्षेत्रमें मेरे मन्दिरके पास एक चण्डाल रहता था, जो मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर सारी रात जगकर मेरा यहा गावा रहता था। कभी वह सुदूर अन्य प्रदेशतक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति-संगीत गाता रहता। इस प्रकार उसने बहुत-से संवत्सर व्यतीत कर दिये।

पुक्त होकर स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक निवास एक समयकी बात है, कार्तिकमासके करते हैं तथा मार्जनके समय भूलके जितने कण शुक्लपक्षकी द्वादशीकी रातमें जब सभी लोग सो

गये थे, उसने बीणा उठायी और भक्ति-गीत गते प्रमु भ्रमण करना प्रारम्भ किया। इसी बीच उसे एक ब्रह्मराक्षसने पकड लिया। चण्डाल बेचारा निर्दल था और ब्रह्मराक्षस अन्यन्त बली, अतः बाहु अपनेको उससे छुडा न सका और दु-ख एवं शोकसे व्याकल होकर वह निश्चेष्ट सा हो गया। फिर उस ब्रह्मराक्षससे कहने लगा - 'अरे पझसे तम्हारा क्या अभीष्ट सिद्ध होनेवाला है, जो तम इस प्रकार मुझपर चढ़ बैठे हो ?' उसकी यह बात सनकर मनुष्यांके मांसके लोभी ब्रह्मराक्षसने चण्डालसे कहा—'आन दस रातांसे मुझे कोई भोजन नहीं मिला है। ब्रह्माने मेरे भोजनके लिये ही तम्हं यहाँ भेज दिया है। आज मैं मण्जा, मांस और रक्तांसे भरे पूरे तेरे शरीरका भक्षण करूँगा। इससे मरी तृष्ति हो जावणी.'

वसंधरे! चण्डाल मेरे गुणगानके लिये लालायित था। उस व्यक्तिन बुद्धाराक्षससे प्रार्थना की-'महाभाग! में तुम्हारी बात मानता हूँ। ब्रह्माने तुम्हारे खानेके लिये ही मुझे भेजा है, परंतु परम प्रभक्ती भक्तिसं सम्यन्न होकर इस जागरणमें मैं देवाधिदेव जगदोश्वरके पद्मगानके लिये समृत्सुक हैं। अतः वनमें उनके आधासस्थलकं पास जाकर संगीत सनाकर मैं लीट आऊँ, तब तुम मुझे खा लेना परंतु इस समय पही जाने दो, क्यांकि मैंने यह वृत धारण कर रखा है कि निशीथ (आधी रत में भगवान श्रीहरिको प्रसन्त करनेके लियं भक्तिसंगीत सुनाया करूँगा। वह पूरा होनपर तुभ मझे खा लेना। इसपर क्षधार्त ब्रह्मसक्षस कठोर शब्दोंमें बाला ''अरे मूर्ख! क्यां ऐसी झुडी बात बनाता है ? तुकहता है कि 'तुम्हार पास फिर मैं। आर्केण'। भला ऐसा कौन मनुष्य है, जो मृत्युकं हो। ब्राह्मणका वध करनेपर, मदिरा पान, चोरी और

मुखमें पहुँचकर फिर जीवित लीट जाय? तुम ब्रह्मराक्षरके मुखमें पड़कर भी फिर जानंकी उच्छा करते हो ?' चण्डाल बोला 'ब्रह्मसक्षम मैं यद्यपि पहलेके निन्दित कर्मोंके प्रभावसे इस समय चण्डाल बना हैं, किंतु मेरे अन्तःकरणमें धर्म स्थित है। तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्मानुसार पुनः निश्चित आऊँगा। ब्रह्मराक्षसः अपने जागरणञ्जतको पुराकर में लौटकर यहाँ अवश्य आकॅगा। देखो, सम्पूर्ण जगत् सत्यक आधारपर ही टिका है। अन्य सब लोक भी सत्यपर ही आधृत हैं। ब्रह्मबादी ऋषियाँने सत्यके द्वारा ही सिद्धि प्रत्य की थी। कन्या सत्यप्रतिज्ञापूर्वक ही दान की जाती है। बाह्मणलांग भी सदा सत्य ही बोलते हैं। सजालोग सत्य-भाषण करनेके प्रभावसे ही तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त करते हैं<sup>र</sup> स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति भी सत्यके प्रभावसे ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्यके प्रतापसे ही तपते हैं और जन्द्रमा भी सत्यके हो प्रभावक्षे जगतको रिञ्जतः आनन्दित करते हैं हैं मैं सत्यतापुषक प्रतिज्ञा करता है कि 'यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर न आके तो यही, अष्टमी, अमाबास्या, दोनों पक्षकी चतुर्दशी—इन तिधियोंमें जो स्नानतक नहीं करता, उसकी जो दर्गति होती है, वह गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति अज्ञान तथा मोहमें पढकर गुरु और राजाकी पत्नीक साथ गमन करता है, उसे जो गति मिलती हैं, वही गति यदि मैं फिर न लौटूँ तो मुझे प्राप्त हो। मिथ्या यज्ञ करनेवाले पुरुषोको तथा मिथ्या भाषण करनेवाले लोगोंका जो गति प्राप्त होती हैं, बही गति यदि मैं पुन: न आ सकूँ तो मुझे प्राप्त

१ सन्यम् ल जन्नसर्वं लोकाः सन्वे प्रतिवेद्यतः । भाषेत् दोवते करता पत्य जन्मधन ग्राह्मण्यः ॥ सारव अर्थास्य राज्यसम्बद्धाः गावतः स्तरम् । ्रामसम्बद्धाः १३९१५० ५१ क्रायंत्र क्रायके भ्रष्टमी भाषा- भ्रत्यंत्र जान्यतः सर्वात त्यानं सूर्यः सामः अन्यतः राज्यतः

द्वतभङ्ग करनेपर मनुष्यको जो गति प्राप्त होती है, यदि मैं पुन: न लौटूँ तो वह मुझे प्राप्त हो।'

देवि! उस समय चण्डालकी बात सुनकर वह ब्रह्मराक्षस प्रसन्न हो गया। अतः वह मधुर वाणीमें कहने लगा—'अच्छा, तुम जाओ, नमस्कार 'इस प्रकार अपने निश्चयमें अद्धिम चण्डाल ब्रह्मराक्षससे ऐसा कहकर मेरे संगीतमें तल्लोन हो गया। उसके नाचते–गाते सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी प्रात-काल होनेपर जब वह ब्रह्मराक्षसके पास वापस चला तो इतनेमें कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उससे कहा—'साधी! तुम इतनी शीम्रतासे कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें उस ब्रह्मराक्षसके पास कदापि नहीं जाना चाहिये वह ब्रह्मराक्षस तो शबतकको छा जाता है; अतः तुम्हें वहाँ प्रत्यक्ष मृत्युपुखमें नहीं जाना चाहिये।'

चण्डालने कहा--'पहले जब मुझे ब्रह्मराक्षस खानेको तैयार था. तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बापस आ जाऊँगा : सत्यका पालन करना परम आवश्यक है ,' इसपर उस पुरुषने उसके हितकी इच्छासे कहा—'चण्डाल! वहीं मत जाओ, क्योंकि जीवनकी रक्षके लिये सत्यत्यागका दोष नहीं होता ' किंतु चण्डाल अपने व्रतमें अटल था। अतः वह मधुर वाणीमें बोला--'मित्र! तुम जो कह रहे हो, वह मुझे अभीष्ट नहीं है। मुझसे सत्यका त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा व्रत अचल है। जगत्की जड़ सत्य है और सत्यपर हो यह सारा संसार दिका है। सत्य ही परम धर्म है। परमात्मा भी सत्यपर ही प्रतिष्ठित है: अतः में किसो प्रकार भी असत्यका आचरण नहीं करूँगा।' इस प्रकार कहकर वह चण्डाल **इहाराक्षसके पास चला गया और उसका सम्मान** करते हुए बोला--'महाभाग, मैं आ गया हूँ अब

मुझे पक्षण करनेमें तुप विलम्ब न करो। तुम्हारी कृपासे अब में भगवान् विष्णुके उत्तम स्थानको जाकैंगा अब सुम अपनी इच्छाके अनुसार मेरे शरीरके इन अझोंको खा सकते हो

अब वह ब्रह्मराक्षस मधुर वाणीमें कहने लगा—'साधु वत्स! साधु! मैं तुमसे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुमने सत्य-धर्मका भलीभौति पालन किया है। चण्डालोंको प्रायः किसी धर्मका ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी चृद्धि पवित्र है!'

'भद्र! यदि तुम्हें जीनेकी इच्छा है तो विष्णु-मन्दिरके पास जाकर गत रातमें तुमने जो गान किया है, उसका फल मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ देंगा. न तो खाऊँमा और न डराऊँमा।' ब्रह्माक्षसकी बात सुनकर चण्डाल बोला—'ब्रह्मराक्षसः तुम्हारे इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले 'मैं खाना चाहता हूँ'— 'यह कहकर अब तुम भगवद्गुणानुवादका पुण्य क्यों चाहते हो ?' चण्डालकी बात सुनकर ब्रह्मसक्षम बोला—'बस, तुम अपने एक पहरके गीतका ही पण्य मुझे दे दो । फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और स्त्री-पुत्रके साथ तुम जीवित रह सकोगे।' पर उस चण्डालको गीतके पुण्यका लोभ था। अतः वह बोला—'ब्रह्मराक्षस मैं संगीतका फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियमके अनुसार मुझे खा जाओं और मनोऽभिलचित रुधिस्का पान कर लो ' अब बह ब्रह्मसभस कहने लगा, 'तात! तुमने जो विष्णुके मन्दिरमें गायन-कार्य किये हैं, उनमॅसे केवल एक गीतका ही फल मुझे देनेकी कृपा करो। तुम्हारे इस एक गीतके फलसे ही पै तर सकता हैं और अपने परिवारको भी तार सकता हूँ।" इसपर चण्डालने इसे सान्चना देवे हुए, आश्चर्यचिकत होकर उससे पूछा—' ब्रह्मयक्षस . तुमने कौन सा विकृत कर्म किया है, जिस दोवसे तुम्हें ब्रह्मराक्षस होना पड़ा है। तुम मुझे बताओ।'

ब्रह्मराक्षस बोला—'मैं पूर्वजन्ममें चरकगोत्रीय सोमशर्मा नामका एक यायावर ब्राह्मण था। मुझे यद्यपि वेदके सूत्र और मन्त्र कुछ भी ठीक ठाँक ज्ञात न थे, फिर भी यज्ञादि कर्म करानेमें लगा रहता था। लोभ और मोहसे आकृष्ट होकर फिर मैं मुखाँका पौरोहित्य करने लगा—उनके यज्ञ, **४वन आदिका कार्य कराने लगा। एक समयकी** बात है कि जब मैं संयोगवश एक 'पाञ्चराम' संज्ञक यञ्च करा रहा था कि इतनेमें ही मुझे उदरशुल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गये। उसकी पूणांहति नहीं हुई। अतः भेरी वह स्थिति हुई हैं। उस द्वित कर्मके प्रभावसे ही मैं ब्रह्मसक्स हो गयाः। पॅने उस यज्ञमें मन्त्रहीन, स्वरहीन और नियमविरुद्ध प्राग्वंश\* आदिकी स्थापना की थी. हक्त भी अविधिपूर्वक ही कराया। उसी कर्ध-दोवके परिणामस्वरूप मुझे यह राक्षसी योनि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीतका फल देकर मेरा उद्धार करो । विष्णुगीतके पुण्यद्वारा अब मुझ अधमको शीम्र ही इस पापसे मुक्त कर दो।'

देवि यह चण्डाल एक उत्तमन्नती व्यक्ति था। उसने ब्रह्मराक्षसकी बात सुनकर उसके चचनोंका सहर्ष अनुभोदन किया, साथ ही बोला 'राक्षस! यदि मेरे गीतके फलसे तुम शुद्धमना एवं क्लंशपुक हो सकते हो तो लो. मैंने अत्यन्त सुन्दर स्वरासे जो सर्वोत्कष्ट गान किया है, उसीका फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष श्रीहरिके सामने इस भक्ति संगीतका गान करता है। वह लोगोंको अत्यन्त कठिन परिस्थितियांसे भी तार देता है।' ब्रह्मराक्षसकां दे दिया। भद्रे फलतः वह ब्रह्मराक्षस तत्काल एक दिध्य प्रथके रूपमें परिवर्तित हो गया। ऐसा जान पड़ता था, मानो वह शरद ऋतुका चन्द्रमा हो। मेरे गुणयुक्त गीतीका फल अनन्त है। देखि। यह मैंने भक्तिः संगीतके गायनके श्रेष्ठ फलका वर्णन कर दिया, जिस गीतके एक शब्दके प्रभावसे मनुष्य संसार-सागरसे तर जाता है

अब जो वाद्यका फल होता है उसे घताता हैं, इसकी सहायतासे वसिष्ठने देवताओं से शबला गीको प्राप्त किया था। (शस्पा) झाँप और ताल अथवा इनके संयोग-प्रयोगसे मनुष्य नौ हजार नौ सौ वर्षोतक कुबेरके भवनमें जाकर इच्छान्सार आनन्दका उपभोग करता है : फिर वहाँसे अवकाश <u> पिलनेपर झाँप और तालांसे सम्पन्न होकर</u> स्वतन्त्रतापृतंक मेरे लोकोमें पहुँच जाता है। अब जो मनुष्य मेरी आराधनाके समय नृत्य करता है, उसका पुण्य कहता हैं, सुनो। इसके फलम्बरूप वह संसार बन्धनको काटकर मेरे लोकको प्राप्त करता है

जो मानव जागरण करके गीत और घासके साथ मेरे सामने उत्य करता है वह जम्बुद्वीपमें जन्म पाकर, राजाओंका भी राजा होता है और सम्पूर्ण धर्मोंसे सम्यन्त होकर वह सम्पूर्ण पृथ्वांका रक्षक होता है। मेरा भक्त भुझे पुष्प और उपहार अपेणकर मेरे लांकको प्राप्त होता है। बसुधरे। जो सन्कर्मके पथपर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुष्पोंको लाकर मेरे ऊपर चढाता है, वह महान् उत्तम कर्पका सम्पादन कर लंता है, अत: वह मेरे लोकमें जानेका अधिकारी ऐसा कहकर इस चण्डालने उस गीवका फल हो जाता है। वसुंधरे! जो मनुष्य प्रात-काल

<sup>°</sup> क्राव्यंशकाला । यह मेदोके पूर्व औरमें बनी हुई पत्नी शाला है। जिसमें धरके प्रति सक्ते आदि बैठते हैं। भागधार ४ ५ । १४ । की टोकाके अध्यक्तांत स्वाप्याताओंने इसे यज्ञशासाकः वीस माना है पर यह ठोक नहीं लगता द्रष्टस्य—धीवकीस भाग ३ **ं श्री**तपदाचनिकंचनम् ६ १६ १५३

उठकर इसका पाठ करता है, वह अपने पूर्वकी दस नथा आगे होनेवाली दस पीढियांकी तार देता है। मूखाँ एवं निन्दकाँके सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये। यह धर्मीमें परम धर्म और क्रियाओं में परम क्रिया है शास्त्रको निन्दा करनेवाले ट्यक्तिके सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिये जो मुझमें श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्तिकी अभिलाया है, उनके सामने ही उसका पठन पाठन करना चाहिये।

[अध्याय १३९]

MAN STEELS SHOWN

# कोकामुख-बदरी-क्षेत्रका महात्स्य

पृथ्वी बोली—भगवन्! आपने जिन तीर्थोंके माहात्म्यका वर्णन किया है उन्हें मैं सुन चुकी अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सगुण-साकार विग्रह धारणकर सदा किस क्षेत्रमें सुशांभित होते हैं जहाँ आपका उत्तम कर्म सम्पादनकर श्रेष्ट गति प्राप्त की जाय?

भगवान् वसह कहते हैं—देवि कांकामुख- " तोर्थका नाम सो मैं तुम्हें एहले बता ही चुका हूँ, जो गिरिराज हिमालयकी तलहटीमें स्थित है इसके अतिरिक्त दूसरा लोहार्गला नामका एक स्थान है, जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता ऐसे तो ज्ञानकी दृष्टिसे चर-अचर साम जगत् मुझसे व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं किंतु जो लोग मेरी गूढ़ मितको जानना चाहते हैं, वे मेरी आराधनामें लगनेकी इच्छासे यथाशीव्र 'कोकामुख' जानेका प्रयव करें

धरणीने पूछा — जगताभो ! जब आप सर्वत्र रहते हैं, तो आप 'कोकामुख' क्षेत्रको ही कैसे श्रेष्ठ बतलाते हैं ?

भगवान् बराह कहते हैं — बसुंधरे! 'कोकामुख' क्षेत्रसे बढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिये श्रेष्ठ, पाँचत्र, उत्तम या प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति 'क्षोकामुख'क्षेत्रमें पहुँच गया, वह पुनः इस संसारमें जन्म नहीं पाता। 'कोकामुख'क्षेत्रके समान दूसरा कोई स्थान न हुआ, न आगे होगा वहाँ मेरो मूर्तिका गुप्तरूपसे निवास है।

पृथ्वी छोली—देवेश्वर! आप सर्वोपरि देवता हैं भक्तोंको अभय प्रदान करना आपका स्वाधाविक गुण है अब इस 'कोकामुख'क्षेत्रमं जितने गोपनीय स्थान हैं, उन्हें पूझे बतानेकी कृषा कीजिये

धगवान् बराह कहते हैं देवि! जहाँ इसमं मुख्य पर्वतसे सदा जलको बूँदें भूमिपर गिरती हैं, उस स्थानको 'जलिनदु' तोथ कहते हैं . वहीं पृथ्वोपर पुसलकी तुलना करनेवाली पवंतसे एक धारा गिरती हैं, जिसका नाम 'विष्णुधारा' है। जो वहाँ मात्र एक दिन रात उपवासकर यत्नपूर्वक स्नान करता है, उसे एक हजार 'अग्निटीयः यहों 'के अनुष्ठान करनेका फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धिमें कर्तव्यनिर्धारणमें कभी व्यामोह नहीं होता, फिर अन्तमें वह 'विष्णुधारा'के तटपर ही मरनेका सीभाग्य प्राप्तकर नित्य मेरी इस मूर्तिका दर्शन करता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं । उस ' कोकामुख 'क्षेत्रमें एक 'खिण्युपद' नामका स्थान है। वसुंधरे<sup>।</sup> वहाँ भी मेरी मूर्ति है किंतु इस रहस्यको कोई नहीं जानता। देवि। जो व्यक्ति वहाँ स्टानकर एक रात निवास करता है वह मुझमें श्रद्धा रखनेवाला व्यक्ति 'क्रौश्व' द्वीपमें जन्म पाता है और अन्तर्मे जब प्राणींका त्याग

देखिये पृष्ठ १८९ और उसकी टिप्पणो।

<sup>🕇</sup> ब्रहरूर-अध्याय १५१ वर्गः पृष्ठ २५६ जी टिप्पणी

करता है, तब आसक्तियोंसे मुक्त होकर मेरे | लोकको प्रस्त होता है

इसी 'कोका' मण्डलमें 'चतुर्धारा' नामक एक स्थान है। वहाँ कैचे पवंतसे धाराएँ गिरती हैं। जो भानव पाँच राततक निवास करते हुए वहाँ स्नान करता है, वह कुशद्वीपमें निवास करनेके पक्षात् मेरे लोकमें स्थान पाता है। कर्मफलको सुखमें परिवर्तित करनेवाला यहाँ एक 'अनित्य' नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है। जिसे देवतालीय भी जाननेमें असमध है, फिर मन्ष्यांकी तो बात ही क्या ? श्रेष्ठ गन्धांवाली पृथ्वि वहीं एक दिन-रात निवास करके स्नान करनेवाला पुरुष पुष्करद्वीपमें जन्म पाल है और फिर यह सभी पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको जाता है वहीं मेरा एक अत्यत्त गांपनीय 'ब्रह्मसर' नामसे प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ शिलातलपर एक पश्चित्र धारा गिरती है। जो मेरा भक्त पाँच राततक वहाँ निवासकर स्नान करता है। दह सुर्यलोकको प्राप्त होता है । सूर्यधाराके आश्रयमें रहनेवाला वह व्यक्ति जब प्राणींका त्याग करता है। तो वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवि! यहीं मेरा एक परम गुप्त स्थान है
जिसे 'धेनुबट' कहते हैं। यहाँ ऊँची शिलासे एक
मंदी धारा गिरती है। मेरे कर्ममें संलग्न जो पुरुप
वहाँ प्रतिदिन स्नान करता और सात रातनक रह
जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है कि उसने
सातों समुद्रांमें स्नान कर लिया है। फलतः वह
मेरी उपासनामें लगा हुआ सातों द्वीपोंमें विहार
करता चलता है तथा अन्तमें मेरा ध्यान-भजर
करते हुए मरकर वह सातों द्वीपोंका अतिक्रमण
कर मेरे लोकको प्राप्त कर लेता है। देवि।
वहाँपर 'कांटिवट' नामका एक गुप्तक्षेत्र हैं, जहाँ
वटवृक्षकी जड़से निकलकर एक धारा गिरती हैं
वहाँ एक राततक निवास करके स्नान करनेवाला
मनुष्य मेरे उस पर्वत शृङ्गपर बटके पतांकी

संख्याके हजार गुनै क्यॉनक रूप और सम्पत्तिसे सम्पन्न रहता है। फिर देवि। मृत्यु हानेपर वह अग्निक समान तेजस्वी होकर मेरे लोकको प्राप्त हाता है।

दंवि! मेरे इस क्षेत्रमें 'पाप-प्रमोचन' नामका एक गुप्त स्थान है। जो कोई वहाँ एक दिन रात रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदोंमें पारंगत होकर जन्म पाता है। वहीं एक कीश्विकी नामको नदी है। जो मानव वहाँ पाँच राष्ट्रितक निवास करता हुआ स्नान करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है कीशिकी नदींसे होकर वहाँ एक धारा बहती है जो मनुष्य एक रात रहकर उसमें स्नान करता है उसे यमलोकके घोर कष्टांको नहीं भोगना पड़ता। मेरा वह भक्त प्राणींका त्यागकर मेरे धाममें चला जाता है

भद्रे मेरे बदरीक्षेत्रमें एक और विशिष्ट स्थान है, जिसके प्रभावसे मनुष्य संसार सागरको लॉघ जाते हैं। उसका नाम 'द्रंष्ट्राङ्कुर' है और यहाँ कोका नदीका उद्गम स्थान है। इस गुह्य स्थानको जाननेमें सभी असमर्थ हैं, इस कारण लोग यहाँ जा नहीं पाते भद्रे! वहाँ स्नान करके एक दिन-एत पवित्रभावसे निवास करनेवाला मानव 'शाल्मील होपमें जन्म पाता है फिर मेरी उपासनामें संलग्न रहता हुआ वह स्थित प्राणन्याग करनेके उपरान्त शाल्मिला' द्वीपका भी परित्यागकर मेरे संनिकट पहुँच जाता है

महाभागे। वहीं एक परम फलदायक दूसरा गुप्त स्थान भी है, जिसे 'विष्णुतीर्थ' कहते हैं। वहाँ पवंतके बीचसे जलकी धारा निकलकर 'कोका' नदीमें गिरती है उस जलको 'त्रिश्नोतस्' कहते हैं, यह सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करानेवाला है। पृथ्वीदेवि! वहाँ स्नान करनेवाला भनुष्य संसारके वन्धनको काटकर वायुदंवताके लोकको प्राप्त हाता है और वायुका स्वरूप धारण करके ही वह

श्रहाँ निवास करता है। फिर मेरी उपासनामें संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणोंका त्याग करता है. तब उस लोकसे चलकर मेरे लोकमें पहुँच जाता है। यहीं 'कौशिकी' और 'कोका' के सङ्गमपर एक श्रेष्ठ स्थान है, जिसके उत्तर भागमें 'सर्वकामिका' नामकी शिला शोभा पाती है। वहाँ स्नानपर्वक जो एक दिन-रात निवास करता है, उसकी प्रशस्त एवं विशास कुलमें उत्पत्ति होती है और उसे जातिस्मरता प्राप्त होती है (पर्वजन्मकी सारी बातें चाद रहती हैं)। इस काॅरिकां-कोकासङ्गममें (सर्वकामका शिलाके पास) स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्ग अथवा भूमण्डल जहाँ कहाँ भी जाना चाहता है या जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वह सब कुछ ही प्राप्त कर लेता 🕏 । मेरो आराधनामें तत्पर रहनेवाला मानव उस स्थानपर प्राणींके परित्याम करनेके बाद सब प्रकारको आसक्तियाँसे मुक्त हो करके मेरे लोकमें चला जाता है। भद्रे। 'कोकामुख' केत्रमें 'मल्प्यकिला' नामक एक गृद्धा स्थान है। उस ब्रेड स्थानपर कौशिकी नदीसे निकली हुई तीन धाराएँ गिरती 🛊 । देवि ! यदि उसमें स्नान करते समय जलमें मछली दिखलायी पढ जाय तो उसे समझन चाहिये कि स्वयं भगवान् नारायण ही मुझे प्राप्त हो गये। सुन्दरि! मतस्यको देखनेक प्रकात् वजन (पूजन) करता हुआ पुरुष मधु और लाजा (लावा) से समन्दित अर्घ्य प्रदान करे। देवि ! जो मेरे ऐसे ठत्तम एवं परम गुहा क्षेत्रमें स्नान करता है, वह मेरुपर्वतके उत्तर भागमें 'परापत्र' नामक स्थानपर निवास करता है। कुछ दिन वहाँ रहनेके पश्चात मेरे उस गोपनीय स्थानको जब छोडता है. तब मेरे लोकमें चला जाता है।

वसुंधरे। पाँच योजनके विस्तारमें मेरा 'कोकामुख'नामक क्षेत्र है उसे जाननेवाला पापकमंमें लिप्त नहीं होता। अब एक दूसरे

स्वानक। परिचय सुनो। परम रमणीय इस 'कोकाम्ख'क्षेत्रमें जहाँ में दक्षिण दिशाकी ओर पख करके बैठता हैं, वहीं 'शिलाचन्दन' नामका एक स्थान है, जो देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। पुरुवकी आकृतिसे सम्पन्न होनेपर भी मैं वहाँ क्सहका रूप धारण करके रहता है। वहाँ सुन्दर केंचा मुख और क्षपरतक वठे हुए दादसहित मैं अखिल विश्वको देखता हूँ। देवि! जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे समरण करते हैं तथा मेरे उपास्य कर्मोंमें रह रहते हैं, उनके पापाँका सर्वया नाश हो जाता है। अत: वे पवित्रात्मा पुरुष संसार-बन्धनसे छुट जाते हैं यह महत्त्वपूर्ण 'कोकाम्खस्थान' गुद्धांमें भी परम गुझ है और सिद्धांके लिये परम सिद्धिः प्रदाता है। साधक पुरुष सांख्ययोगके प्रभावसे जिस महान सिद्धिको प्राप्त नहीं कर पाते, वही सिद्धि 'कोकामुख'क्षेत्रमें जानेपर सहज मुलभ हो जाती है। बस्धरे । यह रहस्य मैं तुम्हें बता चुका।

महाभागे ' तुम्हारे प्रस्तके उत्तरमें मैंने श्रेष्ठ स्थानाँका वर्णन कर दिया। अब तुम अन्य कौन सा प्रसङ्ग सुनना चाहती हो ? पृथ्वी देवि! मेरा कहा हुआ यह 'कोकामुख' तीर्य सर्वोत्तम स्यान है। जो वहाँ जाकर दर्तन स्नानादि करता है, यह अपने दस पूर्वके पुरुषोंको और दस आगे होनेवाले कुटुम्बियांको तार देता है। फिर यदि वहाँ दैक्योगसे कदावित तरीरका परित्याग कर देता है तो वह परम सुद्ध भगवद्भक्तके कुलमें जन्म लेता है। उसका मन एकमात्र मुहर्पे लगता है और वह मेरे धर्मका प्रचारक होता है। जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका सदा अवण करता है, वह शरीर त्यापनेके पश्चात् मेरे लोकमें जाता है। उसके पाँच सौ जन्मोंके सब पाप पिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। जो प्रात:काल इस उपाख्यानको नित्य पदना है, उसे भेरा उत्तम स्कन प्राप्त होता है. इसमें कोई संशय नहीं।

(अध्याय १४०)

#### 'बदरिकाश्रम' का माहात्म्य

भगवान् बराह कहते हैं-- बसुंधरे उसी हिमालय पर्वतपर एक अत्यन्त गुहा स्थान है, जो देवताओं के लिये भी दर्लभ है। इसे 'बदरिकाश्रम' कहते हैं। इसमें संसारसे रुद्धार करनेकी दिव्य शक्ति है। जिनकी मुझमें श्रद्धा है, केवल वे ही उस भूपिमें पहुँचनेमें सफल होते हैं उसे प्राप्त करनेपर मानवके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। उस ऊँचे पर्वतशिखरपर 'ब्रह्मकुण्ड' नामका एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ मैं हिएमें स्थित होकर निवास करता हैं जो मनुष्य वहाँ तीन राततक उपवास रहकर स्नान करता है, वह 'अग्निष्टोम' यज्ञका फल प्राप्त करता है। मेरे वृतमें आस्या रखनेवाला जिलेन्द्रिय मनुष्य यदि वहाँ प्राणांका त्याग करता है तो वह सत्यलोकका उल्लङ्घन कर मेरे धामको प्राप्त होता है मेरे उसी उत्तम क्षेत्रमें एक **'अ**ग्निसत्यपद' नामक स्थान है, जहाँ हिमालयके प्तीन शृङ्गोसे जलकी विशाल थाराएँ गिरती हैं। मेरे कर्ममें परायण रहनेवाला जो मानव वहाँ तीन राततक निदास कर स्टान करता है। वह सत्यवादी एवं कार्यमें परम कुशल होता है। वहाँके जलका स्पर्श करके यदि कोई प्राणींका त्याग करता है तो वह मेरे लोकमें आनन्दपूर्वक निवास करता है।

देवि. इसी बदिरकाश्रममें 'इन्द्रलोक' नामका भी मेरा एक प्रसिद्ध आश्रम है। वहाँ इन्द्रने मुझे भलोभोंति संतुष्ट किया था हिमालयके शृङ्गांसे निरन्तर वहाँ जलकी मोटी थाराएँ गिरती हैं। उस विशाल शिलातलपर मेरा धर्म सदा व्यवस्थित रहता है। जो मानव वहाँ एक रात भी रहकर स्नान करता है, वह सत्यवका एवं परम पवित्र होकर 'सत्यलोक' में प्रतिष्ठा पाता है जो वहाँ नित्य व्रत करनेक पश्चात् अपने प्राणीका त्याम करता है, वह मेरे लोकमें जाता है। बदरिकाश्रमसे

सम्बन्ध रखनेवाला 'पञ्चशिख' नामका एक ऐसा तीर्थ है जहाँ हिमालक्की पाँच चोटियोंसे जलकी धाराएँ गिरती हैं। वे धाराएँ पाँच नदीके रूपमें परिवर्तित हो गयी हैं। वहाँ जो मारव स्नान करता है, वह 'अश्वमेधयज्ञ' का फल प्राप्तकर देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग करता है। दुष्कर तप करनेके पश्चात् यदि वहाँ कोई प्राण-न्याग करता है तो वह स्थगलोकका अतिक्रमण कर मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है। मेरे उसी क्षेत्रमें 'चतु:स्रोत' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। जहाँ हिमालयको चारों दिशाओंसे जलकी चार धाराएँ गिरती हैं। जो मनुष्य एक रात भी वहाँ निवास कर स्नान करता है, यह स्वर्गके अर्ध्वभागमें अग्नन्द-पूर्वक निवास करता है और वहाँसे भ्रष्ट होकर मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर मेरा भक्त होता है। फिर संसारके दुष्कर कर्म (कठिन साधना) करके प्राणींका त्यागकर स्वर्गका अतिक्रमण कर भेरे लोकको प्राप्त होता है

वसुंधर मेरे उसी क्षेत्रमें एक 'बेदधार' नमका तीर्थ है, जहाँ ब्रह्माजीक मुखसे चारों बेद प्रकट हुए थे। यहाँ चार विशाल जलकी धाराएँ कैंची शिलापर गिरती हैं, जां मनुष्य चार रातनक यहाँ रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदोंके अध्ययनका अधिकारी होता है। जो मेरा उपासक मनुष्य वहाँ अपने प्राणांका त्याग करता है, वह मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है यहीं द्वादश दिव्य 'कुण्ड' नामक वह स्थान है, जहाँ मैंने नारह सूर्योंकी स्थापित किया था घहाँक पवंत शृक्षकों जड़ विशाल है। इसके नीचे बहुत सो शिलाएँ हैं। किसी भी द्वादशी तिथिको यदि कोई बहाँ स्नान करता है तो जहाँ द्वादश सूर्य रहते हैं वह उस लोकमें जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर मेर

कर्ममें स्थित रहनेवाला वह मनुष्य प्राणींका परित्याम कर आदिन्यांके पाससे अलग हांकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है

यहाँ 'सोमाभिषंक' नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है जहाँ मैंने चन्द्रमाका ब्राह्मणीके राजाके रूपमें अभिषेक किया था। उन अत्रिनन्दन चन्द्रमाने मुझे यहीं संतृष्ट किया था। अस्धेरे ! चौदह करोड़ व्यवीतक रापोऽनुष्टान कर मेरी कृपासे चन्द्रमाकां परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी। यह सारा जगत् एव इसकी उत्तम आंग्रियों सब उन चन्द्रमाके ही अधिकारमें हैं। इसी स्थानपर इन्द्र, स्कन्द आर मरुद्गण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं देवि मुझसे सम्बन्ध रखनवाली वहाँकी सभी वस्तएँ सोममय हांकर अन्तमें मुझमें स्थित हो जायँगी वहाँ 'सोमगिरि' नामसे प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है, जहाँ भूमिपर, कुण्डमें एवं विशाल वनमें भी जलकी धाराएँ गिरती हैं। देवि ! यह मैं तुम्हें बता चुका जो मानव तीन रानतक वहाँ रहकर स्नान करता है, वह सांमलांकको प्राप्तकर आनन्दका उपभोग करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। देखि! फिर अल्पन कठोर तप करनेके बाद जब उसको मृत्य होती है तो वह चन्द्रलोकका उल्लङ्घन कर मेरे लांकको प्राप्त करता है

देवि मेरे इसी बदरिकाश्रमक्षत्रमें 'उवंशी-कुण्ड' नामक वह गुप्त क्षेत्र भी है, जहाँ उवंशी नामको अपस्ता मेरी दाहिनी जाँचको विदीण कर प्रकट हुई थी। देवि! देवताओंका कार्य साधन करनेके क्षिये में वहाँ (निरन्तर) तप करता रहता हूँ, पर मुझे कोई नहों जानता, मैं स्वयं ही अपने-आपको जानता हूँ वहाँ मेरे तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गये, किंतु इन्द्र, सह्या एवं महेश्वर आदि देवता भी यह रहस्य न जान सक

देवि! 'बदरिकाश्रम'में तपका फल सुनिक्षित

है, अतः स्वयं मैंने भी वहाँ रहकर बहुत वर्षोतक तपस्या की है। पृथ्वीदेवि वहाँपर मैं दस करोड़ दस अरब तथा कई पद्म वर्षोतक तप करनेमें तत्पर एक उस समय मैं ऐसे गुप्त स्थानमें था कि देवतालोग भी मुझे देख न सके। अतः ठन्हें महान् दुःख हुआ और वे अत्यन्त विस्मयमें पड़ गये। वसंधरे में तो तपमें संलग्न था और सभीको देख रहा था, किंतु मेरी योग**धायांक प्रभा**वसे आवृत होनेके कारण उन सभीको मुझे देखनेकी शक्ति न यो तब उन सब देवताओंने ब्रह्माजीस कहा -'पितामह ' भगवान् विष्णुके जिना जसत्में हमें शान्ति नहीं फिल रही है। तब देवताओंकी बात सुनकर लांकः पितामह ब्रह्मा मुझसे कहनेके लिये उद्यत हुए। देखि। इस समय मैं योगमायांके पटके भीतर छिपा था। अतः ! उन्हें दर्शन न हो सका अतएव देवता, मन्धर्व, सिद्ध और ऋषिगण परम प्रसन्न होकर भेरी स्तृति करनेके लिये चल पड़े। इन्द्रादि सभी देवता वहाँ मेरी प्रार्थना करने लगे। उन्होंने स्तुति की— 'नाथ आपके अदरानसे हम सब महान् दु.खी एवं उत्साहहीन हैं। हमसे कोई भी प्रयत होना शक्य नहीं है। ह्योकेश! आप महान् अनुग्रह करके हमारी रक्षा कीजिये।' बडी आँखोंसे शोभा पानवाली पृथ्वि! देवताओंकी इस प्राथंनापर मैंने उनपर कृपादृष्टि डाली मेरे देखते ही वे परम शान्त हो गये। यह इसी उर्वशी-तीर्थकी विशेषता है। इस 'उर्वशी-कुण्ड' मैं जो मानव एक रात भी रहकर स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। यह 'उद्यंशी' सोकमें जाकर अनन्त समयतक क्रीड़ा करनेका अवसर प्राप्त करता है। देवि। मेरी डपासनामें परायण रहनेवाला जो मानव वहाँ प्राणांका त्याग करता है, वह समस्त पापींसे मुक्त होकर सीधे मुझमें ही लीन हो जाता है।

वसुंधरे ' इस 'बदरिकाश्रम' का पुण्य जहाँ

मानव फिर संसारमें नहीं आता। जो व्यक्ति इसकी है, वही समस्त ध्यानयोगको जानती है। घट क्रोधविजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय तथा मुझमें प्राप्त कर लेता है।

जहाँ रहकर स्मरण किया जाय, वहीं विष्णुके | श्रद्धा रखनेवाला, ध्यान एवं योगमें सदा रत होकर स्थानको भावना जाग ठठती है। ऐसा करनेवाला पुक्तिके फलका भागी होता है। जो इसे जानता पटन एवं श्रवण करता है, वह ब्रह्मचारी, अपने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके परभ गतिको [अध्याय १४१]

### OF THE PARTY AND उपासनाकर्म एवं नारीधर्मका वर्णन

आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि स्त्रियोंमें प्राण और बल बहुत थोड़ा होता है, ने अनशन करने या क्षधाके वेगको सहन करनेमें (प्राय:) असमर्थ होती हैं।

धगक्षान् बराह बोले—महाभागे! सर्वप्रयम इन्द्रियोंको वशमें रखकर फिर मुझमें चित्त लगरकर तथा संन्यासयोगका आश्रय लेकर सभी कर्मीको मेरा समझता हुआ करे फिर चित्तको एकाग्र करके अपने व्रतमें दृढ़ रहते हुए, सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे ऐसा करनेसे स्त्री, पुरुष अधना नपुंसक कोई भी क्यों न हो, वह जन्म-मरणरूपी संसार बन्धनसे छूट जाता है अथवा परम गति पानेकी इच्छा हो तो ज्ञानरूपी संन्यासयोगका आश्रय ग्रहण करे। यदि प्राणीका चित्र समानरूपसे मुझमें स्थिर हो गया तो वह सब प्रकारके भक्ष्याभक्ष्य पदार्थांको खाता हुआ, पीने बोग्ब अधवा अपेय पदार्थौंको भीता हुआ भी उस कर्मदोषसे लिप्त नहीं होता। भन, बुद्धि और चित्तको यदि समानरूपसे मुझमें स्थापित कर दिया तो कुछ भी कर्म करता हुआ वह ठीक इसी प्रकार उससे लिप्त नहीं होता, जैसे कमलेका पत्र जलमें रहता हुआ भी जलसे असम ही रहता 🕏 , समत्वके प्रभावसे कर्मका संयोग होते हुए भी प्राणी उससे लिप्त नहीं होता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये , देवि ! सत- |

पृथ्वी सोली-माधव! मैं आपकी दासी दिन, एक मुहुर्त, एक क्षण, एक कला, एक निमेष अथवा एक पल भी अवसर मिल जाय तो चित्तको समरूपमें मझमें स्वापित करना चाहिये। यदि चित्र व्यवस्थितरूपसे सम रह सके तो जो लोग दिन-रात सदा मिश्रित कर्म करते रहते हैं उन्हें भी परम सिद्धि प्राप्त हो आती है। जागते-सोते, सनते और देखते हुए भी जो व्यक्ति मुझमें चित्त लगाये रखता है, उस मुश्रमें चित्त लगाये पुरुषको क्या भय ? देखि। कोई दुराचारी चण्डाल हो या सदाचारी ब्राह्मण इससे मेरा कोई वात्पर्य नहीं मैं तो उसीकी प्रशंसा करता हैं, जी सदा अनन्यचित्त है। एकमात्र मेरा भक्त है। जो सम्पूर्ण धर्मोंके जानी पुरुष ज्ञानरूपी संस्कारसे पवित्र होकर मेरी उपासना करते हैं, मेरे कर्ममें तत्पर रहनेवाले उन व्यक्तियोंका चित्त सदा मुझमें लगा रहता है। जो लोग अपने हदयमें पूर्णरूपसे मुझे स्थापित करके कर्मोंका सम्पादन करते हैं, वे संसारके कमौमें लगे रहनेपर भी सुखको नींद स्रोते हैं। देखि! जिनका चित्त परम शान्त है, वे मेरे प्रिय पात्र हैं कारण, वे अपने शुभ अधवा अशुभ जो भी कर्म हैं, उन सबको मुझमें अर्पण करके निश्चित रहते हैं

> देखि! जिनका चित्त सदा चश्चल रहता है, ये अधम मानव द:खी हो जाते हैं, चञ्चल चित्र ही प्राणीका चास्तविक शत्रु है और शान्त चित्त उसके मोक्षका साधन है। अतएव वसुंधरे! तुप चित्तको

मुझमें लगा दो। ज्ञान और योगका आश्रय लेकर मनको एकाप्र करती हुई तुम मेरी उपासना करो। जो निरन्तर मुझमें चित्त लगाकर अपने व्रतमें निश्चित रहता हुआ मेरी उपासना करता है, वह मेरे सॉनिध्य (समीपता) को प्राप्तकर अन्तर्ने मुझमें ही लीन हो जाता है।

वसुंधरे! पुन: दूसरी बात बताता हूँ, सुनो। ज्ञानका चिससे सम्बन्ध है और क्रियाका योगसे। ज्ञानी पुरुष कर्मके प्रभावसे मेरे स्थानको प्राप्त कर लंते हैं। योगके सिद्ध पारणमी पुरुष भी वहीं जाते हैं मेरे मार्गका अनुसरण करनेवाल मानव ज्ञान, योग एवं सांख्यका चित्तमें चिन्तन न होनेपर भी परम सिद्धि फनेक अधिकारी हो जाते हैं। देवि! ऋतकाल उपस्थित होनेपर मुझर्ने श्रद्धा रखनेवाली स्त्रीका कर्तव्य 🕏 कि वह तीन दिनोंतक निराहार रहे उसे वायुके आहारपर समय व्यतीत करना चाहिये। चौथे दिन गृहः सम्बन्धी कार्योको सम्पन्न करे। उस समय अन्य स्थानींपर जाना निषिद्ध है। सर्वप्रथम सिर धोकर स्नान करे. फिर निर्मल श्वेत वस्त्र धारण करे । वसुंधरे । चित्तपर अपना अधिकार रखकर जो स्त्री मन और बृद्धिको सम रखकर कर्म करती है, वह सदा मेरे इदयमें निवास करती है। भोजनकी सामग्रीको पेरा नैबेद्य मानकर ग्रहण करना चाहिये। भूमे! इन्द्रियोंको वशमें रखकर चित्तको एकाग्र करे और तब संन्यासयोगकी साधना करनी चाहिये। स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो कोई भी हो, उन्हें नित्य ऐसा करना ही चाहिये। ज्ञान रहते हुए भी मेरे कर्मके सम्बन्धमें जो योगकी सहायता नहीं लेते और सांसारिक कार्योमें जीवन क्यतीत करते हैं. ऐसे मानव आजतक भी भेरे विषयमें अनिधन्न हैं। देवि वे सांसारिक मोहमें लिप्त मुझे नहीं जानते। उनमें माता, पिता, पुत्र और स्त्री—ये सैकड़ों घवं हजारों मोहकी शृङ्खलाएँ हैं, जिनमें वे चक्कर काटते रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते। मोह और अज्ञानसे ढका हुआ यह संसार अनेक प्रकारकी आसक्तियोंमें बँधा है इससे मनुष्य मुझमें चित्त नहीं लगा पाता। मृत्युके समय ये सभी साथ छोडकर इस संसारसे पृथकः पृथक् स्थानपर चले जाते हैं। फिर सब अपने अपने कर्मोंके अनुसार जन्म पाते हैं। पृथ्वीदेवि। संसारके मोहमें पड़े हुए प्रायः सभी मानव अज्ञानी हो अने रहते हैं। इसीमें उनका पूरा समय बीत जाता है। पुन: ठनके पुनर्जन्म होंगे और मृत्यु भी, किंतु मेरे सांनिध्यके लिये कोई यत नहीं करता।

वसंधरे ! यह सब 'संन्यासयोग' का विषय है । जिसे इसके रहस्यका ज्ञान हो जाता है, वह सदा योगमें लगकर संसार-यन्धनसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं जो भानव प्रात:काल उठकर निरन्तर इसका श्रवण करता है, उसे पुष्कल सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अन्तमें वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

[अध्याय १४२]

### मन्दारकी महिमाका निरूपण

दक्षिण तटपर तथा विन्ध्यपर्वतके पिछले भागमें स्थापना करेंगे इससे संदेह नहीं। मेरा एक परम गृह्य एकान्त स्थान है, जिसे मेरे त्रेतायुगमें 'राम' नामसे प्रसिद्ध एक महान् प्रतापी | वर्णन किया है, उस स्थानपर मनुष्योंके लिये

भगवान् वराह कहते हैं—सुन्दरि! गङ्गाके | पुरुषका प्राकट्य होगा। वे वहाँ मेरे विग्रहकी

पृथ्वी बोली-देवेश नारायण! आपने धर्म प्रेमी भक्त मन्दार नामसे पुकारते हैं। देवि । वहीं | एवं अर्थसे संयुक्त भन्दार नामक जिस स्थानक।

कौन-से कर्तव्य-कर्म हैं तथा उन मानवांको किन लोकांकी प्राप्ति होती है इसे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्सुकता हो यथी है, अतः आप विस्तारसे इसे बतलानेकी कृपा कोजिये

भगवान् बराह कहते हैं-दिवि। मन्दारका रहस्य अत्यन्त गोपनीय है। एक बार जब मन्दारपर सर्वत्र पुष्प खिले हुए थे और मैं मनोविनोद कर रहा था तो एक सुन्दर पुष्पका मैंने उठाकर अपने हृदयसे लगा लिया। तबसे विन्ध्यपर्वतपर स्थित उस मन्दारमें मेरा चित संलग्न हो गया। वसुंधरे। ग्यारह कुण्ड उस पर्वतकी शोभा बढाते हैं। सुभगे! भक्तोंपर कृपा करनेकी इच्छासे मैं उस मन्दार नामक वृक्षके नीचे निवास करता हैं। विन्ध्यपर्वतको तलहटोमें वह परम सुन्दर स्थान अत्यन्त दर्शनीय है। उस महान् वृक्ष मन्दारमें एक बड़े आधर्यकी बात है षह भी सुनो। वह विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथिके दिन फुलता है। वहाँ दोपहरके समयमें लोग उसे भलीभाँति देख सकते हैं। पर अन्य दिनोंमें वह किसीको दिखलायी नहीं देता। वहाँ मानव एक समय भोजन करके दिवास करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परम गतिको प्राप्त होता है।

देवि! उसके उत्तर भागमें 'प्रापण' नामका एक पर्वत है, जहाँ दक्षिण दिशासे होती हुई जलकी तीन धाराएँ गिरती हैं। मेरुके दक्षिण शिखरपर 'मोदन' नामका एक स्थान है और उसके पूरव और उत्तरके बीचमें 'वैकुण्डकारण' नामका एक गृह्य स्थान है वहाँ हल्दीके रंगकी भौति चमकनेवाली जलकी एक धारा गिरती है। जो मानव एक एत रहकर वहाँ स्नान करता है. उसे स्वर्ण प्राप्त हो जाता है

वहाँ जाकर वह देवनाओंके साथ आनन्दका अनुभव करता है और उसके सभी मनोरध पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुलका उद्धार कर देता है। विन्ध्यगिरिको चाटियाँपर मेरुशिखरसे 'समस्रोत' नामकी धारा गिरकर एक गहरे तालाबके रूपमें परिवर्तित हो जाती है। वहाँ मनुष्यको चाहिये कि स्नान करके एक रात विवास करे। ऊँची शिलाबाले पेरुपर्वतके पुसंपार्धमें रहकर चित्तको सावधान करके जो अपने प्राणका परित्याग करता है, उसके सम्पूर्ण बन्धन केंट जाते हैं और वह भेरे लोकमें चला जाता है। भन्दारके पूर्वमें 'कोटरसंस्थित' नामक स्थानमें मुसलको आकृति-कैसो एक पवित्र जलकी धारा गिरती है। वहाँ स्नानकर पाँच दिन निवास करनेसे वह मेहगिरिके पूर्वभागमें स्वर्ग-सुख प्राप्त करता है पुन: वहाँ भी वह अत्यन्त कठिन कपंका सम्पादन कर मेरे लोकको प्राप्त होता है यशस्त्रिन मन्दारके दक्षिण और पश्चिम भागमें स्यंके समान प्रकाशमान एक जलकी धारा गिरती वहाँ स्नानकर मनुष्यको एक दिन रात निवास करना चाहिये। इससे पेठके पश्चिम भागमें ध्रवके स्थानमें रहकर भक्तिपरायण वह मनुष्य जब भौतिक शरीरसे अलग होता है तो मेरे लोकको प्राप्त होता है। यह महान् यशस्त्री मानव रहकर तथा चक्रवर्ती ररेशके समान प्राणींका परित्याग कर मेरुके शुक्रोंको छोड़कर मेरी संनिधिमें आ जाता है। उससे तीन कोसकी दुरीपर दक्षिण दिशामें 'भभीरक' नामक एक गुहु। स्थान है, जहाँ गहरे जलवाला एक महान् सरीवर है। वहीं स्नानकर आठ दिनांतक निवास करनस स्वच्छन्द गमन करनेकी शक्ति मिलती है और अन्तमें वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवि अब उस क्षेत्रका मण्डल बतलाता हुँ | हल मुसल और शङ्ख विराजभान रहते हैं। यह सुनां मेहपर्वतपर स्थित 'मन्दर' नामक एक स्थान | पृद्धा रहस्य है। देवि! जो मानव मेरी शरणमें आ है. जो 'स्यमन्तपञ्चक' नामसे प्रसिद्ध है, वहाँ में | जाते हैं वे ही इस एरम पवित्र रहस्यको जानते सदा निवास करता हूँ। विन्ध्यकी कैंची शिलापर हैं, अन्य मनुष्य नहीं, क्योंकि मेरी मायाने उनकी दक्षिणकी आंर चक्र वामभागमें गदा और आगे बुद्धिको मोहित कर रखा है। [अध्याय १४३]

# market the the party of

# सोयेश्वरलिङ्ग, मुक्तिक्षेत्र (मुक्तिनाथ) और त्रिवेणी आदिका माहात्म्य

मन्दारका वर्णन सुन चुकी अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान हो। इसे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वगह कहते हैं — देखि! 'शालग्राम'। (मुक्तिनाथ क्षेत्र) नामसे मेरा एक परम द्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है। पहले द्वापरयुगमें यदुवंशमें शुरसंन नामके एक कुराल कर्मठ व्यक्ति हुए, जिनके पुत्र वसुदंबजी हए। वस्रधे उनकी सहधर्मिणीका नाम देवकी है। महाभागे! उसी देवकोके गर्भसे में अवतार धारण करता है और | करूँगा। देवताओंके शत्रुओंका मर्दन करना मेरे अवतारांका मुख्य उद्देश्य है। उस समय 'बासुदेव' नामसे मेरी प्रसिद्धि होगी। यादवींके कलको बढ़ानेवाले शुरसंनके वहाँ रहते समय एक श्रेष्ठ महर्षि, जिनका नाम सालङ्कायन था, मेरी आराधना करनेके लिये दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे पहले उम्होंने मेरुगिरिकी चोटोपर जाकर पुत्रके लियं तपस्या आरम्भ की। बसुंधरे इसके बाद वे

पृथ्वी खोली—प्रभी, आपकी कृपासे मैं भी जाकर एक हजार वर्षतक तप करते रहे देवि ! ब्रह्मर्षि 'सालङ्कायन' वहाँ इधर उधर येरा अन्वेषण कर रहे थे किंतु मेरे वहाँ रहनेपर भी उन्हें मेरा दर्शन नहीं हुआ।

> भगवान् संकर भी वहाँ शिलाके रूपमें विराजने लगे, जहाँ में शालग्राम शिलारूपमें विराजता हूँ। वहाँकी चक्राङ्कित शिलाएँ सब मेरा ही स्वरूप हैं। पुन: वहाँकी कुछ शिलाएँ 'शिवनाभा' और कुछ 'चक्रनाभा' नामसे प्रसिद्ध हैं। यह शिवरूप पर्वत सोमेश्वर नामसे प्रसिद्ध है। चन्द्रदेव अपना शाप मिटानेके लिये यहाँ एक हजार वर्षीतक तपस्या करते रहे, जिससे वे शापमुक्त होकर परम तेजस्वी बन गये और भगवान् शकरकी स्तुप्ति की उनकी दिव्य स्तुतिसे प्रसन्न होकर वर देनेवाले भगवान् शंकर 'संमेश्वरलिङ्क' से प्रकट होकर तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर सामने स्थित हो गये।

चन्द्रमाने कहा –'जिनका सीम्य स्वरूप है. पिण्डासक'" में और फिर <sup>'</sup>लोहार्गल' क्षेत्रमें उमादेवी जिनकी पत्नी हैं, भक्तोंपर कृपा करनेके

<sup>े</sup> इसका महाभारत १ ७५ ११, ३ ८५ ६५, ८८। २१ ५ १०३ १४ आर्दिमें तथा भागवत ११ १।११ में भी उल्लेख है। अब इसका नाम विष्यदार है यह द्वारकाओं २० मील दूर आपनगर जिलेमें, कल्याचपुर तालुकेमें स्थित है। (J. O. I. XIV)

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> एक भारतमेल (स्रोहागर) राजस्थानमं रचलापडसे २० मीलकी दूरीपर है। तोयांङ्क पृष्ठ २८२ । पर नन्दानाल देके अनुसार जिन्होंने। चराहपूराण' पर विशेष कोध किया था, यह हिमालयमें कुमांचल (कुमार्यू) के अन्तर्गत क्याबरासे ३ मील उत्तर, लोहाबाट This is a sacred place in the Himalaya (Varaha purana, chapter 140, 5, 144, 8, 151), cohaghet in Kumaun. 3 miles to the north of Champwal, on the river Loha. The place is secred to Visno. (Brahmanda Purana ch. 51. (Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, page —115). आगे १५१ में अध्वायमें इसका विस्तृत महारूट है

लिये जो सदा आतुर रहते हैं, ऐसे पश्चमुख भगवान् त्रिलोचन नीलकण्ठ शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके ललाटपर चन्द्रमा सुशोभित हैं, जो हायमें पिनाक धनुष धारण किये हुए हैं तथा भक्तोंको अभयदान देना जिनका स्वभाव है, ऐसे दिव्य रूपधारी देवेश्वर शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके हाथमें त्रिशृल और डमरू है, अनेक प्रकारके मुख्यमले गण जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं, उन भगवान् वृषध्वजको मैं प्रणाम करता हैं। जो त्रिपुर, अन्धक एवं महाकाल नामके भयंकर असुरोंके संहारक हैं, जो हाथीके चर्मको पहनते हैं, उन प्रलयमें भी क्षचल भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हैं जो सर्पका यहोपवीत पहनते हैं, ख्राक्षकी माला जिनकी छवि छिटकाती है, भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो सबके शासक हैं, उन अद्भुत रूपधारी भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, यन एवं वाणोको जिनके पास पहुँच नहीं है तथा जिन्होंने अपने जटासमूहसे गङ्गाको प्रकट किया एव हिमालय पर्वतके कैलासशिखरपर अपना आश्रम बना रखा है, उन भगवान शंकरको मैं प्रणाम करता हैं।'

देवि! चन्द्रमाने जब भगवान् शंकरकी इस प्रकार स्तुति की तो उन्होंने कहा—'गोपते मुझसे तुम अपना अभिलंबित वर माँग लो।'

चन्द्रमाने कहा—'भगवन्! आप यदि वर देना चाहते हैं तो मेरी यह अधिलाया है कि आप मेरे इस 'सोमेश्वर' लिङ्गमें सदा निवास करें और इसमें श्रद्धा रखकर उपासना करनेवाले पुरुषोंका मनोरद्य पूर्ण करनेकी कुपा करें।'

देवेश्वर शंकरने कहा--'शीत किरणेंकि स्वामी शशाङ्क । भगवान् विष्णुके साथ मैं यहाँ सदा विक एवं गदाधारी भगवानुका दर्शन प्राप्त हुआ।

निवास करता आया हैं। तुम भी मेरे ही स्वरूप हो, पर अब मैं आजसे यहाँ विशेषरूपसे रहूँगा और इस लिङ्गकी पूजा करनेवाले ब्रद्धालु पुरुषाँको सदा मेरी पूजाका फल प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें देवदुर्लभ वर दे रहा हूँ। यहीं पहले सालकुायन मुनिने भी भहान् तप किया है। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान विष्ण्ने उन्हें उनके साथ रहनेका वर दे रखा है। अत कलानिधे ! हम दोनोंका यहाँ रहन। पहलेसे ही निश्चित है। ब्रीहरिके द्वारा अधिदित पर्वतक। नाम 'शालग्रध्म' गिरि है और मैं 'सोमेश्वर' नामसं स्थित हैं। इन दोनों पर्वतांसे सम्बन्ध रखनेवालो ये शिलाएँ भी 'विष्णुशिला' तथा 'शिवशिला' नामसे प्रसिद्ध होंगी। पूर्व समयमें रेवाने भी मेरी प्रसन्तता प्राप्त करनेक लिये तपस्या की थी। उसके मनमें इच्छा थी कि मुझे भगवान शिवके समान पुत्र चाहिये। मैंने सोचा कि मैं तो किसीका भी पुत्र नहीं हैं, फिर अब क्या करूँ। सोम! उस समय बहुत सोच विचारकर मैंने उससे कहा था 'देखि तुमने मेरी अपार भक्ति की है, अत में पुत्र बनकर गणेशक सहित लिङ्गरूपसे तुम्हार गर्भ (सलहटी the bed)-में निवास करूँगा। इस प्रकार रेवाने मेरा सांनिध्य प्राप्त कर लिया और यहाँ आ गयी। तबसे इसकी भी 'रेवाखण्ड' नामसं प्रसिद्धि हुई। साथ ही गण्डकी भी सुखे पत्ते खाकर तथा वाय पीकर देवताओंके वर्षसे सौ वर्षीतक तपस्यामें तत्पर रही। उस समय वह सदा भगवान विष्णुका ही चिन्तन करती थी। अन्तमें जगतुके स्वामी श्रीहरि वहाँ स्वयं पधारे और बोले— 'पुण्यमयी गण्डकि! मैं तुमपर प्रसन्न हैं। सुत्रते। तुम मुझसे वर मौंगो।'

इसके पूर्व भी गण्डकोको एक बार शङ्ख

था। फिर उन प्रभुकी बात सुनकर गण्डकीने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम कर इस प्रकार स्तुति प्रारम्भ की—'भगवन्' मैंने आपके जिस रूपका दर्शन किया है वह देवताओं के लिये भी दर्लभ है। इस स्थावर जङ्गपमय सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि आपकी ही कृपाका प्रसाद है। जिस समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं, उस समय सारा विश्व सहद हो जाता है। श्रृतिके निर्देशानुसार अनादि, अनन्त एवं असीमस्वरूप जो ब्रह्म है. वह आप ही हैं। महर्गद्रिष्णो । जो आपको जानता है वह वेदका तत्त्वज्ञ पुरुष है। आपकी ही आदिशक्ति योगमाया प्तथा प्रधान प्रकृति नामसे प्रसिद्धि है। आप अव्यक्त, चित्स्बरूप, निर्गण, निरञ्जन, निर्विकार एवं आनन्दस्वरूप परम शुद्ध परमात्मा हैं। आप स्वयं सुष्टिकी रचनासे पृथक् रहते हैं और आपको योगमाया सभी कार्योंका सम्पादन करती हैं। आपके निरञ्जन रूपको भला मैं एक मूख अबला यथाधेत किसे जार्ने?'

गण्डकीकी प्रार्थनासे प्रभावित होकर भगवान् विष्णुने कहा—'देवि! तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य मनुष्योंके लिये सब प्रकारसे दुर्लभ एव अप्राप्य है, वह वर मुझसे मौंग लो। भला मेरा दशन हो जानेपर प्राणीका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है?'

हिमांखो । इसपर जनताको तारनेवाली देवी गण्डकीने श्रोहरिके सामने हाथ ओड़कर नग्नतापूर्वक मधुर बचनोंमें कहा 'भगवन्! आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे अभिलचित वर देनेको कृपा कीजिये। मैं बाहती हैं कि आप मेरे गर्भमें आकर निवास करें '

इसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मेरे साथ सदा रहनेका लाभ उठानेवाली

इस गण्डकी नदीने कैसा अन्द्रुत वर माँगा है। इससे सम्पूर्ण प्राणियोंका तो बन्धन कट सकता है। अतः इसे यह वर अवश्य दूँगा। अतः वे प्रसन्नतपूर्वक बोले 'देंवि। मैं शालपार्णशलाका रूप धारण कर तुम्हारे गर्भ (bed of river)-में निवास करूँगा और मेरी संनिधिके कारण तुम नदियोंमें श्रेष्ठ मानी बाओगी। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा अवगाहन करनसे मनुष्यांक मन, वाणी एवं कर्मसे बने हुए पापाँका नाश होणा। जो पुरुष तुम्हारे जलमें स्नान करके देवताओं, ऋषियों एवं पितराँका तपण करेगा, यह अपने पितरोंको तारकर उन्हें स्वर्गमें पहुँचा देगा। साथ हो मेरा प्रिय बनकर वह स्वयं भी ब्रह्मलोकमें चला जायगा। तुम्हारे तटपर मृत प्राणियोंको मेरे लोककी प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर सोच नहीं होता।'

इस प्रकार देवी गण्डकीको घर देकर भगवान् विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। शशाङ्का तबसे हम और भगवान् विष्णु इस क्षेत्र\*में निवास करते हैं

भगवान् बराह कहते हैं— बसुंधर इस प्रकार कहकर भगवान् शंकरने चन्द्रमाको प्रभा प्रदान कर उनके अङ्गोपर अपना हाथ भी फेरा इससे वे तत्क्षण परम स्वच्छ हो गये। फिर भगवान् शंकर वहाँसे प्रस्थान कर गये। इसी 'सोमेश्वर' लिङ्गकं दिश्वणभागमें रावणने वाणसे पर्वतका भेदन किया था, जहाँसे जलको एक पवित्र भारा निकली यह स्नान करनेवालेक पागोंको हरण करती तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है। इसका नाम 'वाणगङ्गा' है सोमेश्वरके पूर्वभागमें रावणका वह तपीवन है, जहाँ तीन रातनक रहकर उसने तपस्या और नृत्यकार्य किये थे और उसके नृत्यसे संतुष्ट होकर भगवान् शंकरने उसे वर प्रदान किया था इस कारण उस स्थानको 'नतनाचल' कहते हैं। वाणगङ्गमें

<sup>&</sup>quot; वह ज्ञालग्राय-क्षेत्र नेप्तलका "मुन्दिशाध" है

स्तान करने तथा 'बाणेश्वर'का दर्शन करनेपर मनुष्यको गङ्गामें स्तान करनेका फल मिलता है और देशताको भौति उसे स्वर्गमें आनन्द भोगनेका सौभाग्य प्राप्त होता है।

वसुंधरे! उसी समय सालङ्कायन भूनि भी मेरे शालग्राम-क्षेत्रमें आकर महान् वप करने लगे। उनके मनमें इच्छा थी कि 'मुझे शिवजीके ही समान पुत्र चाहिये।' मुनिके इस श्रेष्ठ भावको जानकर भगवान् शंकरने अपना एक दूसरा सुन्दर सुखप्रद रूप निर्माण किया और अपनी योगमायाकी सहायतासे वे सालक्कायनके पुत्र बनकर उनके दक्षिणभागमें खिराज गये; परंतु सालङ्कायन मुनि इसे न जान सके। वे मेरी आराधनामें बैठे ही रहे। तब शंकरकी ही दूसरी मूर्ति नन्दीने हैंसकर सालङ्कायन मुनिसे कहा—'मुनिबर! आप अब उपासनासे खिरत हों आपका मनोरथ सफल हो गया।'

देवि! नन्दीकी यह बात सुनकर मुनिवर मालङ्कायनका मुख प्रसन्नतासे खिल ठठा। ये नामकी एक नदी भी वहाँ आप अवश्य दर्शन देना चाहिये। मैं अवतक उन्हें न देखूँगा, तबतक मैं तपस्यासे उपरत न हांकैंगा।' फिर वे नन्दीसे बोले—'पुत्र! मैं तुम्हें आज़ देता हैं, तुम योगका आश्रय लेकर मथुए जाओ। वहाँ स्म तीर्थसे पितृगण बहुत प्रसन्ये एक पवित्र आश्रम है। उस जगह मेरी प्रमानामें गोसम्पत्ति पड़ी है। वहाँ आमुष्यायण महान् संकरका एक महान् स्थान शिक्षर' महादेव कहते हैं नामका मेरा शिष्टा भी है। उन्हें लेकर तुम अर सभी पण नष्ट हो जाते हैं आर सभी पण नष्ट हो जाते हैं अर सभी पण नष्ट हो जाते हैं

आहासे नन्दी उसी क्षण मधुराको चल पढ़े। वहाँ पहेंचकर उन्होंने ऋषिके आश्रमका अन्वेषण किया और आमुख्यायण उन्हें दिखायी पड़ गये। प्न: कुशल-प्रश्नके बाद घरपर स्थित गो आदि सम्पत्तिके विषयमें भी बातचीत की उन्होंने उत्तर दिया—'साधो ! तपस्याके परमधनी मेरे गुरुदेवकी कुपासे यहाँ सर्वत्र कुशल है। अब आप मेरे **गुरुजीकी कुशल बतानेकी कृपा करें। इस समय** वे कहाँ विराजमान हैं ? आप कहाँसे पधारे हैं और आपके यहाँ आनेका प्रयोजन क्या है ? यह बात विस्तारपूर्वक बतायें और अर्घ्य आदि स्वीकार करें।' आमुख्यायणके इस प्रकार कहनेपर नन्दोने उनका दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार किया और सालङ्कायन मुनिका घृत्तान्त बताया तथा अपने आनेकी बात स्पष्ट कर दो। फिर नन्दी आपृष्यायणके साथ गोधन लेकर वहाँसे वापस हुए। बहुत दिनोंतक चलनेके बाद वे गण्डकी नदीके तीरपर त्रिवेणीसङ्गमपर पहुँचे। 'देविका'" नामको एक नदी भी वहाँ आकर तपस्या कर रही थी पुलस्त्य एवं पुलह मुनिके आश्रम के पास यह तथा गका नदी भी आकर मिली। इन तीन नदियोंके एक साथ मिल जानेके कारण यह स्थान 'त्रिवेणी सङ्गम' नामसे प्रसिद्ध हुआ। आगे। चलकर इस महान् तीर्घका नाम 'कामिक' हुआ। इस तीर्थसे पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ भगवान् शंकरका एक महान् लिङ्ग है, जिसे 'त्रिजलेश्वर' महादेव कहते हैं इसके दर्शन करनेसे भृक्ति एवं मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं

<sup>\*</sup> यहाँ यह देकिका' मुक्तिभाग पर्यवपरकी एक छोटी- सी नदी है।

<sup>†</sup> पुलहाश्रपका बर्णन 'बीमद्भागवात' ५ ७ ८ ११ ८ ३० आदिमें भी आग्रह है यह आवका नेपाल शब्यके अन्तर्गतका 'मृक्तिकार' एवंत ही है ('कल्पाण' का रीपांशू' पृ० १५४) कहाँ प्रकरणके अन्तर्में आगे हरिहरशेत' (सोन्पुर) का वर्णन हुआ है. जो प्रशाके सामने पङ्गाके उत्तरहरपर स्थित है

पृथ्वी बोली—प्रभो। मैंने तो सुना है कि त्रिवेणी केवल प्रयागमें ही है, जहाँ भगवान महेश्वर एक 'शूलटङ्क' नामसे तथा दूसरे सोमेश्वर'नामसे प्रसिद्ध हैं साथ ही वहाँ स्वयं श्रीहरि भी 'वेणीमाधव' नामसे विराजवे हैं। वहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती—ये हीन नदियाँ हैं। वहाँ सम्पूर्ण देवताओं, ऋषियों, नदियों एवं तीथाँका समाज भी विराजमान रहता है। उस 'तीर्थराज' में स्नान करनेवाले तथा प्राणत्याग करनेवाले व्यक्ति मोक्षकं भागी होते हैं। फिर आप जो गण्डकीकी 'त्रिवेणी' बता रहे हैं। यह वही 'त्रिवेणी' है वा कोई दूसरी ? महत्याग! आप अखिल जगत्का हित करनेकी इच्छासे इसे बतानेकी कृपा करें। दयानिधे। मेरी कलुषित बुद्धिपर ध्यान न देकर इस प्रसङ्गको स्पष्ट करनेकी अवश्य कृपा करें।

भगवान् वसह कहते हैं—देवि! इस विषयमं एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वतके रमणीय स्थलमें देवतालोग निवास करते हैं। बहुत पहले जगत्के हित सम्पादनके विचारसे भगवान् विष्णु वहीं तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उनके श्रीविग्रहसे एक अत्यन्त दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे चर और अचर—सम्पूर्ण संसार जलने लग और विष्णुके गण्डस्थल (कपोल) पसीनेसे भींग गये तथा उसी स्वेदसे दिव्य नदी गङ्गा प्रवाहित हुई, इस अद्भुत घटनासे जन-महलोंक प्रभृति सभी आश्चर्यमें भर गये और गङ्गाके प्रादुर्भावस्थलका पता लगाने चले, पर पता न लग सका। अन्तमें ब्रह्मासहित सभी देवता भगवान् शंकरके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर एक ओर खडे हो गये और फिर उनसे गङ्गाके उद्गमका पता पुछा। इसपर भगवान् शंकर कुछ भणके लिये ध्यानस्य हुए। और फिर बोले—

'आप लोगोंको इसका उत्पत्तिस्थल दिखाता है।'
यों कहकर वे उमादेवी, अपने गणों हथा
देवताओंके सहित उस ओर प्रस्थित हो गये, जहीं
भगवान् विष्णु तपस्थामें स्थित थे वहाँ पहुँचकर
उन्होंने कहा—'भगवन्! आप सर्वसमर्थ हैं। अखिल
जगत् आपसे बना है। आपके मनमें क्या अभिलाषा
उत्पन्न हो गयो कि आप तप कर रहे हैं? सम्पूर्ण
संसार आपपर आश्रय पाये हुए हैं। आप सभीके
अधिष्ठाता हैं फिर आपके लिये कौन-सा दुर्लभ
पदार्थ है जिसके लिये आप यह कठोर तप कर
रहे हैं?'

इसपर जगत्प्रभु विष्णुने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया—'मैं संसारकी हितकामनासे तप करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ। आपके दर्शन करनेके लिये भी मनमें बड़ी उत्सुकता थी। जगत्प्रभो! इस समय आपका दर्शन पा जानेसे मेरा यह मनोरष सफल हो गया।'

भगवान् शंकर बोले—भगवन् यह मुक्तिक्षेत्र है। इसके दर्शन करनेसे ही मनुष्य मुक्ति पानेका अधिकारी हो जाता है। क्यांकि यहाँ आपके गण्डस्थल (कपोल)-से प्रकट हुई 'गण्डकी' नदी नदियाँमें श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भमें आप सुशोभित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप जगत्के स्वामी हैं, जब आपका यहाँ निवास होगा तो केशव! आपके सम्भक्तसे मैं, शिब् ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ एवं तीर्थ—प्राय: सभी इस गण्डकी नदीमें सदा निवास करेंगे। प्रभो । जो मनुष्य पूरे कार्तिक मासमें यहाँ स्नान करेगा, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायैंगे और वह निश्चय ही मुक्तिका भागी होगा। यह तीर्थीमें परम तीर्थ तथा मङ्गलोंमें परम मङ्गल है। यहाँ स्नान करनेसे मानव गद्धा स्नानके फलके भागी हो जायेंगे इसके स्मरण करने, देखने तथा स्पर्श

करनेसे मनुष्य पापसे छुट सकता है। इसकी समता करनेवाली दूसरी कोई नदी नहीं है। केवल पड़ा इससे श्रेष्ठ है। भुक्ति-भुक्ति देनेवाली परम पुण्यमयी वह गण्डकी जहाँ है, वहीं 'देविका' नामसे प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी गण्डकीके साथ मिल गयी है। यहाँसे घोडी द्रस्पर पुलस्त्य और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टिका विधान सम्पन्न होनेके लिये महान् तपस्या कर रहे थे। तपके फलस्वरूप दन्हें सृष्टि करनेकी शक्ति सुलभ हो गयी। उसी समय ब्रह्मके शरीरसे एक पुण्यमयी नदी गङ्गा जी मदियोंमें प्रधान मानी जाती है वह तथा एक और नदी देखिका गण्डकीमें आकर मिल गयी। अतः उस महान् पवित्र नदीका नाम त्रिवेणी पड् गया, जो देवताओंके सिये भी दुर्लभ है। वह पक्षित्र मुक्तिप्रद क्षेत्र एक योजनके विस्तारमें हैं।

देवि । पूर्व समयकी बात है । वेद-विद्याविशास्त कदंमयुनिके दो पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था। ये दोनों यत्रविद्यामें निपुण तथा **से**द एवं वेदाङ्गके पारगामी विद्वान् थे और भगवान् औहरियें भी उनकी बड़ी निष्ठा यी। संयोगसे कभी उन दोनों परम कुशल ब्राह्मणाँको राजा भरतने यज्ञके लिये बुलाया। यज्ञ समाप्त हो आनेपर राजाने उन दोनों भाइयोंकी पूजा की और हन्हें प्रभृत दक्षिणा दो। अब ये दोनों ब्राह्मण घर आ गये और दक्षिणामें मिली हुई सम्पत्तिकी र्भॉटने लगे। इसी समय उनमें आपसमें संघर्ष छिड़ गया। बद्धे पुत्र जयका कथन था कि धनको बराबर-बराबर बॉंटना चाहिये। विजयने कहाः -जिसने जो अर्जन किया है, वह धन उसका है। त्तव जबने विजयसे कहा—'मया मुझे तुम शक्तिहोन मानकर ऐसा कहते हो। सब सम्पत्ति लेकर हुम को मुझे देना नहीं चाहते तो ग्राह वन जाओ।' | ब्रोहरिक) इसकी सूचना दो और इसपर कृपालु

इसपर विजयने भी जयसे कहा 'क्या धनके लोभसे तुम सर्वश अन्ये ही हो गये हो? तुम मदान्य होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो तो तुम मदान्ध हाथी ही हो जाओ।'

इस प्रकार एक दूसरेके शापके कारण वे दोनों बाह्मण अलग-अलग गज और ग्राह बन गये। इनमें विजय तो गण्डकी नदीमें जातिस्मर ग्राह हुआ और जय त्रिवेणीके वन्य क्षेत्रमें हाथी वह हाधीके बच्चों और हथिनियाँके साथ क्रीडा करता हुआ वहीं बनमें रहने लगा इस प्रकार ग्राह और गजराज—दोनोंको वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत गये। एक समयकी बात है—वह हाची कभी हथिनियोंके झुंडको साथ लेकर त्रिवेणीमें पहुँचा और उसके बोचमें जाकर स्नान करने लगा। वह हथिनियोंपर जल छिड्कता और इक्षिनियौँ उसपर जल छिड़कर्ती। वह सूँडसे स्वयं ही जल पीता और उन हथिनियोंको भी पिलाता इस प्रकार प्रसन्त-मन होकर वह उनके साथ क्रीडा करता रहा। उसकी इसी क्रीडाके बीच दैवयोगसे प्रेरित वह ग्राह अपने पूर्व वैरका स्मरण करता हुआ उस हाथींके पास आया और उसके पैरको अत्यन्त दुढतासै पकड़ लिया इसपर हाचीने भी उसपर अपने दाँतींसे प्रहार किया इधर अब यह ग्राह उस हाथीको जलमें खींचने लगा। हाथी बाहर निकलना चाहता और ग्राह उसे भीतर खींच ले जाना चाहता था। इस प्रकार उन दोनोंमें कई हजार वर्षोतक युद्ध चलता रहा।

इस प्रकार मत्सर (द्वेष एवं क्रोध) से परिपूर्ण गज एवं ग्राहः इन दोनोंके परस्पर लड़नेसे वहाँके बहुत से प्राणियोंको महान् पीड़ा पहुँची। बहुतरे जीव तो अपने प्राणींसे भी हाथ थो नैठे। तब उस क्षेत्रके स्वामी 'जलेश्वर'ने भगवान् हाला : वसंधरे ! वे अपने चक्रको बार बार चला रहे थे। इससे शिलाइतेंपर भी खोट पहुँची। अतः चक्रके आयातसे शिलाऑमें भी उनके चिह्न पड़ गये जिससे वे शिलाएँ वजकीटदारा खायी सी दीखती हैं। सुन्दरि! इस त्रिवणोक्षेत्रके विषयमें तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है . इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया।\*

वसुंधरे! राजा भरत भी पुलहः पुलस्त्यमुनिके आश्रमके निकट जाकर 'त्रिजलेशर'भगवान्की पुजामें संलग्न हुए तो उनकी संसारसे सर्वथा किरति हो गयो और मुगके ऋरीर छूटनेके पश्चात् वे जडभरत हुए"। इस जन्ममें भी पुन: उन्होंने इनको पूजा की। इसीसे वे जलेश्वर या जडेश्वर भी कहलाने लगे भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनेसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती 🐉 सुभगे! जब मैं श्रेष्ठ शालग्राम-क्षेत्रमें था तो वहीं मुझे यह बात बिदित हुई कि जलेश्वर (जडभरत) ने मेरी स्तुति की है। वसुधे भक्तींपर कृपा करनेके लिये मैं विवश हो जाता हैं, अत: मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा, वहाँ 'चक्रतोर्थ' बन गया। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ] तेजसे सम्पन्न होकर सूर्यके लोकमें प्रतिष्ठा पाता प्रतिष्ठा पाता है। [अध्याय १४४]

भगवान्ते सुदर्शन चक्रसे ग्राहके मुँहको चीर | है और मरकर मेरे लोकको प्राप्त होता है। मेरे तया भगवान् शंकरके वहाँ रहनेके कारण ही यह तीर्थ 'हरिहरक्षेत्र' कहलाने लगा।

> यहाँ 'त्रिधारक' नामका तीर्थ है, जिसके पूर्वभागमें 'हंसतीर्थ' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। वहाँका एक कौतुकपूर्ण सर्वोत्कृष्ट चुनान्त बताता हैं, सुनो। किसी समयकी शिवरात्रिके दिन जब इस मन्दिरमें उत्सव चल रहा था, अनेक प्रकारके नैवंद्य अर्पण करके शंकरजीकी उपसना चल रही यी, इतनेमें ही कुछ भूखे कौए उस अन्तपर टूट पड़े और एक कौआ अन्त उठाकर ऊपर ठड़ गया और दूसरा उसको छीननेके लिये उसपर झपटा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लढते हुए एक कुण्डमें फिर पड़े , वहाँ गिरते ही सहसा उनकी आकृति हंसके समान हो गयी और जब वे बाहर निकले तो उनसे चन्द्रमाके तुल्य प्रकाश फैलने लगा। वहाँकी जनता यह देखकर महान् आश्चर्यमें भर गयी। तबसे लोग उस स्थानको 'हंसतीर्थ' कहने लगे। बहुत पहले यहाँ यक्षाँने भगवान् शंकरको आराधना को थी। उस समयसे वह 'यक्षतीर्थ' के नामसे कहा जाता है। वहाँ स्नान करनेसे पनुष्य पवित्र होकर यक्षोंके लोकमें

#### eses William rome

## शालग्राम-क्षेत्रका माहात्म्य

देवताओंके स्वामी हैं। मैं जानना चाहती हैं कि फैल रही थी। सालकुायन ऋषि निरन्तर तप मुनिवर सालङ्कायनने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्रमें करनेसे थक गये थे इतनेमें उनकी दृष्टि उस तपस्या करते हुए अन्य कीन सा कार्य किया जाल-वृक्षपर पड़ी। वे उस विशास वृक्षके नीचे और कौन-सी सिद्धि प्राप्त की ?'

धरणीने पूछा---भगवन् आप सम्पूर्ण सामने शालका एक उत्तम वृक्ष था, जिससे सुगन्ध गये और विश्राम करने लगे। उनके मनमें मेरे भगवान् वसह कहते हैं — वसुंधरे! सालङ्कायन - दर्शनकी अधिलावा बनी रही। उस समय शाल मुनि वहाँ दीर्घ कालतक तम करते रहे। उनके वृक्षक पूर्वभागमें पश्चिमकी ओर मुख करके मुनि

<sup>\*</sup> इसमें तथा श्रीमद्भागवत ८६२—४ एवं वामनः पुराणेके गर्वेन्द्रमोक्ष कवामें कुछ अन्तर है।

<sup>🕇</sup> यह कथा भागवत ५ । २० में है।

बैठे थे। मेरी मायाने उन्हें ज्ञानश्-य बना दिया था, अतः वे मुझे देख न सके। सुन्दरि कुछ दिनोंके बाद जब वैशाख मासकी द्वादशी तिथि आयी तो वहीं पूर्व दिशामें हो उन्हें मेस दर्शन प्राप्त हुआ इस समय उत्तम वृतका पालन करनेवाल उन तपस्त्री मृतिने मुझे वहाँ देखकर बार-बार प्रणाम किया और वेदके मन्त्रींसे मेरी स्तुति करने लगे। उस अवसरपर मेरे तीक्ष्ण प्रेजसे मुनिके नेत्र चौँधिया गये, अतः उन्होंने धीरेसे अपने नेत्र बंद कर लिये और स्तृति करने लगे। फिर ज्यां ही उन्होंने अपनी आँखें खोलों तो उन्होंने देखा कि मैं उस वक्षके दक्षिणभागमें खड़ा हैं। अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गये और ऋग्वेदको ऋचाओं से मेरी स्तुति करने लगे। तबतक मैं शालके पश्चिम और चला गया। तब वे मुनि भी वहीं पश्चिमकी ओर जाकर बैठ गये और 'यजुर्वेद' के भन्त्रोंसे मेरी स्तुति की। देवि इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशामें चला गया। वहीं भी वं सामवेदके मन्त्रोंका गान करके मेरी स्तुति करने लगे। सुन्दरि! फिर तो उन ऋषिप्रवर सालङ्कायनकी स्तृतियोंसे संतृष्ट होकर मैं उनपर अत्यन्त प्रसन्न हो गया। अतः उनसे कहा--'मृनिवर सालङ्कायन! तुम्हारे इस तप एवं स्तुतिके प्रभावसे मैं परम संतृष्ट हैं , तपस्याके फलस्वरूप हुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गयी है।'

इसपर सालक्कायन मुनिने विनयपूर्वक मुझसे कहा 'हरे! मैं भूमण्डलपर निरन्तर भ्रमण तथा तप करता रहा। किंतु निश्चित रूपसे मुझे आज ही आपका शुभ दर्शन प्राप्त हुआ है, यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे बर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ। मुझे भगवान् शिवके समान पुत्र देनेकी कृपा कीजिये। मुनीश्वर! ईश्वरकी ही एक दूसरी मूर्ति निदकेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है जो (निदकेश्वर)

आपके दाहिने अङ्गसे पुत्रके रूपमें प्रकट हो चुके हैं ब्राह्मण्डेय! अब आप तपसे उपरत हों। योगमायाकी शक्तिसे सम्पन्न होकर वे इस समय मेरे साथ व्रजमें विराज रहे हैं। आपके शिष्य आमुख्यायणको मधुरासे बुलाकर उनके साथ वे शूलपाणि रूपमें वहाँ अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बाद भी स्ताता हूँ, उसे सुनें। आजसे यह उत्तम क्षेत्र 'शालग्राम'क्षेत्र कहलायगा। साथ ही आपने जो यह बृक्ष देखा है, वह भी नित्संदेह मैं ही हूँ। इसे भगवान् शंकरके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योगमायासे सदा किया रहता हूँ, किंतु आपके तपसे मैं प्रकट हुआ हैं।'

वसुध ! उस समय सालङ्कायन मुनिको इस प्रकार वर देकर उनके देखते ही। देखते मैं अन्तर्धान हो एका । उस वृक्षकी प्रदक्षिणा करके सालङ्कायन मनि भी अपने आश्रमको चल पड़े

वसुंबरे! अब एक दूसरा महान् आश्चयंपूर्णं स्थान बतलाता हूँ। यहाँ 'राङ्कप्रभ' नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गृह्य क्षेत्र है। वहाँ द्वादशीके पर्वपर आधी रातमें राङ्कको ध्वनि सुनावी देती है उसी क्षेत्रके दक्षिण दिशामें 'गदाकुण्ड' नामसे विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहाँसे एक जल-क्षोत प्रवाहित है वहाँ तीन दिनोंतक रहकर स्मान करनेकी विधि है। इसमें स्नान करनेवाला व्यक्ति वेदान्तवादी बाह्मणोंक समान फलभागी होता है यदि श्रद्धालु एवं गुणवान् मनुष्य उस क्षेत्रमें प्राणका परित्याग करता है तो वह हाथमें गदा लिये हुए विशालकाय होकर मेरे लोकको प्राप्त करता है।

यसुंधरे। यहीं 'देवहद' संज्ञानाला मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह अगध्य जलनाला ब्रेह देव-सरोवर सुन्दर एवं शीतल जलसे सम्पन्न होकर

सबको सुख पहुँषाता है। देवता भी उसके लिये तरसते हैं। पृथ्वी देखि! वह हद सदा जलसे परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मछलियाँ भी विचरण करती रहती हैं, जिनपर चक्रका चिह्न अङ्कित रहता है।

स्नयने। अब वहाँका एक दूसर प्रसङ्ग बताता हैं, उसे सुनो। वहाँ एक आश्चर्ययुक्त घटना निरन्तर घटती रहती है। मुझमें अद्भा रखनेवाला मानव ही इस अलौकिक आऋर्यमय दृश्यको देख सकता है, पापी परुष उसे देखनेमें असमर्थ है। उस परम पवित्र देवहदमें सूर्योदयके समय सुनहरे रंगके छत्तीस स्वणंकमल दिखायी पडते हैं, जिन्हें सभी लोग मध्याह कालतक देखते हैं। उसमें स्नान करनेपर मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक मल धुल जाते हैं और वे शुद्ध होकर स्वर्ग चले जाते हैं। जो व्यक्ति दस दिनोंतक वहाँ निवास एवं स्नान करता है, उसे बिधिपूर्वक अनुष्ठित दस् अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। यदि मेरे चिन्तनमें संलग्न प्राणी वहीं अपना प्राण त्याग करता है तो वह अश्वमेध यज्ञके फलको भोगकर मेस सारूप्य मोश्र प्राप्त करता है।

देवि ! यहीं श्रीकृष्णके विग्रहसे 'कृष्णगण्डकी' का प्रादर्भाव हुआ है। इसी प्रकार 'त्रिशुलगङ्गा' समकी प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिवके शरीरसे निकली है, वह भी यहीं है। इस प्रकार दोनों नदियोंके थीचका यह प्रदेश तीर्थ बन गया है। इस स्थानको 'सर्वतीर्थकदम्बक' कहते हैं। यहाँका कदली-वन शिववनको सुषमा बढाता है। निखुल, जायफल नागकेसर, खजूर, अशोक, बकुल, आप्र, प्रियालक, नारियल, सोपारो, चम्पा, जापून, धव, नारक्री, देर, जम्बीर, मातुलुङ्ग, केतको, मल्लिका (चमेली), मृथिका (जुहो), कुई, कोरया, कुटन और अनार | करता है, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंको तार

आदि अनेक फलों तथा फुलोंवाले वृक्षांसे उसकी अनुषय शोभा होती रहती है। देवता लोग अपनी पवियोंके साथ यहाँ आकर आनन्दका अनुभव करते हैं। इस परम पुण्यमय सरोवरमें उन दो महान् नदियोंका सङ्गम है। वहीं स्थान करनेसे मनुष्य सौ अश्वमेध-यज्ञांका फल प्राप्त करता है। वहाँ वैशाख मासमें स्नान करनेसे एक हजार गाय दान करनेका, माघ महीनेमें स्नान करनेका तथा प्रयापमें मकर स्नानका फल पा लेता है। कार्तिक मासमें सर्व जब तला राशिपर आ कार्यें, तब वहाँ विधिपूर्वक स्नान करनेवाला निश्चय ही मुक्तिफलका अधिकारी हो जाता है। देवि। इस प्रकार यह हम लोगोंका 'हरिहरात्मक' क्षेत्र है ! जो यहरें शरीरका त्याप करते हैं, उन मेरे कमके अनुसरण करनेवाले व्यक्तियाँको अत्तम गति प्राप्त होती है। पहले 'मक्तिक्षेत्र', तब 'रुरुखण्ड' फिर उन दोनों दिव्य स्थलोंसे निर्मित बहाब-प्रदेश और त्रिवेणी-सङ्गम— इन तोथॉमें उत्तरोत्तर क्रमश: एक-से एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। गण्डकीसे सक्रम क्षेत्रको परम प्रमाण जानना चाहिये। देखि! इस प्रकार नदियोंमें वह गण्डकी नदी सर्वश्रेष्ठ है। भागीरथी गङ्गासे वह जहाँ मिलती है, वहाँ स्नान करनेसे बहुत फल होता है। यह वहीं महान क्षेत्र है, जिसे 'हरिहर क्षेत्र' कहते हैं। यहाँ पवित्र गण्डकी नदी भगवती भागीरचीसे मिलती 🕻 इस तीर्थके महत्त्वको ता देवतालांग भी भलीभाँति नहीं जानते।

भद्रे! मैं तुमसे शालग्राम क्षेत्र\* और सब एपोंको नष्ट करनेवाले गण्डकीके माहास्म्यका वर्णन कर चुका

जो मानव प्रात:काल उठकर इसका सदा पाठ

<sup>\*</sup> विल्कोर्ड तथा क्यपुराण, पातालकका अन् ७८% अनुसार वह मालवाम क्वेत मृत्तिकाच ही है ४५३वा— कल्पाण का तीर्थाङ्क पुरु १५४

देता है। ऐसा मानव मृत्युक समय कभी मोहमें | शालग्राम-क्षेत्रके इस श्रेष्ठ माहात्म्यका वर्णन कर मेरे भापमें चला जाता है। महादेवि। मैंने तुमसे | इच्छा है ? कही ! [अध्याय १४५]

नहीं पहता। वह यदि परम सिद्धि चाहता है तो दिया। अब तुम्हें अन्य कौन-सा प्रसङ्ग सुननेकी

### NATIONAL PROPERTY OF

# क्तरुक्षेत्र \* एवं इषीकेशके माहात्म्यका वर्णन

पृथ्वी बोली—प्रभो! आपने जो शालग्राम-क्षेत्रके बहुत अद्भुत माहात्म्यका वर्णन किया, दसके अवण करनेसे मेरी चिन्ता शक्त हो गयो। अब मैं यह जानना चाहती हैं कि 'रुरु' खण्डकी प्रसिद्धि कैसे हुई और वह उत्तम क्षेत्र आपका शुभ आश्रम कैसे बन गया ? जगनाथ ! आप इसे मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं—देखि। पहले भृगुवंशमें देवदत्त नामके एक वेद-वेदाक्रपारणामी विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अपने पवित्र आश्रममें रहकर दस हजार वर्षांनक कठोर तपस्या करते रहे इससे इन्द्रके मनमें महानू चिन्ता उत्पन्न हो गयी। अत∙ उन्होंने कामदेव, वसन्त-ऋतु तथा गन्धवाँके साथ प्रम्लोचा नामकी अप्सराको बुलाकर उनकी तपस्यामें विघन डालनेके लिये भेजा और वह अप्तरा इनके साथ मृतिवर देवदत्तके आश्रमपर चली गयो। वहाँ अनेक प्रकारकी लताएँ और वक्ष पहलेसे ही उनके आश्रमकी शोधा बढ़ा रहे ये तथा कोकिलोंका समृह मधुर कूजन कर रहा था। आप्रकी मञ्जरियाँ, भौरोंका गुञ्जन, गन्धवाँका संगीत, शीतल-मन्द्र-सुगन्धित वायुः ये एकः। से-एक रागोद्दोषक थे। अत्यन्त स्वच्छ सुगन्धित और मध्र जलसे सरोवर भरा था, जिसमें कमलोंका समुदाय खिला हुआ था। इसी समय उस परम सुन्दरी अप्सराने अत्यन्त मधुर संगीतक। सान छेड़ा इधर कामदेवने भी अपना पुष्पमय धनुष खाँचा और उसपर वाणोंका संधान कर

शान्त चित्तवाले मुनिबर देवदत्तको अपना लक्ष्य बनाया। रम्य आलापसे सम्यन्न उस सुमधुर संगीतको सुनकर उन उत्तम सतो मुनिवर देवदत्तका वित्त विक्षुट्य हो उठा। अब वे इधर-उधर देखते हुए आश्रममें घूमने लगे। इसी बोच सुन्दर अङ्गोंसे शोभा पानेवाली वह प्रम्लोचा भी उन्हें दीख पयी । उस समय वह गेंद्र उछाल रही थी। उसकी दृष्टि पहते ही मृतिवर देवदत्त कामदेवके वाणसे बिध गये। उसी समय प्रम्लोचाके अङ्गीपर मलयवायुका श्लोंका लगा, जिससे उसके वस्त्र भी जिसक गये। अब मुनि अपनेको सँभाल न सके। उन्होंने उससे पुछा—'सुभगे! तुम कौन हो तथा इस उपवनमें कैसे आयी हो?' अन्तमें उसकी सम्मतिसे उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तपके प्रभावसे अनेक मनोहर भोगीको भोगा। सख भोगमें आसक होकर दिन-सत वे कभी सोते भी न ये। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गर्थे। एक दिनकी बात है, उनका विवेक जाग्रत् हुआ और वे अज्ञानरूपी नींदसे सहस्रा जाग उठे। वे कहने लग-'अहो! भगवान् श्रीहरिकी मारा कैसी प्रवल है, जिसके प्रभावसे मैं भी मोहके गर्तमें हुब गया। यह जानते हुए भी कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जायगी, प्रवल दैवके अधीन होनेके कारण मैंने यह कृत्सित कार्य कर हाला। 'सुभाषित' के नामसे यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्निके कुण्ड-जैसी है और पुरुष घृतके घड़ेके समान, पर मेरी समझसे तो यह मूखाँका

<sup>&</sup>quot; ब्रोविक्युपुराण १ - १५ । १३ आदिके अनुसार यह भी "मुक्तिकाव" के ही आसपासका पर्वत है।

प्रवादमात्र है। विचारकी दृष्टिसे देखा जाय तो | शीच्र ही सिद्धि सुलभ हो जायगी। जहाँ तुमने वस्तुत: इनमें बड़ा अन्तर है। क्योंकि घीका घड़ा तो अगगपर रखनेसे पिघलता है, न कि देखनेमात्रसे। किंत् पुरुष तो स्त्रीको देखकर ही पिघल उठता है। तथापि इस स्त्रीका यहाँ कोई अपराध नहीं है। क्योगेंक में स्वयं अपनी ४न्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेमें असमर्थ था।'

इस प्रकार पश्चात्वप करते हुए उन्होंने प्रम्लोचाको वहाँसे विदा कर दिया। फिर वे सोचने लगे -'इस स्थानमें यह विघ्न हुआ, अत: मैं अब इस आश्रमका परित्यागकर कहीं अन्यत्र चलूँ और वहाँ तीव तपस्याका आश्रय लेकर इस शरीरको सुखा दैं। इस प्रकार निश्चय कर वे भुगुपनिके आश्रमपर गये और वहीं गण्डकी नदीके सङ्घमी स्नातका देवताओं और पितरोंका उन्होंने तर्पण किया एवं भगवान् विष्णु और शिवकी भलीओंति पूजा की फिर वे भगवान शंकरके दर्शनकी अधिलाषासे गण्डकोके तटपर स्थित भुगतुङ्ग "पर कटोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतनेपर भगवान् शंकर उन मुनिपर संतुष्ट हुए। उनके लिङ्गरूपमें सहसा ऊपर एवं नीचेसे जलकी तिरछी धाराएँ निकलने लगीं। फिर वे बॉले— 'मुने। इधर मुझे देखोः मैं शिव हूँ। तुम्हें जानना चाहिये कि विष्णु भी मैं ही हैं। हम दोनोंमें तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। इसके पूर्वके तपमें तुम्हारी मुझमें और विष्णुमें भेद-दृष्टि थी. अतः तम्हें विध्नोंका सरमना करना पड़ा तथा तम्हारो महान् तपस्या क्षीण हो गयी। अब तुम हम दोनोंको समानभावसे हो देखो। इससे तुम्हें फिर

तपस्या की है और अनेकों शिवलिक्वोंका प्राकटा हुआ है, यह स्थान 'सकुम'-नामसे प्रसिद्ध होगा। इस गण्डकी-तीर्थमें स्नान करके जो यहाँ मेरे इन लिङ्गोंकी पूजा करेगा, उसे सम्यक प्रकारसे योगका उत्तम फल प्राप्त हो जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं।' मुनिको वर देकर भगवान शंकर वहीं अन्तर्धान हो गये और वे उनके बताये मार्गका अनुसरण करने लगे अतः वे परम सायुज्य-पदको प्राप्त हुए।

इधर मृतिके सम्पर्कसे प्रम्लोचा भी गर्भवती हो गयी थी आश्रमके पास ही उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे वहीं छोडकर वह स्वर्गलोकमें चली गयी। उससे उत्पन्न हुई कन्या भी 'रुरु' नामक पुगोंद्वारा पालित होकर धीरे-धीरे बडी हुई, अतः उसका नाम भी 'रुरु" हुआ। यह अपने पिता देवदत्तके आश्रमपर ही रहती, अनेक युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंत् उसने किसीकी भी बात न मानी और भगवान् विष्णुकी प्रसन्तताके लिये तपस्या करने लगी। वह कठोर तप करती हुई केवल सुखे पत्ते खाकर रहती और बादमें पत्ते खाना भी छोड़कर केवल कायुके आहारपर रहती हुई वह भगवान् श्रीहरिकी आराधनामें तत्पर हो भयी इस प्रकार सौ वर्षांतक द्वन्द्वांको सहती हुई निश्चलभावसे भगवद्भयानमं समाधिस्य होकर स्थाण् (ठूँठ) के समान निश्चल रहने लगी अब उसके शरीरके दिव्य प्रकाशसे सारा संसह व्याप्त हो गया।

अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। नियन्त्रित

<sup>&</sup>quot; ब्रीदन्दरकान हे आदिके अनुसार यह गण्डकीके पूर्वीतरक्टपर तेपालका मृक्तिकाथ पर्वत ही है "महाभारत १०७५, ५७. २१६ २ ३।९४।६० ८६ ९१ ९२,९०।२३ १३ २५ १८ १९ में भी हमा भृगुपुत्र असे अल्लेख है। टीकाकार र्चंत्र चीलकण्डके अनुसार यह "तुङ्गनाथ 🐉 According to Nikkantha it is Tunganath (Geog Dic of Acc & Med India P 341

<sup>ै</sup> स्वरूपान्तरसे यह कवा बीपद्भागवत ४।३० १३ तथा 'विष्युपुराण' वे प्रथम अंजवेर १५वें वश्यायमें भी है।

इन्द्रियोंचाली उस कन्याके सामने स्वयं मैं नियन्त्रित-रूपसे प्रकट हुआ, अत- तबसे मैं 'हचीकेश' नामसे यहाँ स्थित हुआ\*। फिर मैंने उससे कहा 'बाले। तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे सनमें जो कुछ बात हो, यह मुझसे वररूपमें माँग लो। अन्य किन्हीं व्यक्तियोंके लिये जो अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा अदेव वर भी मैं तुम्हें इस समय देनेके लिये तत्पर हूँ।'

तब 'रुरु'नामकी उस दिव्य कन्याने मुझ श्रीहरिकी बारंबार प्रणाम स्तुति की और कहा--'जगत्पते! आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो देवाधिदेव! आप इसी रूपसे यहाँ विराजनेकी कृपः कीजिये।' तब मैंने इससे फहा—'बाले तुम्हारा कल्याण हो। मैं तो वहीं हैं, अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी माँग लो।' इसपर उसने

मुझे प्रणाम कर कहा- 'देवेश! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे हो नामसे प्रसिद्ध हो जाय—इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है ' सभए तब मैंने कहा— देवि! ऐसा ही होगा, तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीधर्म तीन रातोंतक निवास एवं स्नान करेगा, वह मेरे दर्शनसे पवित्र हो जायगा—इसमें कोई संशय नहीं। उसके जाने अनजाने किये गये सभी पाप नष्ट हो जायेंगे इसमें कोई संदेह नहीं '

देखि! इस प्रकार 'रुरु'को वर देकर मैं वहीं अन्तर्धान हो गया और वह भी समयानुसार पवित्र तीर्थ बन गयी।

[अध्याय १४६]

#### rand WARTH rated

### 'गोनिष्क्रपण'-तीर्थ और उसका माहात्म्य

**धरणीने कहा**—भगवन्! आपकी कृपासे | मैंने रुरुक्षेत्र हुपीकशकी महिभाका वर्णन सुना देवेश. अब जो उपन्य पावन क्षेत्र हैं, उन्हें बतानेकी कृपा कीजिये

भगवान् वसह कहते हैं—देवि! हिमालय पर्वतके शिखरपर मेरा एक क्षेत्र है, जिसका नाम है—'गोनिक्कमण', जहाँ पहले सुरभी आदि गाँएँ समुद्रसे तैरकर बाहर निकली थीं। बहुत पहले 'और्वनाम' से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे, जिन्होंने यहाँ दीर्घ कालतक निष्कामभावसे तपस्या की थी। वर्स्थरे! कुछ दिनोंके बाद जिस कैंचे पर्वतपर वे तपस्या कर रहे थे, फलों एवं फुलोंसे परिपूर्ण लक्ष्मी भी वहाँ प्रकट हो गयाँ। अतः वहर्रे कुछ और तपस्वी बाह्मण आ गये। इसी समय कहींसे घूमते हुए वहाँ महान् तेजस्वी | आश्रमको जिसने जलाया है, वह भी दु-खसे

भगवान् शंकर भी आ गये। एक बार और्वमृति जब कुछ कमलपृष्मोंके लिये हरिद्वार गये थे कि महादेवने अपने उग्न तेजसे और्वपृतिके उस प्रिय आश्रमको भस्म कर दिया और फिर वहाँसे यशाणीय अपने वासस्थान हिमालयपर चले गये। देवि! त्रीक उसी समय मुनिवर और्व पत्र पुष्पकी टोकरी लिये हरिद्वारसे अपने उस आव्रमपर आ गये। यधपि मृनि शान्त एवं मृद् स्वभावके क्षमाशील एवं सत्यव्रतमें तत्पर रहनेवाले थे. तथापि प्रभृत फूलों, फलों एवं जलोंसे सम्पन्न उस आश्रमको दग्ध हुआ देखकर वे क्रोधसे भर गये। दुःखके कारण उनकी आँखें हबहबा गयों और क्रोधसे भरकर उन्होंने यह शाप दिया--'प्रचुर फुर्लो, फलों और डदकोंसे सम्यन मेरे इस

<sup>🌯</sup> इस्तेकाणि नियम्बाहं यतः प्रत्यक्षतं गतः 🥂 इपीकेश इति खरातो नाम्बा तबैय संस्थितः 🛭 र वराहपुराण १४६ . ७३)

संतप्त होकर सारे संसारमें भटकता फिरगा। फलत: भगवान् शंकर समस्त संसारके स्थामी होते हुए भी उसी क्षण व्याकल हो उठे और ठन्होंने उमा देवीसे कहा—'प्रिये, और्यमुनिकी कठिन तपस्या देखकर देवसमुदायके इदयमें आनडू छा भया था। इसलिये मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि 'भगवन्। अखिल जगत् बल रहा है। फिर भी वे (और्व) इससे बचानेके लियं कोई चेष्टा नहीं करते। हमती प्रार्थना है कि आप उसके निवारणके लिये कोई ऐसा उपाय क्रोजिये जिससे सबकी सुरक्षा हो सके।' जब देवताओंने मुझसे इस प्रकार कहा, तब मैंने और्वके आश्रमपर तृतीय नेत्रकी दृष्टि डाल दी, अत: उनका वह आश्रम भस्म हो गया। हमलोग तो वहाँसे बाहर निकल गये, सिंतु आश्रमके जलनेसे आर्थको महान् दु.ख तथा संताप हुआ शिवं वे क्रोधसे भर उठे हैं और अब उनके रोषयुक्त ज्ञापसे हमारे मनमें भी बड़ी व्यथा हो रही है।'

वसुंधरे। फिर महाभाग सम्भुने अशान्त होकर इथर उधर अमण करना आरम्भ किया; किंतु किसी क्षण वे शान्त न रह सके मैं भी उनके आत्मा होनेसे उस समय उनके दु:खसे दु:खी और संतप्त होकर निश्चेष्ट-सा हो गया। ३धर पार्वतीने भगवान् शंकरसे कहा - 'अब हमलोग भगवान् नारायणके पास चलें। सम्भव है, उनकी क्षणी और परामशंसे हमें शान्ति मिल जाय। अथवा भगवान् नारायणको साथ ले फिर हम सभी और्वके पास चलें और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो शाप दिया है, उसे वापस कर लें क्योंकि इससे हम सभी जल रहे हैं '

देवि! फिर उस समय इस प्रकारके सभी प्रयत्न किये गये, किंतु आँविने उत्तर दिया—'मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, मैं ,

उपाय बतला सकता हूँ, सुरिंभ गायोंको लेकर आप लोग वहाँ जायें और ये गाँएँ अपने दूधसे रुद्रको स्नान करायें तो निश्चय ही इस शापसे आप सब छूट जायेंगे, इसमें संदेह नहीं।'

कल्याणि। उस अवसरपर मैंने महान् शक्तिशालिनी सतहत्तर सुरिभ गायोंको स्वगंसे नीचे उतारा और उनके दूधसे सिक्त हो जानेपर रूद एवं अन्य सबोंकी जलन भी सदाके लिये शाना हो गयी तबसे उस स्थानका नाम 'गोनिष्क्रमण' तीर्थ हो गया। जो मनुष्य वहाँ एक रात भी निवास एवं स्नान करता है, वह 'गोलोक' में जाकर आनन्दका उपभोग करता है उत्तम धर्मके आचरण करनेके पश्चात् यदि उसको वहाँ (गोनिष्क्रमण-तीथमें) मृत्यु होती है तो वह शक्कुं, चक्र एवं गदासे सम्मन्न होकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है

यहाँ गौआंके पृख्ये निकला हुआ एक अत्यन्त श्रुति-सुखद शस्द सुनायी पड़ता है। एक बार प्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको मैंने स्वयं ऐसा सुसंस्कृत शस्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिये। ऐसा ही गोस्थलक नामका एक परम पवित्र क्षेत्र है। वहाँ मुझमें श्रद्धा रखनेवाले पवित्रातमा पुरुषको शुभ कर्म करना चाहिये। उसके प्रभावसे वह पापाँसे यथाशीच छूट जाता है महाभागे! जिस समय संकरको और्वमुनिका शाप लगा था और वे उससे चल रहे थे, तब वे मरुद्रगोंके साथ वहाँ गये तथा शापसे उनकी पुक्ति हो चयी, इसोसे इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है। यह गोस्थलक' नामवाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकारसे शान्ति प्रदान करनेवाला है।

महाभागे! यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण मङ्गलांको प्रदान करनेवाला और मेरे मार्गका अनुसरण करनेवाले भक्तोंमें श्रद्धाकी वृद्धि करनेवाला है। यह श्रेष्ठांमें

परम श्रेष्ट, मङ्गलोंमें परम मञ्जल, लाभोंमें परम लाभ और धर्मोंमें उत्तम धर्म है। यशस्विति! मेरे निर्दिष्ट पथके पथिक पुरुष इसका पाठ करनेके प्रभावसे तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा सब मनारथोंको प्राप्त कर लेते हैं मनस्विनि! इसके पाठक इस अध्यायमें जितने अक्षर हैं, उतने वर्षोतक मेरे धाममें सुरमेभित क्षेते हैं। प्रतिदिन इसे पढनवाले मानवका कभी एतन नहीं होता और उसकी इक्कीस पीढ़ियाँ तर जाती हैं। निन्दक, मूर्ख और है, जिसके विषयमें तुमने पूछा था . [ अध्याय १४७]

दुष्टोंके सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये। इसके स्वाध्याय करनेकी योग्यतावाले पुत्र या शिष्यको हो इसे सुनाना चाहिये। बसुंधरे! पाँच योजनके विस्तारकाले इस क्षेत्रसे मेरा अतिशय प्रेम हैं। अतएव में यहाँ सदा निकास करता हूँ। यहाँ गङ्गाकी धार) पूर्व दिशासे होकर पश्चिम दिशामें विपरीत घहती है।\* ऐसे गृहः रहस्यको जानकारी सभी सत्कर्मीमें सख प्रदान करती है। महाभागे। यही वह गुप्त क्षेत्र

#### NAMES OF THE PARTY.

# स्तुतस्वामीका पाहात्स्य

पृथ्वी कोली—जगत्प्रभो गौआंकी महिमा बड़ी विचित्र है। इसे सुनकर मेरी सम्पूर्ण शङ्काएँ शन्त हो गर्यो। नारायण! ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तीर्थोंको बतानेकी कृपा कीजिये। प्रभा यदि इस क्षेत्रसे भी कोई विशिष्ट श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइये

भगवान् वराह कहते हैं — महाभागे ! अब मैं तुम्हें एक दूसरा क्षेत्र बताता हूँ, जिसका नाम है 'स्तुतस्वामी'। सुन्द्रिः द्वापरयुग आनेपर मैं वहाँ निवास करूँगा। उस समय श्रीवसुदेवजो मेरे पिता होंगे और देवकी माता, कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सभी असुरोंका संहार करूँगा उस समय मेरे पाँच—शाण्डिल्य, जार्जलि, कपिल डपरायक और भग नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं बासुदेख, संकर्षण, प्रचुम्न तथा अनिरुद्ध— इन चार रूपोंमें सदा प्रत्यक्ष रहेंगा। उस समय कुछ लोग इस चतुर्व्यूहको उपासनासे, कुछ ज्ञानके प्रभावसे और कुछ व्यक्ति सत्कर्पमें परायण रहकर मुक्त होंगे। सुश्रोणि! कितनींकी तो इच्छानुसार किया हुआ यज्ञ तथा बहुतोंको क्कर्मयोग इस संसारसे तार देता है। कुछ सञ्जन दिनींतक स्नान करनेसे मनुष्यके सभी पाप धुल

योगका फल भोगकर मुझमें स्थित संसारको देखते हैं। मुझमें विधिपृत्वक निष्टा रखनेवाले कितने मनुष्य सब जीवोमें मेरा ही रूप देखते हैं भूमें । बहुत से पुरुष अखिल धर्मीका आचरण करते, सब कुछ भोजन कर लेते और सभी पदार्थींका विक्रय भी करते हैं, तब भी यदि उनका चित्त मुझमें एकाग्र रहा और वे उचित व्यवस्थामें लगे रहे तो उन्हें मेरा दर्शन सुलभ हो जाता है।

देवि यह वराहपुराण संसारसे उद्धार करनेके लिये परम साधन एवं महान शास्त्र है मेरे भक्तोंकी व्यवस्था ठीक रूपसे चल संके, इसलिये मैंने इस परम प्रिय प्रयोगका वर्णन किया है शाण्डिल्यप्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छानुसार इन साधनोंका प्रचार (प्रवचन) करेंगे

मेरे इस 'स्तृतस्वामी' क्षेत्रसे लगभग पाँच कोसको दूरीपर पश्चिम दिशामें एक कुण्ड है। उसका जल मुझे बहुत प्रिय सगता है . उस अगाध जलवाले सरोवरका पानी स्वयं अथवा मरकतमणिके समान चपकता है। मेरे इस सरोवरमें पाँच

<sup>•</sup> अनुमानवः यह स्थान ऋषिकेतके ऊपर क्यासम्बद्धे कुछ दूर आगे है।

अते हैं। इसके समीप ही 'धूतपाप' नामक तीथ है, जो मणिपूरिगरिके ऊपर है। वहाँ निवास करनेवाले प्राणीपर तबतक जल-धारा नहीं गिरती, जबतक उसके सभी पाप समाप्त न हो जावें। यह खड़े आश्चर्यकी बात है। सुश्रीणि! सम्पूर्ण पापोंके नष्ट हो जानेपर हो प्राणीपर जलधारा वहाँ गिरती है। ऐसे हो वहाँ एक पीपलका नृक्ष भी है

पृथ्वी बहेली—'भगवन्। आप हो 'स्तुतस्वामी' हैं, मैंने ऐसी बात सुनी है। अब इस 'स्तुतस्वामी' नामसे आपका अभिप्राय क्या है? इसे बतानेकी कृषा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं —वसुंधरे! जब मैं

'मणिपूर' नामक स्थानपर था, उस समय मन्त्रोंके प्रयचन करनेवाले ब्रह्मा आदि बहुत-से देवतालोग मेरी स्तुति करने लगे। परम सौभाग्यवती देवि इसी कारण नारद, असित, देवल तथा पर्वत नामवाले मृनिगणोंने भक्तिसे सम्मन्न होकर उस समय उस 'मणिपूर' पर्वतपर मेरा नाम 'स्तुतस्वामी' रखा। तबसे मेरे सत्कर्मसे सम्बन्धित मेरा यह 'स्तुतस्वामी' नाम विख्यात हुआ। भद्रे मैंने तुमसे अखिल धर्मोंको आश्रय देनेवाला यह 'श्रीस्तुतस्वामीका माहात्म्य' बतलाया। अब तुम दूसरा कौन प्रसङ्ग पूछना चाहती हो, यह बतलाओ।

ALL PROPERTY.

### द्वारका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—भगवन्। देवेश्वर। आपकी कृपासे 'स्तृतस्वामी' का माहातम्य सुननेका सौभाग्य मिला है कृपानिधे अब इन स्तृतस्वामीके गुण एवं माहात्म्य मुझे सुनानेकी कृपा करें

भगवान् वराह कहते हैं—देवि। द्वापरयुगमें यादवाँके कुलमें कुलोद्धारक 'शीरि वसुदेव' नामसे मेरे पिता हाँगे। उस समय विश्वकर्माद्वारा निर्मित दिव्य पुरी द्वारकामें मैं पाँच साँ वर्षांतक निवास करूँगा उन्हों दिनों दुवासा नामसे विख्यात एक ऋषि हाँगे, जो मेरे कुलको शाप दे देंगे। पृथ्वि उन ऋषिके शापसे संतप्त होनेके कारण दृष्णि, अन्धक एवं भोज-कुलके सभी व्यक्तियोंका संहार हो जायमा। उसी समय बाम्बवती नामवाली मेरी एक प्रिय पढ़ी होगी। वह मेरे सुखकी साधिका बनेगी। उससे एक महान् भाग्यशाली पुत्रका जन्म होगा। रूप एवं यौवनका गर्व करनेवाला मेरा वह परम सुन्दर पुत्र साम्ब नामसे विख्यात होगा, जो भुझे प्रिय होगा

अब मैं वैष्णव पुरुषोंको सुख प्रदान करनेवाले |

द्वारकाके स्थानांका वर्णन करता हूँ, सुनोः 'पञ्चसर' नामसे विख्यात मेरा एक गृह्य क्षेत्र है। सभुद्रके तटसे कुछ दूर जाकर मेरे कर्ममें (भक्तिमें) संलग्न मानवको सुखी बनानेवाले उस क्षेत्रमें छः दिनोंतक निवासकर स्नान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप स्नान करनेवाला मनुष्य अप्सराओंसे भरे हुए स्वर्गलोकमें आनन्दका उपभाग करता है। उस 'पञ्चसर'धाममें प्राण त्याग करनेवाला भनुष्य मेरे लोक (वैकुण्ठ) में प्रतिष्ठा पाता है। वहीं समुद्रमें मकरकी आकृतिवाला एक स्थान है, जहाँ अनेक मगरमच्छ इधर-उधर घूमते हुए दिखलायो पडते हैं, पर जलमें स्नान करनेवाले व्यक्तियोंके प्रति वे कुछ भी अपराध नहीं करते। मानव उस वियल जलमें जब पिण्डोंको फेंकते हैं तो उन्हें दर रहनेपर भी वे अपटकर ले लेते हैं, परंतु बिना दिये मे ठन्हें नहीं लेते। इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जलमें पिण्ड देता है तो उसे वे नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुषोंके फेंके हुए पिण्डोंको वे ग्रष्टण कर लेते हैं

देवि ! मेरे इस द्वारकाक्षेत्रमें 'पञ्चपिण्ड' नामसे प्रसिद्ध एक गृहा स्थान है. उसमें अगाथ जल है उसे पार करना सभीके लिये कठिन है। वह एक कोसके विस्तारमें फैला है। प्रनुष्य पाँच रात वहाँ रहकर मेरा अभिषेक करे इससे वह इन्द्रके लोकमें नि-संदेह आयन्द भोगता है। यशस्विनि यदि वहाँ उसके प्राण शरीरसे निकल गये तो फिर यह वहाँसे मेरे धाममें पहुँच जाता है। उसी हुएकाश्रेत्रमें हंसकुण्ड-नामस क्षिख्यात एक तीर्थ है, जहाँ 'मणिएर' पर्वतसे होकर एक जलकी धारा गिरतो है। उस तीथमें छः दिनांतक रहकर स्त्रात करनेकी बड़ी पहिमा है। महाधारे! इसमें स्नान करनेवाला व्यक्ति आसक्तिरहित होकर वरुणलोकमं आनन्द प्राप्त करता है। वरानने! यदि उस 'इंसतीर्थ' में वह अपने पाञ्चभौतिक शरीरका त्याम करता है तो वरुणलोकका परिस्थाप कर मेरे लोकमें पहुँचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारकाक्षेत्रमें 'कदम्ब' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। यह वह स्थान है, जहाँ वृष्णिकुलके शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम सिधारे थे। मनुष्यको चाहिये कि चार राततक वहाँ निवास करके मेरा अभियंक करे ऐसा करनेसे वह पुण्यानमा पुरुष नि संदेह ऋषियाँके लोकोंको प्राप्त कर लंता है।

वसंधरं। मेरे उसी हारकाक्षेत्रमें 'चक्रतीर्थ' नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ भणिपुर पर्वनसे हाती हुई जलकी पाँच धाराएँ गिरती हैं। पाँच दिनोतक वहाँ रहकर आभवेक करनेवाला मनुष्य दस हजार वर्षांनक स्वर्गमें सुख भोगता है। शोध और माहसे मुक्त होकर मानव यदि वहाँ प्राप छोड़ता है तो सम्पूर्ण आसक्तियाँका परित्याम कर वह मेरे धाममें चला जाता है उसी द्वारकाक्षेत्रमें एक 'रैयतक' नामका तोर्थ है। जहाँ

प्रसिद्ध है। बहुत-सी लताएँ, बन्नरियौं और फून उसकी छवि छिटकाते रहते हैं। उसके दसीं दिशाओं में अनेक बणवाले पत्थर तथा गुहाएँ हैं और वह वापियों तथा कन्दराओं से भी युक्त है तथा देवसम्दायके लिये भी दुर्लभ है। मनुष्यकी छ-दिनांतक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिये। फिर तो वह कृतकृत्य होकर निश्चय ही चन्द्रमाके लोकमें चला जाता है। मेरी पूजामें निस्त वह पुरुष यदि वहाँ प्राणोंका त्याम करता है तो उस लोकसे मेरे धाममें निवास करने चला जाता है। महाभागे! वहाँकी भी एक अलॉकिक बात बनलाता हुँ सुनो। धर्मके अधिलावी प्राय: सभी पुरुष वह दृश्य देख सकते हैं, इसमें काई संदेह नहीं है। वहाँ सम्पूर्ण वृक्षांके बहुत से पत्ते गिरते हैं, किंतु एक भी पता किसीको दिखायी नहीं पड़ता। सभी पसे विमल जलमें चले जाते हैं एक विशाल बुक्ष मेरे पूर्वभागमें है तथा इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष मेरे पाश्वभागमें हैं। देवतालोग भी इन जुशोंका दर्शन करनेमें असमर्थ हैं भीच कोसका विस्तारवाला वह स्थान तथा महान् वृक्ष— ये दोनों अत्यन्त शोधनीय हैं। सुन्दर गन्धवाले पद एवं उत्पल उसे चारों ओरसे घेरे हुए हैं। बहुत सी म्हितियाँ और जलोंसे पूर्ण तासाव भी उसके सभी भागोंमें हैं। मनुष्यको आठ दिनोतक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिये इसमें स्नान करनेवाला अप्सराओंसे युक्त दिव्य वन्दनवनमें विहार करता है।

वसुंधरे! मेरे इस द्वारकी-क्षेत्रमें 'विष्णुसंक्रम नामका एक स्थान है, जहाँ 'जरा'नामक व्याधने महो अपने वाणसे मारा था भैंने वहीँ पुनः अपनी मूर्तिकी स्थापना कर दी है। महाभागे। वहाँ एक कुण्ड भी है। यह स्थान 'मणिपूर पर्वत' पर है, ऐसा मैं लॉला करता है, वह स्थान समस्त लोकोंमें सुना जाता है। वहाँ जलकी एक धारा गिरती है

लाभ एवं हानिसे निश्चिन्त होकर वहाँ निवास करनेवाला मनुष्य सूर्यलोकका उल्लङ्कन कर मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है।

देवि दसों दिशाओं में चारों और फैला हुआ यह मेरा 'द्वारकाक्षेत्र' तीस योजनके 'प्रमाणमें वसरोहे. वहाँ जो पुण्यातमा मनुष्य मेरा भक्तिपूर्वक दर्शन करेंगे, उन्हें बहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जायगी। यह प्रसङ्घ आख्यानोंमें महान आख्यान, शान्तियोंमें परम शान्ति, धर्मोंमें परम धर्म, द्युतियोंमें परम द्युति, लाभोंमें परम लाभ, क्रियाओं में परम क्रिया, श्रुतियों में परम श्रुति तथा तपस्याओं में परम तपस्या है। भद्रे । जो मानव प्रात काल उठकर इसका अध्ययन करता है. वह अपने कुलकी इक्कीस पीढियोंको तार देता है। देवि ! द्वारकाक्षेत्रके इस पुनीत प्रसङ्गको मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इचित एवं लोकोपकारी अन्य कोई प्रसङ्घ तुम पूछना चाहती हो तो पूछो

[अध्याय १४९]

#### AND THE PROPERTY AND AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY

# सानन्दूर माहात्म्य

पृथ्वी बोली—प्रभो! आपने कृपापूर्वक मुझे | द्वारका-माहात्म्यका वर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषयको सुन्तेसे मैं कृतकृत्य हो गयी। जगत्प्रभो! यदि इससे भी अधिक कोई गुहा प्रसङ्घ हो वो यह भी मैं सुनना चाहती हैं। जनादन, यदि मुझपर अग्पकी अपार दया हो तो यह भी कहनेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं — देवि . 'सान-दूर' नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवासस्थल 🕏। यह क्षेत्र समृद्रसे उत्तर और मलयगिरिसे दक्षिणकी ओर है। वहाँ मेरी एक मध्यम प्रमाणको अत्यन्त आश्चयंपयी प्रतिमा है। जिसे कुछ लोग लोहेकी, कुछ लोग तींबेकी और कितने व्यक्ति कांस्य (कॉंसा) धातुसे निर्मित समझते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि यह सीसकी बनी है। मेरी उस प्रतिमाको अन्य व्यक्ति प्रस्तरको बनी हुई भी कहते हैं। भूमे! अब वहाँके स्थानोंका वर्णन करता हैं, सुनो। यशस्थिन। इस 'सानन्दूर' नामक मेरे क्षेत्रको ऐसी महिमा है कि वहीं जानेवाले मानव संसार सागरसे पार हो। जाते हैं।

एक मेरा परम उत्तम गुद्ध क्षेत्र है। प्रिये। रामसर और समुद्रके समागमका वह स्थान है। महाभागे! वहाँ स्थच्छ जलवाला एक कुण्ड है। बहुत-सी बल्लरियों लताओं और पश्चियोंसे उसकी विनित्र शोधा होती है। समृद्रके संनिकटमें ही कुछ बोजन दूरीपर वह स्थान है। अनेक सुगन्धित उत्तम कुमुद एवं कमलके पुष्प उसकी सदा मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। मनुष्यको चाहिये कि वहाँ छः दिनाँतक निवास एवं अवगाहन करे। इसके प्रभावसे वह कुछ समय समुद्रके भवनमें रहकर मेरे धाममें चला जाता है।

सुमध्यमे! सानन्दूर-क्षेत्रमें 'खळसर' नामसे विख्यात मेरा एक परम गुह्य क्षेत्र है। वहाँसे पूर्व-भागमें कुछ योजनको दूरीपर वह स्थान है। उस कण्डके मध्यभागमें विषमरूपसे जलकी चार धाराएँ गिरती 🕏 । कल्याणि ! तन धाराओंके जल अत्यना निर्मल होते हैं। चार दिनोंतक रहकर वहाँ मनुष्यको स्नान करना चर्किये। इस पुण्यसे वह चार लोकपालोंके उत्तम नगरोंमें जानेका अधिकारी होता है। वहाँके तालाबका नाम 'शक्रसर' है। यदि वहाँ कोई व्यक्ति प्रत्य परित्याग करता है। तो वरानने। 'सानन्दूर' क्षेत्रमें संगमन नामका वह लोकपालींका स्थान छोड़कर मेरे धाममें

जो आश्चर्यकी बात देखी जाती है, उसे कहता हैं, सुनो ! भूमे ! जिनका अन्त करण पवित्र है तथा जो मझमें श्रद्धा रखते हैं, वे ही उस दुश्यको देख पाते हैं। उस दृश्यके प्रभावसे संसार-सागरसे परुषोंका उद्धार हो जाता है। भद्रे! वहाँ चारों दिशाओं से जलकी चार धाराएँ गिरती हैं । वहाँका गिरा हुआ जल न अधिक बढ़ता है और न कम ही होता है, उसकी स्थिति सदा समान बनी रहती है। भाइपद मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके पण्य पर्वपर कार्नोको मनाहर सुनायी पहनेवाला उत्तम गीत वहाँ उच्चरित होता रहता है।

बस्धरे! शुर्पारक नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम पवित्र एवं गृह्य क्षेत्र है, जो परशुराम और श्रीरामके आधर्मासे सुशोभित है। देवि! वह पावन स्थल समुद्रके सटपर है। मैं वहाँ शाल्मली वृक्षके नीचे निवास करता हूँ। वहाँ पाँच दिनोंतक रहकर मनुष्यको स्नान करना चाहिये। इसके फलस्थरूप मनुष्य ऋषिलोकमें जाकर अरुन्धतीका दर्शन कर सकता है। यदि मेरे शुद्ध सत्कर्ममें संलान रहता हुआ वह पुरुष अपने प्राणांका त्याग करता है, तो ऋषिलोकको छोडकर मेरे स्थानमें पहुँच जाता है। यहाभागे। इसकी एक आश्चर्यमयी बात यह है कि यहाँ जो मुझे एक बार प्रणाम करता है, वह बारह वर्षोतक किये गये नमस्कारके | पीढ़ीक पूर्वपुरुष तर जाते हैं [अध्याय १५०]

आनन्दपूर्वक निवास करता है। महाभागे ! वहाँ | फलका भागी हो जाता है। इस शूपांस्क \*क्षेत्रमें निष्ठाबान् पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं, मायासे मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते।

> महाभागे ! इसी 'सानन्दुर'क्षेत्रमें मेरा एक परम गम्ब स्थान है। वायष्य (पश्चिम और उत्तरके) कोणमें विराजधान उस क्षेत्रका नाम 'जटाकुण्ड' है। प्रिये। चारों ओर वह दस योजनतक फैला है। यह स्थान मलयाचलके दक्षिण और समुद्रके उत्तर भागमें है। यहाँ रहकर मानवको पाँच दिनीतक स्नान करना चाहिये। इसके फलस्वस्क्य वह व्यक्ति आगस्त्यमुनिके आश्रममें जाकर निश्चय ही आनन्दपूर्वक निवास कर सकता है। वदि मेस चिन्तन करता हुआ मानव वहाँ प्राण-विसर्जन करता है तो वह उस स्थानको छोडकर मेरे सोकमें जानेका पूर्ण अधिकारी बद जाता है। सब्रोणि! उस कुण्डको नौ जलको धाराएँ हैं।

> भद्रे ! यह 'सानन्दर' क्षेत्रकी महिमाका मैंने वर्णन किया। इसे सुननेसे भगवान् श्रीहरिमें भक्ति और श्रद्धा बढती है। यह क्षेत्र गुशोंमें परम गृह्य और स्थानोंमें सर्वोत्तम स्थान है। सुश्रोणि। नौ प्रकारकी भक्तियोंमें संलग्न जो व्यक्ति इस 'सानन्यूर'क्षेत्रमें जाता है, उसे भेरे कथनानुसार परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नताके साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके अठारह

### AND THE PROPERTY CO. NO. लोहार्गल-क्षेत्रका माहात्म्य

पृथ्वी बोली--विष्णी ! आप जगत्के स्वामी कोई सुखदायी गुप्त क्षेत्र हो तो मैं उसे भी जानना हैं। मैं आपके मुखसे 'सानन्दुर'क्षेत्रकी परम उत्तम । चाहती हैं, आप कृपया उसे भी बतलायें . धगवान् धराह कहते हैं -- देवि! मैं अब एवं रहस्यपूर्ण महिमा सुन चुकी। इसके सुननेसे मुझे परम शान्ति प्राप्त हुई। यदि इससे भिन्न और | तत्त्वपूर्वक एक दूसरे गुप्त क्षेत्रका प्रसङ्ग बताता

श्वांदक क्षेत्र आजके कमाई नगरका पाला स्वान है इसका भागवत to अरे 1२० तका महाभारत र 1३६ । ६५, ७ । ८५ ¥3. ११८।८ १२।४९।६६-६७, जातक ४ १६८ आदिमें भी दर्जन आया है। एवं इसका सोघार या ओप्तर कामसे व्यक्तिसम्बं भी उल्लेख मिलक है

हूँ सुनो। 'सिद्धवट' नामक स्थानसे तीस योजनकी दूरीगर म्लेच्छोंका देश है, जिसके मध्य दक्षिण पाममें हिमान्यपर्वत स्थित है वहीं मेर्र 'लोहार्गल'\*, नामसे प्रसिद्ध एक गुप्त क्षेत्र है। वह पंदर आयामका क्षेत्र चारों और पाँच योजनतक फैला है चतुर्दिक केष्ट्रित वह स्थान पापियोंके लिये दुर्गम एवं दुरसह है, पर जो सदा मेरे चिन्तनमें तत्पर रहते हैं और जिनका सारा समय पुण्यकार्यमें लगता है, उनके लिये वह परम सुलभ है। भद्रे। उस स्थानके उत्तर दिशामें मैं निवास करता हूँ। यहाँ सवर्णमयी मेरी प्रशस्त प्रतिमा है।

वसंधरे. एक समय मेरे उस उत्तम स्थानपर सम्पर्ण दानवानि आक्रमण कर दिया। मायाके बलसे उन्होंने पेरी अबहेलना भी कर दी थी, तब ब्रह्मा रुद्र, स्कन्द, इन्द्र, भरुद्गण, आदित्य, बसुगण, वाय, अञ्चिनीकुमार, चन्द्रमा, बृहस्पति तथा समस्त देव-सम्दायको मैंने वहाँ सुरक्षित किया और अपना तेजस्वी सदर्शनचक्र उठाकर इन निशाचरोंका संहार कर दिया। इससे देवगण आनन्दित हो विचरने लगे। तभीसे मैंने उस स्थानका नाम "लोहार्गल" रख दिया और प्रबल शक्तिशाली देवसम्दायकी वहीं प्रतिष्ठा कर अपनी भी पृतिमा पृतिष्ठित कर दी। उस स्थानपर मेरी प्रतिष्ठित पृतिका जो व्यक्ति यसपूर्वक दर्शन करता है, भूमें! वह मेरा भक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीन रातांतक वहाँ निवास करके शास्त्रविदित कर्म करता है और नियमके साथ वहाँके कुण्डमें स्नान करता है। यह कई हजार वर्धोतक स्वर्गमें जाकर आनन्द भोगता है -इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि अपने कर्मप्रें भलीभौति तत्पर रहनेवाला बह व्यक्ति वहीं प्राण त्यागता है तो उन स्वर्गलोकोंसे |

भी अग्ने मेरे धाममें चला जाता है।

एकं बार मैंने एक अश्वकी स्वनाकर उसे अखिल आभूवणोंसे अलंकृत किया वह अश्व श्रेत कमल, शृङ्ख अयवा कुन्दपुष्पके समान विद्यां-तित ही रहा था धनुष, अश्वसूत्र और कमण्डलु लेकर तथा उसपर आसीन होकर मैंने यात्रा आरम्भ की और चलते चलते सीधे श्रेतपर्वतपर पहुँचा, जहाँ कुरुवंशी रहते थे फिर वहाँसे मैंने उन्हें गिराना आरम्भ किया और आकाशतलसे बहुतसे दूसरोंको भी मार गिराया। इस प्रकार सभीको नष्टकर भी वह अश्व आकाशमें शान्त, ज्यों का-स्यों सुरक्षित तथा सुस्थिर रहा।

भगवान् वराह् बोले—सुमध्यमे! वबसे पुरुव उत्तम कुलके अधांपर चढ़कर स्वर्गतककी यात्रा करने लगे। देखि! 'पञ्चसार' नामसे प्रसिद्ध भेरा एक परम गुप्त क्षेत्र है। वहाँ शङ्कके समान सफेद एवं तीव गतिसे बहनेकली जलकी चार धाराएँ गिरती है। उस क्षेत्रमें चार दिनेंतक रहकर व्यक्ति 'चैत्राङ्गद' लोकमं जाकर गन्धवंकि साथ विहार करतः है और बहाँ प्राणत्यागकर प्राणी भेरे लोकको प्राप्त होता है। यहीं 'नारदकुण्ड'नामसे विख्यात मेरा एक दसरा उत्तम क्षेत्र हैं, जहाँ तालवृक्षके समान मोटी जलको पाँच धाराएँ गिरती हैं। उस तीथमें एक दिन निवास और स्नान कर पुरुष देशर्षि नास्दजीके दर्शनका सौभाग्य फ्राप्त करता है तथा वहीं भरकर मेरे धामको जाता है। यहीं एक वश्चिष्ठकुण्ड है, जिसमें जलकी तीन धाराएँ गिरती हैं। वहीं पाँच यत स्नान तथा निवास कर मनुष्य वसिष्ठजीके लोकमें आनन्द प्राप्त करता है। मेरे कमौमें लगा वह पुरुष यदि यहाँ प्राप छोड़ता है तो उस लोकको छोड़कर मेरे धाममें पहुँच जाता है

<sup>\*</sup> इसका वर्णन अरु १४०) ५ आदियें भी आया है। यह लोहानदोपर स्थित लोहामाट है। देखिने पृष्ठ २६५ को टिप्पणी Lohaghat in kumauon, 3 miles north to the champawat, on the river Loha (N.L Dey Geog Dic of Anc & Med India P 115)

देवि ! इस 'लोहागल'क्षेत्रमें मेरा एक पश्चकुण्ड नापक प्रधान तीर्थ है, जहाँ हिपालयसे निकलकर जलकी पाँच धाराएँ गिरती हैं। वहाँ पाँच दिनोंतक निवास एवं स्नानकर मनुष्य "पञ्चशिख" स्थानपर निवास करता है। यदि इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर वह मेरा भक्त वहाँ प्राण त्यागता है तो वह मेरे लोकको प्राप्त कर लेता है।

इसी 'लोहार्गल' क्षेत्रमें 'सप्तर्पिकुण्ड' संज्ञक एक अन्य तीर्थ है। वहाँके स्नानके पुण्यसे पुरुष ऋषियोके लोकॉर्मे जाकर हर्षपूर्वक निवास करता है। देवि! वहीं 'अग्निसर' नामसे विख्यात एक कुण्ड है। जहाँ आठ रातीतक रहकर तथा उस कुण्डमें स्टानकर प्राणी सभी सुखांका उपभोगकर अङ्गिरामुनिके लोकको प्राप्त होता है, इसमें कांई संशय नहीं। यदि मुझसे सम्बन्धित कमंमें तत्पर वह पुरुष वहाँ प्राण छोड़ता है तो अग्निके लोकका त्यागकर मेरे धामको प्राप्त होता है।

देवि ! उसी 'लोहार्गल'क्षेत्रमें 'ठमाकुण्ड' नामसे एक प्रसिद्ध स्थान है। यह वह स्थान है, जहाँ भगवान् शकरकी परमसुन्दरी पत्नी गौरीका प्राकटध हुआ था। वहाँ दस रातांतक रहकर मनुष्यको स्नान करना चाहिये। इससे उसे गौरीका दर्शन सुलभ होता है और उनके लोकमें वह सानन्द निवास करता है। यदि आयु क्षीण होनेपर वह मनुष्य उस स्थानपर प्राणका त्याग करना है तो उस लोकसे हरकर मेरे धाममें कोभा पाता है। भगवान् शंकरके साथ उमादेशीका यहीं विवाह हुआ था। इसमें हंस कारण्डव, चक्रवाक, सारस

आदि पक्षी सदा निवास करते हैं। हिमालय-पर्वतसे होकर यहाँ निर्मल जलकी तीन धाराएँ गिरती हैं। मनुष्य बारह दिनोंतक यहाँ निवास और स्नान करे तो वह रुद्रलोकमें आगन्द करता हैं। यदि वहीं वह अत्यन्त कठिन कर्म करके प्राणींको छोड़ता है तो रुद्रलोकसे पृथकु होकर मेरे स्थानको यात्रा करता है। वहीं 'ब्रह्मकण्ड' समक स्थानमें चारों वेदोंकी उत्पत्ति हुई थी। इसीके **उत्तर-पाश्चमें सुवर्णके समान रंगवाली एक स्वच्छ** जलकी धारा गिरती है। जहाँ ऋग्वेदको ध्वनि हुई थो। यहाँ पश्चिमभागमें यज्केंद्रसे युक्त धारा तथा दक्षिण पार्श्वमें अथवंददसे समन्त्रित धारा गिरती है। सात रातींतक रहकर जो मनुष्य वहीं स्नान करता है, वह ब्रह्माके लोकको प्राप्त करता है। यदि अहंकारशुन्य होकर वह व्यक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उस लोकका परित्याग करके मेरे लोकमें आ जाता है महाभागे। मेरे इस 'लोहार्गल'क्षेत्रकी कथा बड़ी हो रहस्यात्मक है। सिद्धि चाहरेवाले मनुष्यको वहाँ अवस्य जाना साहिये। जरानने । सह क्षेत्र पचीस योजनकी दूरीमं चारों ओर फैला है और स्वयं ही प्रकट हुआ है यह विषय आख्यानांमें परम आख्यान, धर्माम सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा पवित्रोंमें परम परित्र है। जो श्रद्धाल् पुरुष इसका पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, उनके माता एवं पिता---इन दोनों कुलांके दस दस पूर्वपुरुषोंका संसार सागरसे उद्धार हो जामा है

[अध्याय १५१]

### AND THE PROPERTY. मथुरातीर्थकी प्रशंसा

सूतजी कहते हैं - ऋषियों भगवान् श्रीहरिकं | सर्वोत्तम एवं सबके लिये कल्याणकारी कोई तीर्थ हुारा 'लाहागल'क्षेत्रको महिमा सुनकर पृथ्योको **ब**ड़ा आश्चर्य हुआ और **वे वो**लीं

प्रभो । आपको कृपासे मैंने 'लाहायल'क्षेत्रका |

हो तो उसे बनानेकी कृपा कीजिये

भगवान् बराह कहते हैं - बसुंधरे। मध्राके समान मेरे लिये दूसरा कोई भी तीर्थ आकाश, माहातम्य सुना यदि इससे भी श्रेष्ठ तीर्थीमें | पाताल एवं मर्त्यः इन तीनों लोकीमें कहीं प्रियः प्रतीत नहीं होता। इसी पुरीमें मेरा श्रीकृष्णावतार हुआ, अतः यह पुष्कर, प्रयाग, उण्जैन काशी एवं नैमियारण्यसे भी बढ़कर है। यहाँ विधिपूर्वक निवास करनेवाला मानव नि:संदेह आवागमनसे मक्त हो जाता है। माधमासके उत्तम पर्वपर प्रयागमें निवास करनेसे मनुष्यकों जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मधुरामें एक दिन रहनेपर ही मिल जाता है। इसी प्रकार वाराणसीमें हजार घर्षोतक निवास करनंसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह मधुरामें एक क्षण निवास करनेपर सुलभ हो जाता है बसुंधरे, कार्तिक मासम पष्करक्षेत्रके निवासका जो सुविख्यात पृण्य (फल) है। वही पुण्य मधुरामं निवास करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषको सहज प्राप्त हो जाता है। यदि कांई 'मध्रामण्डल'का नाम भी उच्चारण करता है और उसे दूसरा कोई सुन लेता है तो सुननेवाला भी सब पापाँसे छूट जाता है। भूमण्डलपर समद्रपर्यन्त जितने तीर्थ एवं सरोवर हैं, वे सभी मधुराके अन्तर्गत स्थित हैं, क्योंकि साक्षात् भगवान् श्रोहरि ही गुप्तरूपसे वहाँ निरन्तर निवास करते हैं। कुब्जायक, सीकरब और मध्या - ये परम विशिष्ट तीर्थ हैं, जहाँ योग-तपकी साधना न रहनेपर भी इन स्थानांके निवासी सिद्धि पा जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।

देवि द्वापरयुग आनेपर मैं वहाँ राजा ययातिके वंशमें अवतार प्रहण करूँगा और मेरी क्षत्रिय ज्ञाति होगो उस समय मैं चार मूर्ति कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बनकर चतुर्ध्यृहके रूपमें सौ वर्षांतक वहाँ निवास करूँगा। मेरे ये बारों वियह क्रमशः चन्दन, सुवर्ण, अशोक एवं कमलके सदृश रूपवाले होंगे। उस समय धर्मसे द्वैष करनंवाले कंस आदि महान् भयंकर बतीस

दैत्य उत्पन्न होंगे, जिनका मैं संहार करूँगा, वहाँ सूर्यकी पुत्री यमुनाका सुन्दर प्रवाह सदा संनिकट सोभा पाता है मथुरामें मेरे और बहुत से गुफ तीर्थ हैं देखि उन सीथाँमें स्नान करनेपर मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है और वहाँ मरनेपर वह चार भुजाओंसे युक्त होकर मेरा स्वरूप बन जाता है।

देवि मथुरामण्डलमें 'विश्वान्ति' नामका एक तीर्थ है जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान करनेवाला मानव मेरे लोकमें रहनेका स्थान पाता है और वहाँ मेरी प्रतिमाका दर्शनकर सम्पूर्ण तीर्थोंके अवगाहनका फल प्राप्त करता है। जो दो बार उसकी प्रदक्षिणा कर लेता है, वह विष्णुलोकका भागी होता है। इसी प्रकार एक कनखल नामक अत्यात गुद्ध स्थान है, वहाँ केवल स्नान करनेसे ही मनुष्य स्वर्ण-सुखका अधिकारी हो जाता है। एसे ही 'विन्दुक' नामसे विख्यात मेरा एक परम गोप्य क्षेत्र है। देवि। उस क्षेत्रमें स्नान करनेवाला व्यक्ति मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है

वसुंधरे! अब उस तीर्थमें घटित एक प्राचीन इतिहास सुनी पाञ्चालदेशमें प्रसिद्ध काम्पिल्य कार्मिस्य नगरमें राजा ब्रह्मदत्त रहते थे। वहाँ तिन्दुक नामक एक नाई रहता था। बहुत दिनीतक यहाँ नियास करनेके बाद उसका पूरा परिवार श्रीण हो गया और यह पीडित होकर वहाँसे मधुरा चला आया और एक ब्राह्मणके घर रहने लगा। वहाँ वह ब्राह्मणके सैकड़ों कार्य करते हुए प्रतिदिन यमुना स्नान भी करता। इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होनेपर उसकी इसी तीर्थमें मृत्यु हुई, जिससे दूसरे जन्ममें वह जातिस्मर ब्राह्मण हुआ।

इसी मधुरामें एक 'सूर्यतीर्थ' है, जो सब पापांसे मुक्त करनेवाला है, जहाँ विरोचनपुत्र

फांग्लाबाद जिलेका कम्पिल' नगर।

बलिने पहले सुर्यदेवकी उपासना की थी। उसकी उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यदेवने तपका कारण पुछा। इसपर बलिने कहा —' देवेश्वर! पातालमं मेरा निवास है। इस समय मैं राज्यसे विश्वित हो गया हूँ एवं धनहोन हूँ।' इसपर भगवान् सूर्यने र्बालको अपने मुकुटसे चिन्तामणि निकालकर दिया, जिसे लंकर बलि पाताललोक चले गये वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यके समस्त पाप समाप्त हो। जाते हैं और वहाँ मरनेपर उस प्राणीको मेरे सोकको प्राप्ति होती है। देवि प्रत्येक रविवारक दिन, संक्रान्तिके अवसरपर अधवा सूर्व एवं चन्द्रग्रहणमें उस तीथमें स्नान करनेसे राजसूयः यज्ञके समान फल मिलता है। ध्रुवने भी यहीं स्नानादिपूर्वक कटोर तपस्या की थी, जिससे वह आज भी 'ध्रक्षलोक' में प्रतिष्ठा पाता है। वसुधे! जो पुरुष इस 'भ्रवतीर्घ'में श्रद्धा रखता है, उसके सभी पितर तर जाते हैं। 'धूवतीर्घ'के दक्षिणभागमें। 

तीर्थराजका स्थान है। देवि! वहाँ अवगाहन कर मानव मेरा थाप प्राप्त करता है। देवि: मधुरामें 'कोटितार्थ' नामक एक स्थान है, जिसका दर्शन देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। वहाँ स्नान एवं दान करनेसे मेरे धाममें प्रतिष्ठा मिलती हैं। उस 'काटितोर्थ' में स्नान करके पितरों एवं देवताओंका तर्पण करना चाहिये। इससे पितामह आदि सभी पितर तर जाते हैं। उस तीधमें स्नान करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठा पाता है। यहीं पितरोंक लिये भी दुर्लभ एक 'सायुतीर्थ' है। बहाँ पिण्डदान करनेसे पुरुष पितृलोकमें जाता है। देवि! यथामें पिण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है, बही फल यहाँ ज्येष्ठमें पिण्ड देनेसे प्राप्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं इन बारह तीथाँका केवल स्मरण करनेसे भी पाप दूर हो जाते हैं और पनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। [अध्याय १५२]

# मधुरा, थमुना और अकूरतीर्थों के माहात्स्य

भगवान् यसह कहते हैं— बसुंधरे। 'शिवकुण्ड'-के उत्तर 'नवक'नामक एक पवित्र क्षेत्र हैं, जहाँ स्नान करनेमात्रसे ही प्राणीको साँभाग्य सुलभ हो जाता है और पापी पुरुष भी मेरे धाममें प्रतिष्ठा प्राप्त करना है

अब इस तीर्थकी एक पुरानी घटना सुनो।
पहले नैमिक्षरण्यमें एक दुष्ट निषाद रहता था एक
बार वह किसी मासकी चतुर्दशीको मथुरा आया
और उसके मनमें यमुनामें तैरनेको इच्छा उत्पन्न
हुई। यद्यपि वह यमुनामें तैरता हुआ 'संयमन'
तीर्थतक पहुँच गया, फिर भी दैवयोगसे वह उससे
बाहर न निकल पाया और वहीं उसका प्राणाना
भी हो गया। दूसरे जन्ममें वही (निषाद) क्षत्रियवंशमें
उत्पन्न होकर सम्पूर्ण भूमण्डलका स्वामी बना
जिसकी राजधानी सौराष्ट्रमें थी और कालान्तरमें

वही 'यश्मधनु' नामसं प्रख्यात हुआ। वह अपने धर्म (क्षात्रधर्म तथा राजधमं) का भलीभाँति पालन करता तथा अपने राज्यकी रक्षा और प्रजाका रखन करनेमें समधं और सफल धा उसका विवाह काशिराजकी सुन्दरी कन्या पीवरीस हुआ। यक्ष्मधनुकी और भी रानियाँ थाँ. किंतु सभी रानियाँमें पीवरी ही उसे सबसे अधिक प्रिय थी। वह उसके साथ भवनों, उद्यानों, उपवनों और नदो तटोंपर विहार करता हुआ राज्यसुखका उपभाग करने लगा कालान्तरमें उसके सात पुत्र और पाँच पुत्रियाँ उत्पन्न हुई इस प्रकार यक्ष्मधनुकं सतहत्तर वर्ष बीत गये। एक समय अब वह शयन कर रहा धा तो अचानक उसे मथुगके संयमन तीधकी म्मृति हो आयी और उसके मुँहसे 'हा। हा शब्द निकलने लगा। इसपर प्रास्तों सोयी उसकी पटरानी

पीवरोने कहा—'राजन्! आप यह क्या कह रहे 🗗 ?' राजाने उत्तर दिया—'प्रिये। जो किसी मादक वस्तु आदिके सेवनसे बेसुध रहता है, नींदमें रहता है अथवा जिसका चित्र विक्षिप्त रहता है, उसके मुखसे असम्बद्ध शब्दोंका निकल जाना स्वाभाविक है। मैं नींदमें था, इसीस वे शब्द निकल गये। अत: इस विषयमें तुम्हें नहीं पूछना चाहिये।' फिर रानीके बार-बार आग्रह करनेपर यक्ष्मधनुने कहा---'शुभानने। यदि पेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मधुरापुरी चलें। वहीं मैं तुम्हें यह बात बतार्केगा। ग्राम, रत्न, खजाना और जनताकी सैंभालके लिये पत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर देना चाहिये। देवि ! विद्याके समान कोई आँख नहीं है. धर्मके समान कोई बल नहीं है, रागके समान कोई दु:ख नहीं है और त्यागसे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। संसारका संग्रह करनेवालेकी अपेक्षा त्याणी पुरुष सदैव श्रेष्ठ माना गया है।'

वसुंधरे! राजा बक्ष्मधनुने इस प्रकार अपनी पत्नी पीकरीसे सलाहकर अपने ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभिषेक किया और उसके साथ श्रेष्ठ पुत्रकों (मन्त्री आदि) के रहनेकी व्यवस्था कर दी। फिर पुरवासी जनतासे विदा ले हाथी, घोड़ा, कोष और कुछ पैदल चलनेवाले पुरुषोंको साथ लेकर वे दोनों मद्युसके लिये चल पड़े और बहुत दिनोंके बाद वे मथुरा पहुँचे। मधुरापुरी उस समय देवताओंको पुरी 'अमरावली'-जैसी प्रतीत हो रही थी। बारह नीथोंसे सम्यन्न उस पुण्यमयी पुरीने मानो पापोंको नष्ट करनेके लिये अपनेको मनोहर बना लिया हो।

वसुंधरे! जब राजा यक्ष्मधनु और पीवरीने मधुरापुरीका दर्शन किया तो उनका इदय प्रसन्न हो गया। फिर उस रानीने उस रहस्यको पूछा. जिसके लिये वे मथुरा आये चे । इसपर यक्ष्मधनुने कहा—'पहले तुम अपनी रहस्यपूर्ण बात बताओ, तब मैं बताऊँगः।'

पीवरी बोली—पहले मेरा निवास गङ्गके तटपर था, किंतु वहाँ भी मेरा नाम 'पीवरी' हो था। एक बार मैं कार्तिक द्वादशीके दिन इस मधुरापुरीके दर्शनके लिये यहाँ आयी। उसी समय नायद्वारा यमुनाको पार करते समय मैं अचानक 'धारापतन' तीर्थके गहरे जलमें गिर गयी जिससे मेरे प्राण निकल गये। इसी तीर्थके प्रभावसे मेरा काशो नरेशके यहाँ जन्म तथा फिर अपसे विवाह हुआ।

बसुंधरे! इसके बाद राजा यहमधनुने जिस प्रकार संयमन तीर्थमें उसकी मृत्यु हुई थी, बह सब कथा पीवरीसे सुनायी। कब वे दोनों मधुरामें ही रहने लगे और यमुनामें स्नान करनेका नियम बना लिये। प्रतिदिन नियमसे वे मेरा दर्शन करते। कालान्तरमें बहीं शरीर त्यागकर सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर वे मेरे लोकको प्राप्त हुए।

देवि। उसी मयुरामें 'मधुवन' नामक एक अत्यन्त सुन्दर स्थान है और यहीं एक 'कुन्दवन' के नामसे मेरा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ जानेपर ही व्यक्ति सफल-मनोरम हो जाता है। यहीं वनोंमें प्रधान एक 'काय्यकवन' है, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मेरे धामको भ्राप्त होता है। 'यहाँ के 'विमलकुण्ड' तीयमें स्नान करनेसे प्रणीके सम्पूर्ण पाप खुल जाते हैं और जो वहीं प्राणोंका परित्याग करता है, वह मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है पाँचवें वनको 'वकुलवन' कहते हैं। वहाँ स्नान कर मनुष्य 'अग्निलोक' को प्राप्त करता है। यमुनाके उस पार 'भद्रवन' नामका छठा वन है। मेरी धिक्तमें परायण रहनेवाले पुरुष ही वहाँ जा पाते हैं और उन्हें नश्गलोकको ग्राप्त होती है।

'खदिर वन' सातर्जा है और आठवाँ 'महाबन'। नवें बनका नाम 'लौहंजङ्गवन' है क्यांकि लौहजङ्ग ही इसकी रक्षा करता था। दसवें वनका नरम 'बिल्ववन' है। वहाँ आकर प्राणी ब्रह्माजीके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है। 'भाग्डीर' वन ग्यारहर्वी है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य माताके गर्भमें नहीं आता। बारहवाँ वन 'वृन्दावन' है, जहाँकी अधिष्ठात्री वृन्दादेवी हैं। देवि! समस्त पापाँका संहार करनेवाला यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। वसुंधरे! वृन्दावन जाकर जो गोविन्दका दर्शन करते हैं, उन्हें यमपूरीमें कदापि नहीं जाना पडता उनको पुण्यात्मा पुरुषोंकी गति सहज सुलभ हो जाती है।

यमुनेश्वर-तीर्थके 'धारापतन' में स्नान करनेपर मनुष्य स्वर्गका आनन्द पाता है और बहाँ प्राण त्यागनेवाला मेरे धामको जाता है। इसके आगे नागतीर्थ एवं 'घण्टाभरणतीर्थ' है। जिसमें स्नानकर मनुष्य सूर्यलाकमें जाता है। वसुधे! यहाँ 'सोमतीर्थ' का वह पवित्र स्थान है, जहाँ द्वापरमें चन्द्रमा मेरा दर्शन करते हैं। इसमें अधिषेककर मनुष्य चन्द्रलोकमें निवास करता है। यहीं जहीं सरस्वती नदी ऊपरसे उतरी है, वह पवित्र स्थान सम्पूर्ण पापोंको हरनेवाला है।

मध्राके पश्चिममें ऋषिण्य निरन्तर मेरी पूजा करते हैं। प्राचीन कालमें सृष्टिके अबसरपर ब्रह्माद्वारा मनसे निर्मित होनेके कारण इसका नाम 'मानसतीर्थ' पड़ गया है। यहाँ जो स्नान करते. 🕏 उन्हें स्वर्ग मिलता है। यहीं भगवान् श्रीगणेशका एक पुण्यमय तीथ है, जिसके प्रभावसे पाप दूरसे ही भाग जाते हैं . यहाँ चतुर्थी, अष्टमी और बाल ऊपरको उठे हुए थे उसने सुधनसे कहा—

चतुर्दशीके दिन स्नान करनेसे मनुष्योक सामने श्रीगणेशजीके प्रभावसे दृ:ख पासमें नहीं फटकते। विद्या आरम्भ की जाय अथवा यहाँ एवं दान आदिको क्रियाएँ सम्पन्न करनी हों तो सभी समयों में मौरीनन्दन गणशाजी धर्मकर्ता पुरुषके कार्यको सदा निर्विध्न पूर्ण कर देते हैं। यहीं आधा कोसके परिमाणवाला परम दृष्कर 'शिवक्षेत्र' हैं, जहाँ रहकर भगवान् शंकर इस मयुगपुरोकी निरन्तर रक्षा करते हैं। उसके जलमें स्नान और इस जलका पान कर मनुष्य मथ्सवासका फल प्राप्त करता है।

भगवान् बगह कहते हैं— देवि! अब मैं एक दूसरे दुर्लभ 'अक्रूर'तोधका वर्णन करता हूँ। अयन विषुष्य तथा विष्णुपदीकं शुभ अवसरपर में श्रीकृष्णरूपमें वहाँ स्थित रहता हूँ। यहाँ सुर्वप्रहणके सभय स्नान करनेसे पनुष्य 'राजसूय' एवं 'अश्वमेष' यज्ञांका फल प्राप्त करता है। अब इस तीर्थके एक बहुत पुराने इतिहासको सुनो। पहले यहाँ सुधन नामका एक धनी एवं भक वैश्य रहता था। वह स्त्री पुत्र और अपने बन्धुओंके साथ सदा मेरी उपासनामें लगा रहता तथा गन्ध, पुष्प, धूप तथा दीप अपंज करके क्तिय नियमानुसार मुझ श्रीहरिकी पूजा करता या। वह प्राय: एकादशीको इसी अक्रुस्तीर्थमें आकर मेरे सामने नृत्य करता

एक बार वह राजिजागरण, नृत्य तथा कीर्तर आदि करनेके उद्देश्यसे मेरे पास आ रहा था कि किसी भवंकर ब्रह्मराक्षसने उसके पैर पकड़ लिये। उसकी आकृति बडी हरावनी वी तथा

<sup>&</sup>quot; <mark>सूर्यके ककेराज्ञिये आनेपर दक्षिणायन एवं सकर</mark>- तकिमें आभाषर उत्तयधण होता है। मुख्को इस पाणमासिक गाँउ एवं स्थितिको अयन' कहते हैं

<sup>🕆</sup> जिस सम्बर्ध दिन और यनका मान कामा होता है—उसका कथा नियुव है। यह रियानि प्राप्तः 🚾 गार्थ और २३ रिकान्यरको होती है।

<sup>🖈</sup> वृष, सिंह, वृक्षिक और कुम्भ ग्रहिकोकी सूर्य संक्रान्तियोंका नाम विष्णुपर) है

'बैश्य आज मैं तुम्हें खाकर तृष्ति प्राप्त करूँगा।' इसपर सुधन बोला—'राक्षस! बस. तुम घोड़ी देर प्रतोक्षा करो, मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन दूँगा और बादमें तुम मेरे इस शरीरको भी भक्षण कर लेना। पर इस समय मैं देवेश्वर श्लीहरिके सामने नृत्य एवं रात्रि-जागरण करनेके लिये जा रहा हूँ मैं अपना यह खत पूरा कर प्रात: सूर्यके उदय होते ही तुम्हारे पास खापस आ जाऊँगा तब तुम मेरे इस शरीरको अवश्य खा लेना। भगवान् नारायणको प्रसन्तताके लिये किये जानेवाले मेरे इस वतको भक्ष करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है।' इसपर झहाराक्षस आदरपूर्वक मधुर वाणीसे बोला—'साधी! तुम यह असत्य बात बयों कह रहे हो? भला, ऐसा कौन पूर्ख होगा, जो राक्षसके मुखसे छूटकर पुन; स्वेच्छासे उसके पास लौट आये।'

इसपर वैश्यवर बोला—' सम्पूर्ण संसारको जड सत्य है। सन्यपर हो अखिल जगत् प्रतिष्ठित है वेदके पारगामी ऋषिलोग सत्यके बलपर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। यद्यपि पूर्वजन्मके कर्मवश भेरी उत्पत्ति धनी वॅश्यकुलमें हुई है, फिर भी मैं निर्दोष हैं। ब्रह्मपक्षस! में प्रतिज्ञापूर्वक कहता हैं कि वहाँ जागरण और नृत्य करके सुखपूर्वक मैं अवश्य लॉट आऊँगा। सत्यसे हो कन्याका दान होता है और ब्राह्मण सदा सत्य बोलते हैं। सत्यसे ही राजाओंका राज्य चलता है। सन्यसे ही पृथ्वी सुरक्षित है। सत्यसे हो स्वगं सुलभ होता है और सत्यसे ही मोक्ष मिलता है अत: यदि मैं तुम्हारे सामने न आर्के तो पृथ्वीका दान करके पुन: उसका उपभोग फरनेसे जो पाप होता है, मैं उसका भागी बर्ने ( अथवा क्रोध या द्वेषवश जो पत्नीका त्याग करता है, वह पाप मुझे लगे। यदि मैं पुन: तुम्हारे पास न आर्क हो एक साथ बैठकर भोजन करनेवाले व्यक्तियाँमें जो पङ्किभेदका पाप करता है, मुझे वह पाप लगे। अथवा यदि मैं फिर तुम्हारे पास पुन

न आऊँ तो एक बार कन्यादान करके फिर दूसरेको दान करने अथवा ब्राह्मणकी हत्या करने, मदिस पोने, चोरी करने या तल भक्क करनेपर जो बुरी गति मिलती है, वह गति मुझे प्राप्त हो।

भगवान् वगह कहते हैं - देवि सुधनकी बात सुनकर वह ब्रह्मराक्षस संतुष्ट हो गया। उसने कहा—'भाई! तुम बन्दनीय हो और अब जा सकते हो।' इसपर वह कलामर्मज्ञ वैश्य मेरे सामने आकर नृत्यमान करने लगा और प्रात:कालतक नृत्य करता रहा। दूसरे दिन उसने प्रात:काल 'ॐ नमो नगायणाय'का उच्चारण कर यमुकमें गोता लगाया और मधुरा पहुँचकर मेरे दिव्य रूपका दर्शन किया। देवि। उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारणकर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे मैंने पूछा—'आप! इतनी शोग्रतासे कहाँ जा रहं हैं ?' इसपर सुधनने कहा - 'मैं अपनी प्रतिज्ञानुसार ब्रह्मराक्षसके पास जा रहा हूँ।' उस समय मैंने उसे मना किया और कहा। 'अनघ तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिये। जीवन रहनेपर ही धमानुष्टान सम्भव है। इसपर अस वैश्यने उत्तर दिया 'महाभाग में ब्रह्मराक्षसके पास अवश्य जाऊँगा, जिससे मेरी (मत्यकी) प्रतिज्ञा सुरक्षित हो। जगत्प्रभू भगवान् विष्णुके निमित्त जागरण और नृत्य करनेका मेरा ब्रत था। वह नियम सुखपूर्वक सम्पन्न हो गया।' इस प्रकार कहकर वह वहाँसे चला गया और ब्रह्मराक्षसस कहा-'राक्षस तुम अब इच्छानुसार भेरे इस शरीरकां खा जाओ '

इसपर ब्रह्मराक्षसने कहा—'वैश्यवर! तुम बस्तुत: सत्य एवं धमंका पालन करनेवाले साथु पुरुष हो, तुम्हारा कल्पाण हो। मैं तुम्हारे व्यवहारसे संनुष्ट हूँ। महाभाग! अब तुम अपने नृत्य एवं जगरणके पूरे पुण्यको मुझे देनेकी कृपा करो। तुम्हारे प्रभावसे मेरा भी उद्धार हो जायगा '

'राक्षस। मैं तुम्हें अपने रात्रिजागरण एवं नृत्यका पुण्य नहीं दे सकता। आधी रात, एक प्रहर तथा आधे प्रहरके भी जागरणका पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता' वैश्यने कहा।

'तब बस एक नृत्यका ही पुण्य मुझे देनेकी दयाकरो 'राक्षस बोला।

'मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी उहीं दे सकता। पर जो बात कह चुका हूँ, उसके लिये आ गया हैं। साथ हो मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम किस कर्मके दोषसे ब्रह्मसक्षस हुए? यदि यह बहुत गोच्य न हो तो मुझे बता दो।' वैश्यने कहा

अब ब्रह्मराक्ष्सके मुखपर हँसी छा गयी। उसने कहा: 'वैश्यवर! तुम ऐसी बात क्यों कहते हो मैं तो तुम्हारे पासका हो रहनेवाला हूँ . मेरा नाम 'अग्नित्तत्त' है। मैं पृषंजन्ममें वेदाभ्यासी ब्राह्मण था। किंतु चौर्यदोषसे पुझे ब्रह्मराक्षस होना पड़ा देवयोगसे तुमसे भेंट हो गयी है। अब तुम मेरा उपकार करनेको कृपा कर) वैश्यवर! तुम यदि एक हो 'नृत्य एवं मान' का पुण्य मुझे दे दो मैंने एक नृत्यके पुण्यका फल तुम्हें दे दिया। फिर तो उस एक नृत्यके पुण्यके प्रतापसे उसका तत्काल उद्धार हो गया और ब्रह्मराक्षसकी योनिसे सदाके लिये मुक्ति मिल गयी।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि। उसी समय वहाँ ब्रह्मराक्ष्सको जगह शङ्ख, चक्र, गदा एवं पदा **धारण किये में (भगवान् श्रीहरि) प्रकट हो गया।** उस समय मेरे (श्रीविष्णुरूपके अपने) श्रीविग्रहकी आधा परम दिख्य थी। भक्तांकी याचना पूर्ण करनेवाले (श्रीविष्णुरूपमें) मैंने उस वैश्यसे मधुर वाणीमं कहा—'तुम अब सपरिवार उत्तम दिमानपर चढ़कर मेरे दिव्य विष्णुलोकको जाओ '

वसुंधरे। इस प्रकार कहकर मैं (भगवान् श्रीहरि) वहीं अन्तर्धान हो गया और सुधन भी अपने परिवारके सहित दिव्य विमानद्वारा सशरीर विष्णुलोकमें चला गया। देवि 'अक्रूर तीर्थ' की यह महिमा भैंने तुम्हें बतला दी। उस कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको जो तीर्थमें स्नान करता है, उसे 'राजसूयम्ब' का फल प्राप्त होता है और वहाँ ब्राद्ध तथा वृद्योत्सर्ग करनवाला पुरुष अपने कुलके सभी तो भेरा उद्धार हो जाय (" वैश्यने कहा –' राक्षस ( वितरोंको तार देता है। [अध्याय १५३—१५५]

personal title the plant of the second

मधुरामण्डलके 'वृन्दावन' आदि तीर्थ और उनमें स्नान-दानरदिका महत्त्व

मधुएमण्डलके 'बल्स-फ्रीडन'नामक तीथका वर्णन करता है। यहाँ लाल रंगकी बहुत सी शिलाएँ हैं। यहाँ स्नान करनेपाप्रसे मनुष्य वायु-देवके लोकको प्राप्त होता है। यहीं दूसरा एक 'भागडीर' वन भी है जिसको साखु, ताल-तमाल, अर्जुन, इङ्गुदी, पीलुक, करील तथा लाल फूलवाले अर्नेक वृक्ष शोभा बढाते हैं। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्यके सम्पूर्ण पाप नष्ट

भगवान् वराह कहते हैं —वसुंधरे। अब मैं | है। बल्लरियों तथा लताओंसे आच्छादित यहाँका रमणीय कुन्दाक्षन देवता, दानवों और सिद्धांके लियं भी दुर्लभ है। गायों और गोपालोंके साध मैं यहाँ (कृष्णावतारमें) क्रोड़ा करता हैं। यहाँ एक रात निवास तथा कालिन्दीमें अव-गाहनकर मृतुष्य गन्धर्यलोकको प्राप्त होता है और वहाँ प्राणींका त्यान कर मनुष्य मेरे धामको प्राप्त होता है

वसुंधरे! यहाँ एक दूसरा तीर्थ 'केशिस्थल' हो जाते हैं और वह इन्द्रके लोकको प्राप्त होता है। 'वृन्दावन' के इसी स्थानपर मैंने केशीदैत्यका

यध किया था। उस 'केशोतीर्य'में पिण्डदान करनेसे गयामें पिण्ड देनेके समान ही फल मिलता है। यहाँ स्नान दान और हवन करनेसे "अग्निष्टोम"-यज्ञका फल मिलता है। यहाँ द्वादशादित्यतीर्थपर यम्ना लहराती है, कालियनाग आनन्दपूर्वक निवास करता था। यहाँ (कालियहदमें) मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्यांकी स्थापना की थी। इस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ प्राणोंका परित्याप करता है, वह मेरे धाममें आ जाता है। इस स्थानका नाम 'हरिदेव' क्षेत्र और 'कालियहद' है। इस 'हरिदेव'क्षेत्रके उत्तर और 'कालियहुद'के दक्षिण भागमें जिनका पाञ्चभौतिक शरीर छुटता है, ठनका संसारमें पुनरावर्तन नहीं होता\*।

भगवान् वराह् कहते हैं — देवि! यभुनाके उस पार 'यमलार्जुन' नामक तीर्थ है, जहाँ तकट (भाण्डोंसे भरी हुई गाड़ी)-भग्न और भाण्ड छिन्न भिन्न हुए थे। वहाँ स्नान और उपकास करनेका फल अनन्त है। वर्सुधरे ज्येष्ठमासके शक्लपक्षकी द्वादशी तिथिक दिन उस तीर्थमें स्नान और दान करनेसे महान् पातकी मनुष्यको भी परम गति प्राप्त होती है। इन्द्रियनिग्रही मनुष्य यमुनाके जलमें स्तान करनेपर पवित्र हो जाता है और सम्बक् प्रकारसे श्रीहरिकी अर्चना करके वष्ठ परम गति प्राप्त कर सकता है। देवि ! स्वर्गमें गये हुए पितृगण यह गाते हैं—'हमारे कुलमें उत्पन्न जो पुरुष मधुरामें निवास करके कालिन्दीमें तथा ज्येष्टमासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिधिके अवसरपर यमुनाके किनारे पिण्डदान करेगा, वह परम कल्याणका भाजन होगा।

देवि . मधुरातीर्थं महान् है अनेक नापोंवाले बहुत-से वन उसको शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य भगवान् रुद्रके लोकमें प्रतिष्ठा पातः है। चैत्रमासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिधिके पुण्य अवसरपर यहाँ अवगाहन करनेवाला मानव मेरे लोकमें निश्चय ही चला जाता है। यम्नाके दूसरे पारमें 'भाण्डहृद' नामसे विख्यात एक दुर्लभ तोर्थ है। विश्वके अलौकिक कार्यको सम्पन्न करनेवाले आदित्यगण वहाँ प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं। वहरें जो मनुष्य स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापाँसे मुक्त हांकर सूर्यलोकको प्राप्त होता है। वहीं स्वच्छ जलसे भरा 'सफसामुद्रिक' नामक एक कृप है। वसुधे! वहाँ स्नान करनेसे भानव सभी लोकोंमें स्वच्छन्दताके साथ विचरण कर सकता है। यहीं वीरस्थल नामसे प्रसिद्ध मेरा एक और परम गुहा क्षेत्र है, जहाँ क्षिले हुए कमल जलकी निरन्तर शोभा बढाते हैं। सुमध्यमे! जो मनुष्य एक रात यहाँ निवास करके स्नान करता है, वह मेरी कृपासे बीरलोकमें आदर पाता है।

इसी मध्रामण्डलमें 'गोपीश्वर' नामसे विख्यात एक दीर्थ है, जहाँ हजारों गोपियाँ सुन्दर रूप धारण करके भगवानु श्रीकृष्णको आनन्दित करनेके लिये पधारी धीं और मैंने (ब्रीकृष्णरूपमें) उनके साथ रासलीला की थी एवं बाल्यकालमें यपलाज्ञ नामक दो वृक्षोंको भी तोडा था। यहाँ इन्द्रने एक स्नान करेगा और भगवान् गोविन्दकी पूजा करेगा | कूपके पास एता और आंषधियोंसे सम्मन्न

<sup>&</sup>quot; प्रोकः प्रन्थोंमें 'वृन्दावनः का नाम भी Kilso borgs का कालिकावर्तः अर्थात् कालियभागका स्थाप 🕏 । १८वीं जातीमें काजीके राजा चेत्रसिंहने दोनों 'कारोंके पूरे दूधसे वहाँ अर्चना की बो। (Cunningham's Anc. Geog. P. 316) बुन्दाबनके विशेष बर्णनके लिये भारतक', 'कल्याण' तीर्थांकु यद्यार कताल सारव ४० से ८२ तथा रमुवंश ६४५० आदि देखना भवेदिये। दे के अनुसार आवका वृन्तवन वैकन्य महाप्रपृष्ठे अनुपायी पोस्वामी बन्धुऑकी छांव है. प्राचीन वृन्तावन मधुरामे कुछ अधिक दूर होना चाहिये। ('दे' का भूगोल- पुरु ४२)

जलपूर्ण कलशेंसे गोप-वेषधारी भगवान् श्रीकृष्णका अभिषेक किया था। तभीसे उस कृपका नाम 'सप्तसामृद्रिक' कृप पह गया। जो पुरुष इस 'सप्तसामुद्रिक' कृपपर जाकर पितरांके लिये श्राद्ध करता है, यह अपने कुलकी सतहत्तर पीढ़ियोंको तार देता है सोमवती अमावास्यांक दिन जो वहाँ पिण्डदान करता है। उसके पितर करोड़ वर्षके लिये तुप्त हो जाते हैं।

वस्थरे, यहाँ 'वस्पत्र' नामसे विख्यात एक तीर्थ है। जो मेरा परम पवित्र एवं उत्तम स्थान है। मधराके दक्षिणभागमें 'फाल्गुनक' और लगभग आधे यांजनकी दूरीपर पश्चिमको और धेन्कासुरका 'तालबन' नामका प्रसिद्ध स्थान है विशालाक्षि! यहाँ 'संपोठकंकुण्ड' नामका भी मेरा एक श्रेष्ठ तीर्थ है। जिसमें सदा पवित्र एवं स्वच्छ जल भए। रहता है जो लोग एक रात यहाँ निवास करके स्नान करते हैं, उन्हें 'अग्निष्टांम' यज्ञका फल मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं।

वसुंधरे। कृष्णाससारमें मैंने बड़े पवित्र भाषसे

सुर्यदेवकी आराधना की थी, जिससे मुझे (पीछ साम्ब जैसे) रूपवान, गुणवान् एवं ज्ञानी पुत्रकी प्राप्ति हुई थो। यहीं आराधनाके समय मुझे हाथमें कमल लिये हुए भगवान सूर्यके दर्शन हुए थे देखि ! तबसे भाद्रपदमासके कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिको प्रखर तेजवाले सूर्य वहाँ सदा विराजते हैं। इस कुण्डमें जो मनुष्य सावधान होकर स्नान करता है, उसे संसारमें कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं रहती; क्यांकि सूर्य सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं। देवि। यदि रविवारको सप्तमी तिथि पड जाय तो उस शुभ समयमें स्नान करनेवाला पुरुष हो। अथवा स्त्रो, वह समग्र फल प्राप्त करना है। प्राचीन समयमें राजा शान्तनृने भी इसी स्थानपर तपस्याकर भीष्य नामक परम पराक्रमी पुत्रको प्राप्त किया था और जिसे लेकर वे तुरंत हरितनापुरके लिये प्रस्थित हो गये थे। अतएव वहाँ स्नान तथा दान करनेसे निक्षय हो मनोऽधिलवित फल मिलता है

[अध्याय १५६-१५७]

これがはままれまれている

# मधुरा तीर्थंका प्रादुर्भाव, इसकी प्रदक्षिणाकी विधि एवं माहात्म्य

मधुराक्षेत्रकी सीमा बीस योजनमें हैं , जिसमें मेरे उठनेपर मधुरामें मेरा दर्शन करते हैं, उनके जहाँ कहीं भी स्नानकर मानव सम्पूर्ण पापांसे | सामने वहाँ में सदा उपस्थित रहता हुँ, इसमें कोई छुट जाता है। वर्षा−ऋतुमें मधुरा विशेष आनन्दप्रद | संशय नहीं। वसुधे | उस समय मेरे , श्रीकृष्णरूपके) रहती है और हरिशयनीके बाद चार मासके लिये | कमल-जैसे मुखको देखकर मनुष्य सात जन्मांक

धरावान् वराह कहते हैं—वसुंधरे! मंरे | मधुरामें ही पहुँच जाते हैं। जो देवोत्थानके समय तो मानो सातों द्वीपाँके पुण्यमय तीर्थ और मन्दिर | पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है। जिसने मथुरामें

<sup>\*</sup> मञ्जूतका माहारूप इस वराहपुराणके अतिरिक्त अस्यपुराण उत्तरभाग आध्याक ७५: ८० पद्मपुराण, मातलसङ्ख्य, अध्याव ६९ भ्रो ८३, उत्तरसाण्ड ६५, स्कन्दपुर ४ २० आदिमें भी है। यह सस्तरपृत्यिमेंसे एक है। इसका पूर्वनाम मधुरा। वालमीय उत्तरकाण्ड ७ १०८ : मधुपुरो तथा महोसी भी है : वहाँ वगहपुरावमं ) इसकी सीमा बोस योजन कडी गयी है : हुएनशायके समय पशुरायण्डल ८३३ भीरामें एवं मधुरानगर प्राप: धार मीनके बेरेमें का (Julian's Hiueon Theong II 20 Cunningham's Ancient Geography P 314). जैन प्रन्योंमें इसका भाग सौरिपुर है पीछे लीएसिंह जयसिंह तथा पेशलाओंने यहाँ बार बार अनेक मन्दिर बनवाचे बहाँके मन्दिरों तक वर्गोंके विशेष परिचय एवं आधुनिक निर्देशके लिये। कल्याण" 'तीर्थाङ्क के १५—१०५ तकके पृष्टीको देखना चाहिये।

पहुँचकर मेरी (श्रीकृष्णके विश्वहकी) विधिवत् पूजाकर प्रदक्षिणा कर ली, उसने मानो सात द्वीपींबालो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर ली

धरणीने पूछा—भगवन्! प्रायः सभी तीर्थ-क्षेत्र पशु, भूत् पिशाच और विनायक—इस उपद्रव करनेवाले प्राणियांसे बाधित होते रहते हैं फिर यह मधुरापुरी किस देवताके द्वारा सुरक्षित रहकर अनन्त फल प्रदान करनेमें समर्थ है?

भगवान् वगह कहते हैं—देवि। मेरे प्रभावसे विघ्नकारी शक्तियाँ मेरे इस क्षेत्रपर या भक्तांपर कभी दृष्टि नहीं झाल पानीं इसकी रक्षाके लिये भैंने दस दिक्यालों और चार लोकपालोंको नियुक्त कर रखा है जो निरन्तर इस पुरीकी रक्षामें तन्पर रहते हैं। इसके पूर्वमें इन्द्र, दक्षिणमें यम पश्चिममें वरुण, उत्तरमें कुबेर तथा मध्यभागमें उमापित महादेवजी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मथुरामें कोठेदार मकान बनवाता है, उस जीवन्मुक पुरुषको चार भुजाओंबाले विष्णुका हो रूप समझना चाहिये।

अब यहाँके निर्माल जलवाले 'मधुराकुण्ड' की एक आश्चर्यकी बात कहता हूँ सुनो। हेमन्त-ऋतुमें इसका जल गमं एहता है और ग्रीष्म-ऋतुमें बर्फके समान श्रीतल। साथ हो बर्मा ऋतुमें बहाँका पानी न बढ़ता है और न ग्रीष्म ऋतुमें सुखता ही है बसुंधरे। मधुरामें पग-पगपर तीर्थ हैं, जिनमें स्नानकर मनुष्य सभी पापाँसे मुक्त हो जाता है।

'मुचुकुन्दतीर्ध' नामक यहाँ एक दिव्य क्षेत्र है, जहाँ देवासुरसंग्रामके बाद राजा मुचुकुन्दनं शयन किया था। वहाँ स्नान करनेवालेको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है तथा भरनेवालोंको मेरे लोककी

देखि! भगवान् केशवके नाम-संकीर्तनमें ऐसी शक्ति है कि वह इस जन्मके तथा पूर्वजन्मोंमें

किये हुए सभी पापोंको उसी क्षण नष्ट कर हालता है। अतः कार्तिक शुक्लको अक्षयः। नवमीको भगवन्नम् कोतंन करते हुए मधुराकी प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसकी विधि यह है कि कार्तिक शुक्ला अष्टमीको मधुरामें जाकर श्रहाचर्यका पालन करते हुए निवास करे तथा रात्रिमें ही प्रदक्षिणाका संकल्प कर हो। प्रात-काल दन्तधावनकर स्नान करके धौतवस्त्र पहन ले और मौन होकर इसकी प्रदक्षिणा प्रारम्भ करे। इससे मनुष्यके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदक्षिणा करते समय मनुष्यकी यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्पशं करता है तो उसके भी सभी मनारथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रदक्षिणा करनेपर जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य पशुरामें जाकर स्वयं प्रकट होनेबाले भगवान् श्रीहरिक दर्शनसे सुलभ हो जाता है

भूमिको परिक्रमाको गणना भी योजनोंके प्रमाणमें को गयो है। पृथ्वीमें स्थित साठ हजार करोड़ और साठ सौ करोड़ साथ हैं। देवताओं और आकाशमें स्थित तारागणोंकी संख्या भी इतनी है। यह गणना विश्वके आयुस्यरूप वायु, ब्रह्मा, लोमश नारद, ध्रुव, जाम्बवान, बलि और हनुमानुने की है। इन सोगोंने बन, पवंत समुद्रसहित इस भूमिकी बाहरी रेखासे अनेक बार परिक्रमाएँ की थीं। सुग्रीव, पाँचों पाण्डव और मार्कण्डेय प्रभृति कुछ योगसिद्धलोगोंने पृथ्वीके भीतर भ्रमण कर भी तीर्थोंकी गणना की । पर अन्य जो थोडे ओज-बल अथवा बुद्धिवाले हैं, वे मनसे भी इन सर्वोंके परिभ्रमणमें असमर्थ हैं, प्रत्यक्ष गमनको तो बात ही क्या? किंतु इन सातों द्वीपों और तीथींमें घूमनसे जो फल होता है, उससे भी अधिक फल मधुराकी परिक्रमामें मिल जाता है। जो मधुराकी

प्रदक्षिणा करता है, वह मानो सात द्वीपाँवाली पथ्वीकी प्रदक्षिणा कर लेता है। सभी मनोरचको चाहनेवाले मनुष्योंको सब प्रकारसे प्रयतकर मधुरा जाकर इसकी विधिपूर्वक प्रदक्षिण करनी चाहिये। एक बार सप्तर्षियोंके पृछनेपर ब्रह्माजीने कहा था—' समस्त वेदोंके अध्ययन, सभी तीर्योंमें स्तान, अनेक प्रकारके दान और यज्ञ यामादि एवं कुऑ-वालाब, धर्मशाला बनवानेसे जो पुण्य होता है और डनका जो फल मिलता है, उससे सी गुना अधिक फल मधुराकी परिक्रमासे प्राप्त होता है " ब्रह्माजीसे वह बात सुनकर सातों ऋवियोंने उन्हें प्रणाम किया और वहाँसे मधुरा आकर वहाँ आश्रम मनाये। उनके साथ ध्रुव भी वे। फिर उन सर्वान अपनी कामनाको पूर्तिके लिये कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी नवमी तिथिको मधुराको विधियत् परिक्रमा की। इससे वे सभी मुक्त हो गये।

भगवान् वराह कहते हैं—वर्सुधरे! कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिचिको वृती साधक मधुरामें उपस्थित होकर 'विश्वन्तितीर्थ' में स्नान करे और देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें संलान हो जाय। फिर विश्वान्तिक दर्शन करनेके पश्चात् दीर्घविष्ण् और भगवान् केशवदेवका दर्शन करना चाहिये। उस रात ब्रह्मचयंपूर्वक उपवास क अल्पाहार करे, साम ही अपने अन्तःकरणको शद करनेके लिये अपवादभूत सार्वकाल भी द्वन्तक्षावन करे। फिर स्नान करके धौतवस्त्र पहने और मौनवत धारणकर हाथमें तिल, चावल और कुशा लेकर पितरों एवं देवताओंकी पूजा करे।

फिर् नवमीको प्रातःकाल **ब्राह्म**मृहुर्तमें संयमपूर्वक पवित्र होकर सूर्योदयके पूर्व ही प्रदक्षिणार्य यात्राका कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। प्रात:कालका स्नान 'दक्षिणकोटि' नामक तीर्चमें करनेकी विधि

पङ्गलोके स्वरूप तथा बालब्रह्मचारी हतुमान्जीको प्रसन्न करनेकी चेहा करे, जिनके स्परणसे समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करे— 'भगवन्। आपने जिस प्रकार भगवान् श्रीसमकी यात्रामें सिद्धि प्रदान की बी, उसी प्रकार मेरी इस परिक्रमाः यात्राचे सफलता प्रदान करें।' फिर गणेश्वर. भगवान् विष्णु, हनुपान्त्री तथा कार्त्तिकेयकी विधिपूर्धक फल, माला तथा दीप आदिके द्वारा पूजनकर यात्रा आरम्भ करे। यात्रामें 'वसुमती' देवीका दर्शन बहुत आवश्यक है। वहीं राजाओंके आयुध रखनेके स्वानमें सप्पूर्ण भयको भगानेवाली धगवती 'अपराजिता' का भी दर्शन करे। देवि! फिर 'कंसवासनिका', 'औग्रसेना', 'चर्चिका' तया 'वधटी' देवियाँका दर्शन करे। ये देवियाँ दानवींको पराजय और देवताओंको विजय प्रदान करानेवाली हैं। पुन: देवताओंसे सुपूजित आठ माताओं, गृहदेवियों और चास्तुदेवियोंका दर्शनकर तया उनसे आजा लेकर यात्रा आरम्भ करे। जनतक परिक्रमपूर्वे 'दक्षिणकोटि' तोर्थं न मिले, तबतक होकर करनो पीन. यात्रा 'दक्षिणकोटि'तीर्थमें स्नान, पितृतर्पण, देवदर्शन और प्रणामकर भगवान् श्रीकृष्णद्वारा पृजित भगवती 'इध्वासा' को प्रणाम करे। इसके बाद 'बासपुत्र', 'अर्कस्थल', 'वीरस्थल','कुरुस्पल', 'पुण्यस्थल' और प्रचुर पापींके नाशक 'महास्थल' पर जाय। वे सभी तीर्थ सम्पूर्ण पापीको दूर भगा देते हैं। फिर 'हथभुक्ति', 'सिन्दूर' और 'सहायक' नामके प्रसिद्ध स्वानीपर जाय।

इस विषयमें ऋषियोंको कही हुई एक प्राचीन गाया सुनी जाती है—कहते हैं, कभी कोई राजकुमार घोडुंपर सवार होकर मधुराकी सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था पर बीचमें ही नौकरसहित 🕏। सर्वप्रथम दोनों पैरोंको घोकर आचमन करके | घोडे़की तो मुक्ति हो गयी, पर वह राजकुमार इस संसारमें ही पड़ा रह गया। अतएव जिसे श्रेष्ठ फलकी इच्छा हो, उसे सवारोपर चढ़कर मधुसकी कदापि परिक्रमा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती

उस 'हयमुक्ति' तीर्थका दर्शन एवं स्मर्श करनेसे पापोंसे मुक्ति मिल जाती है बीचमें 'शिवकुण्ड' भामसे प्रसिद्ध एक महान् तीर्थ है। भगवान् कृष्णको विजयी बनानेवाली 'मिल्लका' देवीका भी दर्शन करना चाहिये फिर 'कदम्बखण्ड' को यात्राकर सपरिवार 'चर्चिका' योगिनोका दर्शन करे। फिर पापोंके हरण करनेवाले 'चर्चखात' मामक श्रेष्ठ कृण्डपर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिये।

देखि । यहाँ भूतोंके अध्यक्ष भगवान् महादेवका दिव्य विग्रह है। इसके आगे 'कृष्णक्रीडा-सेतुबन्ध' तथा 'बलिहर' कुण्ड है, जहाँ श्रीकृष्णने जलविहार किया था। इसके दर्शनमात्रसे मनुध्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। यहीं कुछ आगे गंधोंसे सुवासित रहनेवाला 'स्तम्भाच्चय' नामक एक शिखर है, जिसे भगवान् त्रीकृष्णने संजाया और पूजित किया या इसकी भी यहके साथ प्रदक्षिण तथा पूजा करनी चाहिये, इससे प्राणी सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको जाता है। इसके पक्षात् ' नारायणस्थान' सीर्थपर जाकर फिर 'कुकिंजका' तथा 'कामनस्थान'पर जाये। यहीं 'विद्येश्वरी' देवीका भी स्थान है, जो श्रीकृष्णकी रक्षा करनेके लिये यहाँ सदा तत्पर रहती हैं। कंसको भारनेकी अभिलाक रखनेवाले श्रीकृष्ण, बलभद्र और गोपोंने देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रणा की थी। तबसे इन्हें 'सिद्धिदा', 'भोगदा' और 'सिद्धेश्वरी' भी कहा जाता है और कुछ व्यक्ति इन्हें 'संकेतकेश्वरी' भी कहते हैं। इनका दर्शन करनेसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है यहाँके कुण्डका

स्त्रच्छ जल सब पापोंको नष्ट कर देता है। इसके बाद 'मोकर्णेश्वरी' देवीका दर्शनकर सरस्वती नदी और विष्नराज गणेशके दर्शन करनेसे मनुष्य श्रेयको प्राप्त करता है

फिर प्रचुर पुण्यवाले 'गार्ग्वतीर्थ', 'भद्रेशर-तीर्थ' तथा 'सोमेश्वर' तीर्थमं जाना चाहिये।'सोमे श्वर' तीर्थमें स्तान करके भगवान् सोमेश्वरका दर्शन फिर' घण्टाभरणक', 'गरुडकेशब', 'धारालोपनक' 'वैकुण्ठ', 'खण्डवेलक', 'मन्दाकिनी', 'संयमन', 'असिकुण्ड', 'गोपतीर्थ', 'मुक्तिकेश्वर', 'वैलक्षणरुड़' और 'महापातक-नाशन' तीर्थोमं भी जाना चाहिये।

तत्पश्चात् भगवान् शिवसे याँ प्रार्थना करेः 'देवेश। आप मुक्ति देनेवालं प्रधान देवता हैं। सप्तिष्योने भी पृथ्वीकी परिक्रमाके समय आपकी स्तुति की थी। इसी प्रकार मैं भी कापसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी आज्ञासे मथुराकी प्रदक्षिणामें मुझे सफलता प्राप्त हो जाय।' इस भौति उस क्षेत्रके स्वामी देवाधिदेव शिवकी प्रार्थना कर 'विश्रान्तिसंज्ञक' तीर्थमें जाना साहिये। वहाँ जाकर स्नान्, तर्पण एवं प्रणाम करना चाहिये

तदनन्तर श्रीकृष्णकी बहन आर्तिहरा भगवती
'सुमङ्गला' देवीके मन्दिरमें जाकर उनसे मधुरी
यात्राकी सिद्धिके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—
'शिवे! आप सम्पूर्ण मङ्गलपूर्ण कार्योको सम्मन्न
करनेमें कुशल हैं आपकी कृपासे प्राणीके सभी
मन्तरथ पूर्ण हो जाते हैं आप प्रसन्न हो जाये,
जिससे मुझे भी इस यात्रामें सफलता प्राप्त हो।'
इसके उपरान्त 'पिय्मलेश्वर' महादेवके स्थानपर
जाय। पिय्मलादमुनिने यहाँ उनकी अर्चना की
थी। वे महान् तपस्वी मुनि परिक्रमा करनेसे थक
गये थे। इस स्थानपर भगवान् शिवने उनकी
धकावट दूर को थी। उस समय पिय्मलादमुनिने
वहाँकी भूमिका उपलेपन किया और उसके ऊपर

अपने नामसं अङ्कित भगवान् शंकरकी प्रतिमा स्थापित कर दी। इससे उन्हें यात्रामें सफलता मिली। अतः इनका दर्शन शुभका स्वक है मन्दिरमें प्रवेश करते समय दक्षिण-भागका सुशब्द कार्यकी अनुकूलता सूचित करता है। स्वयं श्रीकृष्णको कंसवधको सफलताके लिये प्रार्थना करनेपर इन देखीका शुभसूचक उत्तम दर्शन पहले और अन्तमें भी प्राप्त हुआ था। अतः इनका दर्शन करनेसे मनुष्यके सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होने हैं। उस समय कंसके बड़े बड़े पहलवानींको भारतेके विचारसे श्रीकृष्णने वज्रके समान मुखवाले भगवान् सूचका भी ध्यान किया था। जब वे सभी

वजानन सूर्यको स्थापना कर दी। तबसे मधुरामें निवास करनेवाले व्यक्तियोंने इन बरदाता सूर्यको अपने कुलका प्रधान देवता मान लिया है। अतः 'सूर्य-तीर्थं' पर ठनका दर्शन करके प्रदक्षिणाको यात्रा समाप्त करनी चाहिये। मधुराको प्रदक्षिणाको समय मनुष्यके जितने पैर पृथ्वांपर पड़ते हैं, उसके कुलके उतने व्यक्ति सनातन सूर्यलोकमं स्थान पाते हैं। मधुराको परिक्रमा पूर्ण करके आनेवाल मनुष्यको जो काई भी देख लेता है तो बहु भी पर्योसे छूट जाता है और जो परिक्रमाकी बात सुनते हैं, वे भी अपराधींसे मुक्त होकर परमपद प्राप्त कर लंते हैं

[अध्याय १५८-१६०]

rest to the second

# देववन और 'चक्रतीर्थ' का प्रभाव

भगवान् वसह कहते हैं — वसुंधरे! अधर्मी एवं दुरात्मा मनुष्य भी मधुराके सेवनसे तथा बहाँके वनांके दर्शन अथवा उस पुराको परिक्रमासे नरकवलशसे मुक्त हो जाते हैं तथा स्वर्गभागके अधिकारी हो जाते हैं

देखि! इस मधुरामण्डलमें बारह वन हैं जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं मधुवन, तालवन, कुन्दबन, काम्यकवन, बहुवन, भद्रवन खदिरवन, महावन, लौहवन, बिल्ववन, भाण्डीर वन और वृन्दावन। ये सभी परम श्रेष्ठ और मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। लौहवनके प्रभावसे प्राणीके समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा बिल्ववन तो देवताओं से भी प्रशीसत है। जो मानव इन बनीका दर्शन करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता।

भगवान् वराष्ठ कहते हैं — वसुधरे अब मथुराके उत्तर भागमें स्थित 'चक्रतीर्थ' की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो पहले जम्बूद्वीपकी शोभा बहानेवाला 'महागृहोदय' नामसे प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था। शुभे उसे दिव्य नगरमें एक

वेदोंका पारगामी प्रतिष्ठित आह्मण रहता था।
देवि! एक समयकी खात है, वह अपने पुत्रको
लेकर शालप्राम (मुक्तिनाथ) तीर्थको गया और
वहीं अपना निवास बना लिया सदा वह
नियमतः वहीं पवित्र नदीमें स्नानकर देवताओंका
दर्शन करता, यही उसका नित्यकर्म था। वहीं उसे
एक 'कान्यकुष्व' के सिद्ध पुरुषके देशन हुए, जो
बहुधा 'कल्पग्राम' में भी जाया करता था।
बातचीतके प्रसङ्गमें वह सिद्ध प्रायः प्रतिदिन
'कल्पग्राम' की प्रशंसा करता। उस ग्रामकी विभृति
सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणके मनमें भी विचार उठा
कि मैं भी उस 'कल्पग्राम' में चलूँ और उसने
सिद्ध पुरुषसे प्राथंना की—'मित्रवर! अस्य सिद्ध
पुरुष हैं अतः एक बार मुझे भी आप 'कल्पग्राम'
ले चलनेकी कृपा कीजिये।'

पृथ्वि उस श्रेष्ठ खाद्याणको बात सुनकर सिद्ध पुरुषने कहा — 'द्विजवर! वहाँ तो केवल सिद्ध पुरुष हो जो सकते हैं, सामान्य व्यक्तिका वहाँ जाना सम्भव नहीं है।' इसपर उस ब्राह्मणने

कहा - 'मुझे भी आत्मयोगकी शक्ति सुलभ है अतः उसके सहारे मैं अपने पुत्रके साथ वहाँ चल सकुँगा।' फिर तो उस सिद्ध पुरुषने अपने दाहिने हाथमें उस वेदन ब्राह्मणको तथा बार्वे हाथमें उसके परम बुद्धिमान् पुत्रको लेकर ऊपर ठड़ा और 'कल्पग्राम' में पहुँच गया। वहाँ पहुँच जानेपर वे पिता पुत्र अब 'कल्पग्राम' में ही रहने लगे। बहुत समय क्यतीत हो जानेपर उस श्राह्मणके शरीरमें व्याधि उत्पन्न हो गयो, बृद्धावस्था तो थी हो, अत: मरनेका निश्चयकर उस धर्मात्मा ब्राह्मणने अपने सुयोग्य पुत्रको सामने बुलाया और कहा-'बत्स! मुझे गङ्गाके तटपर ले चल) ।' पुत्रने उसे मङ्गाके किनारे पहुँचाया और वह भी अपने पिताके प्रति अपार श्रद्धा-भक्तिके कारण वहीं उसके पास रहने लगा

भद्रे एक दिनकी बात है दैववश कान्यकृब्यः देशके निवासी उस सिद्ध पुरुषके घर वह ब्राह्मणकुमार भोजनके लिये गया। उस सिद्धने ब्राह्मणकमारका स्वागत-सत्कार किया और न्यायपूर्वक उसकी अर्चना करनेके पश्चात् उसके साथ अपनी कन्याका विवाह भी कर दिया। तवसे वह ब्राह्मणकुमार प्रतिदिन अपने श्रशुरके ही घर जाकर भोजन करने लगा। अपने पिताकी चिन्तनीय स्थिति देखकर उस ब्राह्मणकुमारने एक दिन अपने उस सिद्ध पुरुष श्वश्रुरसे पूछा---'स्वामिन् आप मुझे यह बतानेको कृपा करें कि पिताजीका यह कष्टजर्जित सरीर कब शान्त होया?' इसपर उस सिद्ध पुरुषने मुस्कुराकर कहा— द्विजवर तुम्हारे पिताने अपवित्र अस खाया था। इसी आहार दोषने उन्हें इस दुर्गतिको पहुँचा दिया है। वह अन्त अभी इनके पैरोंमें पड़ा है।

लड़केने किसी दिन यह बात अपने पिताको [

दु खी उस श्रेष्ठ बाह्यणने एक दिन गङ्गातटपर पड़े एक पत्थरसे (अन्नदोषयुक्त) अपनी दोनों टौंगें तोड़ दीं, जिससे उसके प्राण निकल गये। उस समय उसका पुत्र अपने श्वशूरके गृह स्नान तथा भोजनादिके लिये गया हुआ था। लौटनेपर उसने जब अपने पिताका शव देखा तो विलाप करने लगा। आपस्तम्बपुनिने ठीक ही कहा है--'सर्पके काटनेसे, सींग एवं दाँतवाले जानवरांके भारनेसे तथा सहसा अपने प्राणींके त्यागनेसे अर्थात् आत्महत्या करनेसे जिसके प्राण जाते हैं, वह मनुष्य पापका भागी होता है '

अब वह ब्राह्मणकुमार जब पुनः अपने धशुरके घर गया तो उसे देखते ही धशुरने कहा —'अरे! तुम्हें तो ब्रह्महत्या लगी है, तुम यहाँसे चले जाओ।' धशुरकी बात सुनकर जामाताने कहा -- 'महानुभाव! मैंने तो कभी किसी आहाणकी हत्या नहीं की, फिर आप मुझपर ब्रह्महत्याका दोषारोपण कैसे कर रहे हैं?' श्रशुरने उससे कहा 'पुत्रक! तुम अपने फिताकी ही मृत्युके हेतु बने हो, अतः तुम ब्रह्महत्याके भागी हुए हो। ऐसा नियम है कि 'यदि किसी पतितके साथ संनिकटमें एक वर्षतक रायन भोजन अथवा कार्तालाप किया जाय तो शुद्ध पुरुष भी पतित हो जाता है। अतुएव अब मेरे घरपर तुम्हारे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं है।' भ्रशुरकी यह बात सुनकर जामाताने कहा---'सुब्रस जब आपने पेरा त्याग कर ही दिया तो अब मेरे लिये कौन सा प्रायक्षित कर्तव्य है—यह बतानेकी कृपा कोजिये ' इसपर शशुर बोला— "अब तुम करूपग्रामका त्यागकर 'मथुरा' जाओ । मधुराको छोड़कर तुम्हारी शुद्धि कहीं भी सम्भव नहीं है।"' अब वह ब्राह्मण उसी क्षण 'कल्पग्राम' से बतला दी, अतः शरीरको जर्जरतासे अत्यन्त चलकर 'मथुरा' आया और नगरके बाहर ही

अपने रहनेका प्रबन्ध किया। उस समय मथुरामें कान्यक्रकके महाराज कृशिकका नित्यः सम चल रहा था. जिस समर्मे प्रतिदिन दो हजार अध्याप भोजन करते थे। वहाँ बाह्मणोंके खाते समय छुटे हुए जूँठे (उच्छिष्ट) अन्मके खानेसे उस बाह्मण-कुमारका उद्धार हो गया। वह सदा 'चक्रतीर्थ' में जाकर स्त्रान करता। न किसीके घर वह भिक्षा मौगता और न कहीं अन्यत्र हो जाता था

बसुंधरे। बहुत दिनोंके बाद उसके श्रशुरके मनमें उसकी चिन्ता हुई। उसने अपने दिव्य ज्ञानसे जामानाकी स्थिति ज्ञात कर सी और अपनी पत्रीको आदेश दिया—'तुम भोजन लेकर अब मध्रापुरी जाओ; तुम्हारा पति वहीं है। यह कन्या भी योगसिद्धा एवं दिव्य ज्ञानसे सम्पन्त थी। अतएव अपने स्वामीको भोजन करानेके विचारसे वह प्रतिदिन उसके पास आने जाने लगी और यह उसका नित्यका एक कार्यक्रम बन गया। सायंकाल भोजन लेकर वह बाह्यणपुत्री उस ब्राह्मणके पास जाती। वह ब्राह्मणकुमार पतीका दिया हुआ भोजन कर लेता और राप्त्रिमें उसी सत्रशालामें ही पड़ा रहता। इस प्रकार वहीं निवास करते ब्राह्मणके छः भष्टीने और व्यक्षीत हो गये। कुछ समयके पश्चात् वहाँ रहनेवाले ब्राह्मणीने उससे पछा —'आप यहाँ कहाँ निवास करते हैं और प्रतिदिन आपकी भोजन कहाँसे प्राप्त होता है?'

अब उस ब्राह्मणने उन लोगोंसे अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त स्मष्ट कह दिया। इसे सुनकर वे सभी भी उद्धार हो जाता है . [अध्याय १६१-१६२]

ब्राह्मण एकत्रित होकर उससे बोले—'द्विजवर। अब तो आप सर्वधा शुद्ध हो गये हैं इस 'चक्रतीर्थ' के प्रभावसे आपके सारे पाप दूर हो गये हैं। फिर हमलोगोंके सरीरसे सम्पर्क होनेके कारण आपके बचे खुचे दूसरे पाप भी समाप्त हो गये हैं।' उन ब्राह्मणॉकी बात सुनकर उस ब्राह्मणका मन प्रसन्नतासे खिल उठा। अब वह स्नानार्थं पनः 'चक्रतीर्थ' आयाः यहाँ उसकी भावां भोजन लेकर पहलेसे ही उपस्थित थी। उसने हर्षित मनसे अपने पतिसे कहा —'स्वामिन्! पुझे ऐसा दिखायी पड़ता है कि आप अब ब्रह्महत्यासे सर्वथा मुक्त हो गये हैं।' पत्नीकी बात सनकर उसने कहा 'प्रिये! तुमने जो कहा है, उसे पुन: स्पष्ट करनेकी कृपा करो।' यह सुनकर पनीने कहा: 'इससे पहले आए बात करनेमें भी अयोग्य हो चुके थे। क्योंकि आप उस समय ब्रह्मस्यासे ग्रस्त थे। द्विजवर! अब आप 'चक्रतोर्घ' के प्रभावसे पापमुक्त हो गये हैं। कान्त! अब आप उठें और परम पवित्र 'कल्पग्राम'को चलें।' सटनन्तर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी भागकि साध 'कल्पग्राम' चला गया। ससुधरे। इस परम पवित्र 'चक्रतीर्थ' में भगवान् 'भद्रेश्वर' विराजते हैं, जिनका दर्शन करनेसे तीर्थका फल प्राप्त होता है। वसुंधरे! 'चक्रतीर्थ' के सेवनसे समग्र 'कल्पग्राम' की अपेक्षा भी सौगुना फल मिलता है। एक दिन-रात वहाँ अपवास करनेपर मनुष्यका ब्रह्महत्यासे

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE 'कपिल-वराह' का माहात्म्य

भित्रिय, वैश्य और शुद्र—ये चारों वर्णोंके लोग करते थे, और वहाँ वे कुछ कालके लिये उहर

भगवान् वराह कहते हैं — वसुंधरे ! मिथिला- | निवास करते एवं तीर्थवात्रा आदिके लिये अहरसे प्रान्तमें जनकजीकी 'जनकपुरी' नामको एक भी आते जाते रहते थे, फिर वहाँकि समीपवर्ती प्राचीन एवं परम रमणीय पुरी है, जहाँ ब्राह्मण, । 'सौकरव तोर्थ' में स्नानकर वे 'मथुरायुरी' की यात्रा

जाते। उसी समाजमें एक ऐसा ब्राह्मण या, जिसके शरीरमें ब्रह्महत्याके चिह्न थे। उसके हाथसे सदा रुधिरकी चारा फिरती रहती थी जिसे प्राय: सभी लोग देखते थे। वह बाह्यण **उस इ**त्यासे मुक्त होनेक लिये सभी तीथौँमें भ्रमण-स्नान कर चुका था, फिर भी उसकी इस्स्टरिया दूर न हुई किंतु इसके बाद जब उसने 'बैकुण्क' तोर्थमें स्नान किया तो वह रुधिरधास स्वतः बंद हो गयी। अब उसके सभी सहवासी आश्चर्यसे कहने लगे—'यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया ' उसी समय ब्राह्मणका रूप धारणकर एक दिव्य पुरुष वहाँ आया और उसने उन सभी उपस्थित लोगांसे पूछा—'यहाँसे ब्रह्महत्या इस ब्राह्मणको छोडकर कैसे चली गयी ?" इसपर उन लोगोंने उसे उस ब्राह्मणके महरहत्यासे छुटनेके सारे प्रयत्न और अन्तमें 'वैकुण्ड- तीर्थ' में स्नानद्वारा इत्यामुक्तिकी बात नतला दी, अतः इस तीर्थकी महिमामें किंचित् भी संदेह नहीं करना चाहिये

सूतजी कहते हैं—ऋषियों इसके बाद भगवान् बराहने पुन- पृथ्वीसे कहा—'देवि! यहाँ अमित पुण्य प्रदान करनेवाला 'असिकुण्ड' नामक एक दूसरा क्षेत्र हैं, अब मैं उसे बताता हूँ। उस क्षेत्रमें एक अन्य कुण्ड भी हैं, जिसे 'गन्धर्वकुण्ड' कहते हैं। वह सभी तीयोंमें प्रमुख है। वहाँ अवगाहन करनेवाला गन्धर्वोंके साथ आनन्द भोगता है और जो उस स्थानपर प्राणींका त्याम करता है, वह मेरे लोकमें चला जाता है।

देवि! मधुरामण्डलकी सीमा बीस योजनमें हुआ। वह महान् पराक्रमी निशाचर इन्द्रके लोकमें है और सभीको मुक्ति देनेमें परम समर्थ उस गया और स्वर्गको जीवनेकी चेष्टा करने लगा पुरीकी आकृति कमलके समान है। इसकी कर्णिकाके मध्यभागमें क्लेशोंके नाशक भगवान् देवताओंको परास्त्र कर दिया। परम पराक्रमी केशव विराजते हैं इस स्थानपर जिनके प्राण इन्द्र भी उससे हार गये और उन्हें बन्दी बनाकर

प्रस्थान करते हैं, वे मुक्तिके भागी होते हैं। यही क्यों? मधुपके भीतर कहीं भी जिनकी मृत्यु होती है, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थके पश्चिम भागमें 'गोवर्धनपर्वत' है, जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते हैं वहाँ उन देवेश्वरके दर्शन प्राप्त कर लेनेपर मनमें संताप नहीं रह जाता

पृथ्व ! पूर्वकालमें मान्धातः नामके एक राजा थे। उनकी भक्तिपूर्वक स्तुतिसं प्रसन्न होकर मैंने उन्हें यह प्रतिमा सौंपी थी। राजा मान्धाताके मनमें मुक्ति पानेकी अभिलाषा थी, अतः वे नित्म इस प्रतिमाकी अर्चना करने लगे। जिस समय मधुरामें लवणासुरका वध हुआ था, उसी समय वह प्रतिमा इस तीथमें स्थापित की गयी थी। यह विग्रह परम दिख्य, पुण्यस्वरूप एवं तेजसे सम्पन्न है

इसके मधुरा आनेकी कथा विचित्र है। कपिल नामके मुनिने अपार श्रद्धा और मनोयोगपूर्वक मेरी इस बाराही प्रतिमाकः निर्माण किया था। ये विप्रवर कपिल प्रतिदिन इस प्रतिमाका ध्यान एवं पूजन करते थे। देखि! फिर इन्द्रने उन मुनिबर कपिलसे इसके लिये प्रार्थना की। तब कपिलने प्रसन्न होकर यह दिव्य रूपवाली प्रतिमा उन्हें दे दी। जब इन्द्रको यह प्रतिमा प्राप्त हुई सो उनके इदयमें हुई भर गया और नित्यप्रति भक्तिके सत्थ मेरा पूजन करने लगे। इसके फलस्वरूप शक्रकी सर्वोत्कृष्ट दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। इन्द्रने मेरी इस 'कपिलवराह' नामक प्रतिमाको बहुत वर्षीटक पूजा की , इसके बाद रावणनामक दुर्दान्त सक्षस हुआ। वह महान् पराक्रमी निशाचर इन्द्रके लोकमें गया और स्वर्गको जीवनेकी चेष्टा करने लगा और देवराजके सम्ब यद्भ करने लगा। उसने देवताओंको परास्त कर दिया। परम पराक्रमी

रावण ठनके भवनमें घुस गया अब वह राक्षस | रहाँसे सुशोभित इन्द्रः भवनमें गया तो उसे इन भगवान् 'कपिलवराह' के दर्शन हुए देखते ही इसने अपना पस्तक जमीनपर टेक दिया और दीर्घकालतक इन श्रीहरिकी स्तुति को। इसपर भगवान् विष्णु सौम्यरूप धारणकर पुष्पक विमानपर आरूढ़ होकर उस राक्षसके पास आये। साथ ही उस विधुहर्में उनका प्रवेश हो गया। रावणने प्रतिमा उठानी चाही, किंतु वह उठा न सका। अब उसके आश्चयंकी सीमा न रही। उसने कहा -- 'भगवन् ! बहुत पहलेकी बात है, मैंने शकरसहित कैलासपर्वतको भी अपने हायाँसे ंडडा लिया था। आपकी आकृति तो बहुत ही छोटो है, फिर भी उठानेमें मेरी शक्ति कुण्ठित हो गयी है। देवेश्वर! आपको नमस्कार है। मुझपर प्रसन्त होनेकी कृपा करें। प्रभी मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको अपनो सर्वोत्तम पुरी लङ्कामें ले चल्

भगवान् बराह कहते हैं — वसुंधरे. उस समय मैंने 'कपिलवराह' के रूपमें रावणसे कहा था — 'राक्षस! तुम अवैध्यव व्यक्ति हो। तुम्हें ऐसी भक्ति कहाँ से प्राप्त हो गयी?' तब भुझ 'कपिलवराह' की बात सुनकर रावणने कहा — 'महात्मन्. आपके पवित्र दर्शनसे हो मुझे ऐसी अनन्य भक्ति सुलभ हो गयी है। देवेश्वर! आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप कृपका मेरी पुरीमें पधारें।' पृथ्वि! तब मेरी यह प्रतिमा हलकी हो गयी और रावण तीनों लोकों में विख्यात मेरी उस 'कपिलवराह' की प्रतिमाको पृथ्यक विभानपर चढ़ाकर लड़ा ले आया और वहाँ उसे प्रतिष्ठित कर दो। तदनन्तर जब भगवान् रामने राक्षसराज रावणको मारकर लड़ाके राजिसहासनपर विभीपणका अभिषेक किया तो विभीपणने श्रीरामसे प्रार्थना

की 'प्रभो यह सारा राज्य आपका है। आप इसे स्वीकार करें।'

**श्रीरामजीने कहा —**'राक्षसराज विभीषण! यह सब कुछ तुम्हारा है। इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। पर राक्षसंश्वर! इन्द्रके लोकसे रावणद्वारा जो 'कपिलवराह'की प्रतिमा यहाँ लायी गयी है. केवल उसे मुझे दे दो। उन वराहभगवान्की मैं प्रतिदिन पूजा करना चाहता हैं। दानवेश्वर! मैं उन्हें अयोध्या ले जाऊँया ' तब विभीषणने उस दिख्य प्रतिमाको औरामको सादर समर्पण कर दिया। श्रीरामने उसे पुष्पक विमानपर रखकर अपनी नगरी अयोध्याके लिये प्रस्थान किया और अयोध्या पहेँचकर उसको स्थापना की और प्रतिदिन पूजा करनेका नियम बना लिया इस प्रकार दस वर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रीरामने लवणासुरका वध करनेके लिये शत्रुघनको अञ्चा दी। उस समय वह राक्षस मथुरामें रहता था। शत्रुघ्नने महात्या श्रीरामको प्रणाम किया और अपनी चतुरङ्गिणी सेना लेकर मधुराके लिये चल पड़े। लक्षणासूरका रूप बड़ा भवंकर था। सभी राक्षस उसे अपना नायक मानते थे। फिर भी शत्रुध्नने उसका वध कर डाला। तत्पश्चात् शत्रुघ्न मधुरा नगरके भीतर गये और वहाँ उन्होंने अत्यन्त तेजस्वी छब्बीस हजार बेदके पारगामी ब्राह्मणोंको बसाया। जहाँ एक भी निवासी वेद नहीं जानता था, वहीं चारों वेदोंके श्वाता प्रुप निवास करने लगे। अब वह स्थान ऐसा पवित्र बन गया जहाँ एक भी ब्राह्मणको भोजन कराया जाय तो करोड़ साह्यणोंके भोजन करनेके समान फल होने लगा

पृथ्धि । फिर लौटनेपर जब शतुष्तने लवणासुरके वधका यथायत् समाचार श्रीरामसे कहा, तब उस असुरकी मृत्युका वृत्तान्त सुनकर भगवान् राघवेन्द्रने प्रसन्त होकर उनसे कहा—'शत्रुघन। तुम्हारे भनमं जिस वस्तुकी अभिलाया हो, यह तुम मुक्ससं वरके रूपमें माँग लों उस समय श्रीरामकी बात सुनकर शत्रुध्तने कहा—'भगवन्, आप मेरे पुज्य हैं। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और वर देन चाहते हैं तो मुझे यह भगवान् 'कपिलवराह' की प्रतिमा देनकी कृपा करें ै तब शप्रुध्नके दचन सुनकर श्रीरामने कहा.—'शत्रुघन! तुम इन वराह भगवानुकी प्रतिपा ले जा सकते हो। तुम्हारे अनुगत मण्डलीको धन्यबाद और संसारमं पवित्र उस मधुरापुरीको धन्यवाद मधुराका वह जनसमाज धन्य है, जो सदा 'श्रीकपिलवराह'का दर्शन करेगा। शत्रुष्ट जो इन कपिलवराहका दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करता है और इन्हें प्रतिदिन स्नान कराता तथा इनका अनुलेपन करता है, उसके सब पापाँको ये हर सेते हैं। जो इनको पूजा तथा दर्शन | (बराहपुराण) परम प्राचीन है। [अध्याय १६३]

करना है उसके समस्त पाणेंका नाश करके ये मोक्षमक दे डालते हैं।'

पृथ्वि इस प्रकार कहकर श्रीसमने कपिलवसह की यह प्रतिमा शत्रुध्नको दे दी। उसे लेकर शत्रुध्न मधुरापुरी चले गये और वहाँ उन्होंने मेरे पास ही उसकी स्थापना कर दी। मध्यभागमें स्थापित करके उनको विधियत् पूजा की। 'गया' में तथा ज्येष्ठ मासमें 'पुष्कर'क्षेत्रमें पिण्डदान करनेसे एवं 'सेतुबन्धः रामेश्वर' के दर्शन करनेसे मनुष्य जो फल पात है वह इनका दशन करनेसे पा जाता है। वैसा ही फल विश्वान्तिसंज्ञक, गोविन्द, केशव तथा दीर्घविष्णुके प्रति श्रद्धा होनेपर प्राप्त होता है। मेरा तेज प्रात-काल 'बिशान्तिसंज्ञक' में, मध्याहके अवसरपर 'दीर्घविष्णु' में तथा दिनके चतुर्थ भाग अर्थात् सायंकालमें 'केशव' में प्रतिष्ठित रहता है। देवि । यह ब्रह्मविद्या

#### ALLE STREET, STREET, COME अन्तकूट ( गोवर्धन ) पर्वतकी परिक्रमाका प्रभाव

भगवान् वसह कहते हैं—देवि! पथुसके पास ही पश्चिम दिशामें दो योजनके विस्तारमें गोवर्धन नामसे प्रसिद्ध एक क्षेत्र है. जहाँ वृक्षा और लताओंसे मण्डित एक सुन्दर सरोवर भी 🛊 । मथ्राके पूर्व भागमं 'इन्द्र'तीर्थ, दक्षिणमें | 'राम' तार्थ पश्चिममें 'करण' तीर्थ और उत्तरमें 'कबेर' तीथ—ये चार तीथ है भद्रे यहाँ 'अन्नकुण्ड' नामका भी एक क्षेत्र है। इसकी परिक्रमा करनेवाले | मानवका संसारमें फिर जन्म नहीं होता। फिर 'मानसी–भक्का' में स्नानकर गोवर्धनिगरियर भगवान्। श्रीकृष्णका दर्शन करना चाहिये जो इस भोचर्धनपर्वतको प्रदक्षिणा कर लेता है। उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता सोमयती अमावास्याके दिन जो यहाँ जाकर पिनरांको पिण्ड प्रदान करता है उसे राजसूय-यज्ञका फल

प्रप्त हो जाता है। मयातीर्थमें जाकर पिण्डदान करनेवाले पनुष्योंको जो फल मिलता है, वही गोवर्धनपर पिण्डदानसे सुलभ हो जाता है इसमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं। गोवर्धन-भगवानुकी परिक्रमा करनेसे राजसूय और अश्वमेध-यहाँका फल प्राप्त होता है।

गोवर्धनको परिक्रमाको विधि यह है कि भाद्रपदमासके शुक्लपक्षकी पुण्यमयी एकादशी तिथिके दिन इस पर्वतके पास ठपनास रहकः प्रातःकाल सूर्योदयके समय स्नानकर पर्यतपः स्थित श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद 'पुण्डरोक' तोर्थपर जाकर कहाँके कुण्डम स्नानकर देवताओं और पितरोंका सम्बद् प्रकारसे अर्चन करके भगवान् पुण्डरोकका पूज-करे। वहाँ निमंल जलसे पूर्ण एक 'अप्सरा-

कुण्ड' है। वहाँ स्तर करनेसे सभी पाप धुल जाते हैं उस कुण्डपर तर्पण करनेसे राजसूय और अस्वमेथ-यज्ञांका फल निश्चय ही मिल जाता है मधुरामें 'संकर्षण' नामसे विख्यात एक तीर्थ है, उसके रक्षक बलभद्रजी हैं। वहाँ जाने एवं स्नान करनेसे महलेसे लगी हुई गोहत्यांके पापसे मुक्ति हो जाती है।

पृथ्वि! गोवर्धनके पासमें ही एक 'शक्रतीर्घ' है। यहाँ श्रीकृष्णने इन्द्रकी पूजाके लिये किये का रहे यज्ञको नष्ट कर दिया था। इस यज्ञके अवसरपर भोज्य आदि पदार्घोको बहुत बडी कैंची ढेरी लग गयी थी। उस समय इन्द्रके साथ श्रीकृष्णका विवाद छिड् गया। इन्द्रने घोर छृष्टि की। वह जल व्रजवासियों तथा गौओंके लिये कष्टप्रद होने लगा। श्रीकृष्णने उनकी रक्षा करनेके निर्मित्त इस श्रेष्ठ पर्वत (गोवर्धन) को हाथपर रठा लिया था। तभीसे यह पर्वत 'अन्नकृट-पर्वत' के नामसे विख्यात हो गया। यहीं आते एक स्वच्छ जलवाला 'कदम्बखण्ड' नामक कुण्ड है वहाँ स्थान करके पितरोंका तर्पण करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। इसके बाद सौ शिखरवाले देवांगरिपर जाय, जहाँ स्नान एवं दर्शन करनेसे 'बाजपेय' यज्ञका फल मिलता है।

देखि। जब: "मानसीगङ्गा" के उत्तर तटपर चक्र धारण करनेवाले देवेश्वर ब्रोहरिका अरिष्टासुरके साथ घोर युद्ध हुआ था, तब उस असुरने अपना बेव बेलका बना लिया था। उसकी जीधनलीला बीकृष्णके ही हाथ समाप्त हुई। उसके क्रोधपूर्वक एड़ीके प्रहारसे पृथ्वीपर एक तीर्थ बन गया। यह वृषभासुरके वधसे निर्मित तीर्थ अत्यन्त अद्भुत है—यह जानने योग्य बात है। उस वृषभरूपी महासुरको मारनेके पक्षात् ब्रीकृष्णने उसी तीर्थमें स्नान किया था। यह जानकर श्रीकृष्णके भनमें

चिन्ता उत्पन्न हो गयी कि यह पापी अरिष्टासर वैलके रूपमें था और मेरे हाथ इसकी हत्या हो गयो है ! इतनेहीमें भगवती श्रीराधादेवी श्रीकृष्णके समीप पंधारीं। उन्होंने अपने नामसे सम्बद्ध उस स्थानको एक तीथरूप कुण्ड बना दिया। तबसे समस्त पापोंको हरनेवाले उस शुभ स्थानकी 'राधाकुण्ड' नामसे प्रसिद्धि हुई। प्रसङ्गतया लोग वसे 'अरिष्टकुण्ड' और 'राधाकुण्ड' भी कहते हैं। वहाँ स्नान करनेसे राजसूय और अश्वमेधः यहोंका फल मिलता है। मधुराके पूर्व दिशामें एक तीर्थ 'इन्द्रध्वज' के नामसे विख्यात है, वहीं स्नान करनेवाले स्वर्गलोकमें जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्राका पुण्य भगवान्को समर्पित कर देना चाहिये। मनुष्यका कर्तव्य है कि प्रारम्भ करते समय 'चक्रतीथं' में स्नान करे और यात्रा समाप्तिके अवसरपर 'पञ्चतीर्थकृण्ड' में स्नान कर ले। यहाँ रात्रि जागरणका भी नियम है। इससे मनुष्यके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

भद्रे. 'अन्तकृटपर्वत' की पिक्कमाका विधान मैंने तुमसे बतला दिया। इसी प्रकार इसी क्रमसे आवाढ़में भी प्रदक्षिणा की जाती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीहरिके इस तीर्थकी प्रदक्षिणाके प्रसङ्गका तथा गोवर्धनके माहात्म्यको सुनता है उसे गङ्गामें स्नान करनेका फल मिल जाता है।

भगवाम् वराह कहते हैं—पृथ्विः अब एक इतिहासयुक्त दूसरा प्रसङ्ग सुनो। मथुराके दक्षिण किसी नगरमें सुशील नामक एक धनी वैश्य रहता था। उस वैश्यका प्रायः सारा जीवन क्रब-विक्रयमें ही बीत गया। न कभी उसे किसी प्रकारका सत्सङ्ग प्राप्त हुआ और न उसने कोई दान-धर्म आदि सत्कर्म ही किये। इस प्रकार गृह-कुटुम्बमें आसक्त रहते ही वह वैश्य कालवश होकर इस लोकसे चल बसा और उसे प्रेतयोनि मिली और बिना जलवाले तथा छायारहित जङ्गलॉमें भूख-प्याससे व्याकुल होकर वह इधर-उधर भटकने लगा। यों घुमता हुआ वह भयंकर प्रेत मरुस्थलमें पहुँच गया और बहुत दिनांतक वहाँ एक वृक्षपर निवास करता रहा।

पृथ्यि। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो **जानेपर दैवयोगसे वहाँ एक खरीद**ीबक्री करनेवाला वैश्य आया. जिसे देखकर उस प्रेतको अत्यन्त प्रसन्नता हुई और नाचते हुए वह बोला - 'अहो तुम इस समय मेरा आहार बनकर यहाँ आ गये हो . अब क्या था, प्रेतकी बात सुनकर वह च्यापारो वैश्य अत्यन्त भयभीत होकर भाग चलर। पर प्रेप्तने दौडकर उसे पकड़ लिया और कहा— 'अब मैं तुम्हें खाऊँगा।' उस प्रेतकी बात सुनकर महाजनने कहा—'राक्षस! मैं अपने परिवारके भरण पोषणके विचारसे इस घोर वनमें आया हैं . मेरे घरमें बुदे पिता और माता हैं, एक पतिव्रता पत्नी भी है यदि तुम मुझे खालांगे तो उन सबकी मृत्यू हो जायगी।' उस वैश्यकी बात सुनकर प्रेतने पुछा—'महामते। तुम किस स्थानसं बहाँ कैसे आये हो? सब सत्त्व-सत्व बताओ।'

वैष्टयने कहा—'प्रेत! में गिरिराज गोवर्षन और महानदी यमुना—इन दोनांके बीच मबुरापुरीमें रहता हूँ मैंने पहलेसे जो कुछ सम्पत्ति संचित की थी. वह सब चोर ठठा ले गये और मैं सर्वधा निर्धन हो गया, अतः धौड़ा धन लेकर व्यापारके लिये इस मरुख्यलको ओर आया हैं। ऐसी स्थितिमें अब तुम्हें जो जैंचे, यह करो।

प्रेतने कहा—'वैश्य! तुमपर मुझे दया आ गयी है, अत: अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। यदि तुम मेरे अचनका पालन कर सको तो एक शर्तपर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तुम मेरा एक कार्य

वहाँ जाकर तुम 'चातु:सामुद्रिक' नामक कृपपर अकर सविधि स्नानकर मेरे नामका उच्चारण करके अपने घरके धनसे विधिपूर्वक पिण्डदान करो और उन स्नान दानादि सभी कर्मोंका फल मुझे दे देना : बस, इतना ही काम है, अब तुम स्खपूर्वक जा सकते हो।' प्रेतकी बात सुनकर वैश्यने उत्तर दिया—'प्रेत मेरे पास एक मकानको छोडकर घरपर और कोई धन नहीं है।' इसपर प्रेतने उससे मुसकाकर कहा—'वैश्य' मैंने ओ तुमसे कहा है कि तुम्हारे घरमें धन है। उसका अभिप्राय यह है-- तुम्हते बरमें एक गड़ा है और उसमें सुवर्णको बहुत बड़ी संचित राशि गड़ी है। मैं तुम्हें मथुराका मार्ग भी दिखला देता हूँ ,'

सृतजी कहते हैं —ऋषियो ! इसपर उस वैश्यने पुन. पूछा—'प्रेत! इस योनिमें तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त है?

प्रेतने कहा—'वैश्य! मैं भी पहले जन्ममें मधुराका निवासी था। जहाँ साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण विराजते हैं। एक दिन प्रातःकाल उन भगवानुके मन्दिरपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रजनोंका समाज ज्**टा था। वहाँ एक श्रेष्ठ** कथाबाचक बैठे थे जो पुराणींकी पवित्र कथा कह रहे थे। मेरा एक मित्र भी प्रतिदिन वहीं जाया करता द्या। उस दिन मित्रकी प्रेरणासे मैं भी वहाँ पहुँच गया। अत्यन्त आदरके साथ समाजने बार-बार मुझे संतुष्ट करनेका प्रयत्न किया। उसमें मैंने सुना कि वहाँ एक पवित्र कृप है जो पापोंको धे डालता है। इस कृपमें चारों समुद्र आ करके प्रतिष्ठित होते हैं इस कृपके माहात्म्यको सुननेसे महान् फल पिलता है। उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषोने कथा बाचकजीको धन दिया किंतु मैं मौन रह गया। तब मित्रने मुझसे पुनः कहा— सिद्ध करनेके लियं पहाँसे लौटकर मधुरा जाओ। 'प्रियवर! अपनी शक्तिके अनुसार कुछ अवश्य

देना चाहिये। 'इसपर मैंने उन कथावाचकको एक 'सुवर्ण' (आठ रत्ती सानेको एक मुद्रा) प्रदान कर दिया। इसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पूर्वकमेंकि अनुसार यमराजको आज्ञासे मुझे यह दु:खद प्रेतयोगि मिली। मैंने पूर्वजन्ममें कभी तीर्थस्नान दान-इवन अथवा पिनरोंके लिये तर्पण नहीं किये थे, इसी कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा।' इसपर उस वैश्यने पुन: पूछा—'तुम इस वृक्षकी बहमें रहकर कैसे प्राण धारण करते हो ?'

प्रेत खोला—'पहलेकी बातें में तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने उन कथावाचकको जो सुवणमुद्रा दी थी उसीके प्रभावसे मैं इस कृक्षपर भी प्राय कृप्त रहता हूँ, यद्यपि उसे भी मैंने दूसरेकी प्ररणासे ही दी थी। इसीका परिणाम है कि प्रेतयोनिमें भी मेरा दिव्य ज्ञान बना है।

वसुंधरे! प्रेतको बात सुनकर वह वैश्य मथुरापुरी गया और वहाँ पहुँचकर उसने प्रेतके निर्देशानुसार सब कुछ वैसा ही किया इससे वह प्रेत मुक्त होकर स्थर्ग गया।

देखि। यह मधुरापुरीका माहात्म्य है यहाँ 'चतु,सामुद्रिक' कूपपर पिण्डदान करनेसे परम गति प्राप्त होती है। मधुराके किसी स्थानपर, चाहे वह देवालय हो या चौराहा—जहाँ कहाँ भा

किसीकी मृत्यु हो, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरो जगहके किये हुए पाप नीधीम जानेपर नष्ट हो जाते हैं, पर जो पाप उन तीर्थस्थानॉमें किये जाते हैं वे तो वजलेप हो जाते हैं पर यह मथुरापुरीकी ही विशेषता है कि यदि (भूलसे) यहाँ पाप बन भी गया तो वह वहीं नष्ट भी हो जाता है. क्याँकि यह पुरी परम पुण्यमयो है और इसमें कहीं पापके लिये स्थान नहीं हैं\* यदि काई एक पुरुष हजार युगांतक एक पैरपर खड़ा होकर सपस्या करे और एक व्यक्ति मधुरामें निवास करे तो मथुरावासीका पुण्य ही अधिक हाता है। मथुरामें जो क्रोधरहित मानव देवताऑको पूजा तथा तीथाँमं स्मान करते हैं वे देववानियें जाते हैं। दूसरी जगह एक हजार महाभाग बाक्षणींको पूजा करनेसे जा फल मिलता है, वही फल मधुरामें एक ब्राह्मणकी पूजासे प्राप्त होता हैं क्योंग्रेंक देवताओंका सिद्ध समाज मधुगमें आकर सामान्य प्राणीके रूपमें स्थित है। देवताओं, सिद्धों और भूतींका जो समुदाय है से सभी यहाँ चार भुजावाले विष्णुस्थरूप मधुराबासी प्राणियाँका दशन करने आते हैं; अतः मधुसमें जो मनुष्य हैं. वे विष्णुके ही स्वरूप हैं।

[अध्याय १६४ ६५]

# 'असिकुण्ड'–तीर्थं तथा विश्रान्तिका माहातम्य

धरणीने कहा — प्रभो ! महादेव आपके श्रीमुखसे में अनेक प्रकारके तीथाँका वर्णन सुन चुकी अब आप मुझे 'असिकुण्ड' के तीथका प्रसङ्ग सुनानेकी कृषा करें

भगवाम् वराह कहते हैं — वसुंधरे, सुर्मात एवं अध्यं आदिसं स्वागत किया। फिर बाताँके

नामक एक धार्मिक और विख्यात राजा थे, जिनकी किसी तीर्थयात्रा प्रसङ्गमें मृत्यु हो गयी। अब उनके पुत्र विमितिने शुज्य सैंभाला। इसी बीच एक दिन बहाँ भारदेजी पधारे। उसने उनका पाद्य एक अच्चे आदिसं स्थागत किया। फिर बाताँके

अन्त्रण कि कृतं पार्य लेक्स्याता प्रच्छितः तीर्थं तु यत्कृतं पाप वजलेके भिक्ताति
 मधुनामां कृतं पापं तर्षयं च विवास्यकिः एक पुरं महापुष्या यस्यं पापं न विक्रतेत्र (१६५।५७-५८)

प्रसङ्गमें मुनिने उससे कहा—'राजन्। पिताके ऋणको खुका देनेपर ही पुत्र धर्मका भागी हो सकता है।' यो कहकर नारदमुनि वहीं अन्तधान हो गये। मुनिके चले जानेपर राजाने अपने मन्त्रियाँसे नारदजीकी बातका अर्थ पूछा मन्त्रियोंने कहा—'अपनी तीर्थयात्राका फल आप महाराजको समर्पण कर दें तो पिताका ऋण चुक सकता है क्योंकि उउकी तीर्थयात्रा अधूरी ही रही थी।' नारदजीके कथनका यही आशय था

देखि। मन्त्रियोंको बात सुनकर विमितिने
मथुरापुरीमें निकासकी बात सोची, क्योंकि वहाँ
प्रायः सभी तीर्थ स्थित हैं। विमितिके मथुरा
आनेपर वहाँके नीर्थोंने आपसमें कहा। 'इसका
सामना करनेमें तो हम सभी असमर्थ हैं अतः
उचित है कि जहाँ भगवान् वराह विराजते हैं
हपलांग उस 'कल्यग्राम' में चलें ' बसुंधरे! इस
प्रकार परामर्श करके सभी तीर्थ 'कल्पग्राम में
घले गये। देखि। बराहका रूप धारण कर वहाँ में
अगन्दसे निवास करता हूँ। वे सभी मेरे सामने
कल्पग्रामर्में अर्थ और कहने लगे— भगवन् आप
स्वयं श्रीहरि हैं, आप अचिन्त्य, अच्युत एव
अगन्के शास्ता और स्नष्टा हैं। प्रभी! आपकी जय
हो जय हो!

भगवान् वसह कहते हैं — वसुधे ! जब तीथींने मेरी इस प्रकार स्तुति की तब मैंने उनसे कहा— तीथवरी तुम्हारा कल्याण हो ! तुथ मुझसे कोई बर माँग लो '

तीर्थ स्रोले—'वराहका रूप धारण कानेवाल देवेश्वर<sup>ः</sup> यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपन्तिसे अभय प्रदान करनेकी कृषा कीजिये '

इसपर मैं सलकर मधुरापुरी आया और अपने दिल्य 'असि' (तलवार) से विमृतिका शिरुछेद कर दिया। तलवारकी नोकसे वहाँ पृथ्वीमें एक गड्डा हो गया, जो एक दिव्य कुण्डके रूपमें परिवर्तित हो गया और वही 'असिकुण्ड' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रभावसे सुमति और विमनि भी मृक्त हो गये।

देवि! दक्षिणसे उत्तरनकके तीथोंकी जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना इस असिकुण्डसे हो आरम्भ करनी उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशीके दिन प्रात:काल सोनेसे उठते ही असिकुण्डमें स्नान करता है, उसे यहाँ वसह, नारायण, खामन, और राधवकी सुवणं प्रतिमाओंके दिख्य दर्शन होते हैं इनका दर्शन करनेवाला फिर संसारमें नहीं आता।

भगवान् वसहने कहा— देवि अब विश्वानित-तीथकी महिमा सुनो पहले उन्बयिनीमें एक दुराबारी साह्मण रहता था वह न देवताओंको पूजा करता, न साधु-संतोंको प्रणाम करता और न तीथोंमें जाकर कभी स्नान हो करता था। वह मूर्ख प्रातः और सायंकाल इन दोनों संध्याओंमें भी सोया रहता था। ब्रह्माजीने बताया है कि सम्पूर्ण आश्वमोंमें गाईस्थ्य ही उत्तम है। जैसे सभी जन्तु पृथ्वीके आश्वित हैं और शिशुआँका जीवन मातापर अवलम्बित है। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणिवन गृहस्थांपर हो आश्वित है। पर वह अधम ब्राह्मण इस आश्वममें भी रहकर सदा जोती

वसुंधरे एक बार जब बह रातमे चौरीके लिये इधर उधर दौड़ रहा था. उसी समय राजाके सैनिकोंने उसे पकड़नेके लिये ललकारा। इसपर वह तेजीसे भागता हुआ एक कुएँमें जा गिरा, जहाँ उसकी जीवनलीला ही समाप्त हो गयी और इस प्रकार वह अगले जन्ममें एक वनमें ब्रह्मराक्षस हुआ।

उसका रूप बड़ा भयंकर था। एक समयकी

बात है कि कर्त्ववश वहीं एक जनसमाज आ गया। उसीमें एक ऐसा ब्राह्मण भी था, जो स्क्रोब्नएन्त्र पढकर सबकी रक्षा करता था। अब वह ब्रह्मराक्षस उस ब्राह्मणसे आकर कहने लगाः –'विप्र! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मैं तुम्हें देनेके लिये तत्पर हैं। बहुत दिनोंके बाद आब मुझे मनवाहा भोजन प्राप्त हुआ है । विष्र तुम उठो और यहाँसे अन्यत्र जाकर कहीं सो जाओ। जिससे मैं इन सबको खाकर तप्त हो जाऊँ। इसपर <del>प्रा</del>हाणने कहा—'राक्षस<sup>्</sup> में इन्होंके साथ यहाँ आया हैं, ये सभी मेरे परिकार ही हैं। अतः मैं इन्हें **छो**ड़ नहीं सकता। तुम वहाँसे चले जाओ। मेरे मन्त्रमें ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभावसे तुम इनपर आँखतक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम यह बतलाओं कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली?'

इसपर वह राक्षस कहने लगा—'विप्र' कैवल अनाचारके कारण मरी यह दुर्गति हुई है।' इस प्रकार उस राक्षसने अपनी सारी बार्त यथावत् बाह्यणके सामने स्पष्ट कीं। इसपर उस ब्राह्मणने कहा—'राक्षस! तुम अब मित्रको श्रेणीमें आ गये हो। बोलो मैं तुमहंक्या दें?'

राक्षस बोला—'विप्र। यदि मेरे मनमें जो बात मसी है वह तुम देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मचराप्रीमें विश्वान्तितीर्घमें औ स्तान किया है

उसका फल मुझे देनेकी कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ।' अब यक्षसके दुःखसे दुःखी होकर वह कृपालु ब्राह्मण बोलाः 'राक्षसः वित्रान्ति नामक तीर्थके जिययमें तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यों हुआ? इसे बतानेकी कृपा करो।'

राक्षस बोला —'ब्राह्मण में पहले उञ्जयिनीमें निवास करता था। एक समयकी बात है मैं संयोगवरः त्रीविष्णुके मन्दिरमें चला गया। उस मन्दिरके फाटकपर एक कथा कहनेवाले वेदके विद्वान् बाह्मण बैठते थे, जिनका विश्वन्तितीर्यकी महिमा सुनाना प्रतिदिनका वृत था। उस माहातम्यको सुननेसे ही मेरे इदयमें भक्ति उदित हुई। अनधः भुझे वहीं यह सुननेका अवसर मिला कि इस तीर्यका 'विश्वान्ति' नाम कैसे हुआ है ? उन्होंने हो स्पष्ट बतलाया था कि इस स्थानपर संसारके शासक ब्रीहरि विज्ञाम करते हैं। उन विशास भुजाबाले प्रभुको वासुदेव भी कहते हैं। इसीलिये यह तीर्थ 'विश्रान्ति' नामसे विख्यात हुआ है।' राक्षसकी यह बात सुनकर उस क्राह्मणने कहा---'राक्षस उस तीथंमें एक बार स्वान करनेका पुष्यफल मैंने तुम्हें दे दिया।' प्रिये! ब्राह्मणके मुखसे यह वचन निकलते ही वह राक्षस उस योनिसे मुक्त हो गया। [अध्याय १६६ ६७]

### मध्रा तथा उसके अवानारके तीथाँका माहात्स्य

भगवान् वराह कहते हैं — वसुधरे । भगवान् शिव इस मधुरापुरीको निरन्तर रक्षा करते हैं उनके दर्शनमात्रसे मधुराका पुण्य फल सुलभ हो जाता है। बहुत पहले रुद्रने पूरे एक हजार वर्षतक मेरी कठिन तपस्या की थी। मैंने संतुष्ट होकर कहा 'हर्। आपके मनमें जो भी हो वह वर मुझसे मॉग लें।

यहादेवजी बोले--'देवेश! अप्य सर्वत्र

स्थान देनेकी कृपा करें। इसपर मैंने कहा-'देव! आप मधुरामें क्षेत्रपालका स्थान ग्रहण करें— में यह चाहता हैं। जो व्यक्ति यहाँ आकर आपका दर्शन नहीं करेगा, उसे कोई सिद्धि प्राप्त न होगी। जिस प्रकार स्वर्गमें इन्द्रकी अमरावतीपुरी है वैसी ही जम्बूद्वीपमें यह मधुरापुरी है। यद्यपि मथुरामण्डलका विस्तार बीस योजनींका है, पर वहाँ एक-एक पैर रखनेपर भी अश्वमेध-यहाँका विराजमान हैं। आप मुझे मधुरामें रहनेके लिये | फल मिलता है। इस क्षेत्रमें साठ करोड छः

हजर तीर्थ हैं। गोवर्थन तथा अक्रसंत्र—वे दो करोड़ तीर्योंके समान हैं एवं 'प्रस्कन्दन' और 'भाग्डीर'—वे छ- कुरबोडोंके समान हैं।'सोमतोर्थ' 'सकतीर्थ', 'अविपृक्त', 'समन', 'तिन्दुक' और 'अक्र्र' कमक तीर्थोंकी 'द्वादशादित्य' संज्ञा है। मधुराके सभी तीर्थ कुरुशेत्रसे सी गुना बढ़कर हैं, इसमें कोई संशव नहीं। जो मधुरापुरीके इस महारम्पको समाहित जित्तसे पढ़ता या सुनता है, यह परमपदको प्राप्त होता है और अपने मातृ पितृ—दोनों पक्षोंके दो सी बीस पीडियोंका बद्धार कर देता है।

मध्यके सभी स्थानींमें भगवान श्रीकृष्णके षरणके 'कक्रविद्व मुत्तोभित हैं। उन्होंके मध्यमें एक ऐसा भी तीर्च है, जहाँ चक्रका आभा ही चिद्र दृष्टिगोचर होता है। वहाँके निवासी मुक्ति पानेके अधिकारी हो जाते हैं — इसमें संतय नहीं। त्रीकृष्णकी क्रीक्रभृतिके भी दो छोर हैं। एक उत्तर और दूसरा इक्ष्मि। उन दोनोंके मध्यभागमें वे विश्वते हैं आकारमें ये दितीयाके चन्द्रमाके समान हैं। जो मनुष्य वहाँ स्तान और दान करता है, उसे वे दिव्य तीर्व मधुराक्षेत्रका फल प्रदान करनेके लिये सदा बद्यत रहते हैं। वहाँ निवसके अनुसार रहकर जो शुद्ध भोजन करनेवाले व्यक्ति स्नान करते हैं, उन्हें अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है—इसमें कोई संशय नहीं 'दक्षिणकोटि'से आरम्भ करके 'उत्तरकोटि'पर यात्रा समाप्त करनी चाहिये। बहाँ बज्ञोपबोतके प्रमाणभर भूमिपर जो जलते हैं दनके द्वारा अनेक कुलोंकी रक्त हो सकती है।

पृष्णीने पृष्ण — प्रभी! 'यहोपवीत' का क्या भाष है, अस्य यह मुझे स्मष्टतः बतानेकी कृपा करें। भगवान् बराह कहते हैं - यरवर्णिति। अब मैं बहोपवीतकी विश्वि बताता हैं, सुनो सेरी कोडाभूमिके जो दक्षिणका करे हैं, वहाँसे लेकर और जसर सिरेतककी जो सीमा है, इसीको 'यहोपवीत' की सीमा कही गयी है। इसी क्रामसे दक्षिणसे असरम्भ करके उत्तरकी सीमापर यात्रा

समाप्त करनी चाहिये घटसे बाहर होनंपर जबतक स्टान न करे. तबतक मौन रहनेका नियम है। बसुंधरे! स्नान करनेके उपरान्त भगवान्। श्रीकृष्णकी पूजा करना परम आवश्यक है। इसके बाद बोला जा सकता है। देवि। स्तान समाप्त होनेपर क्रमकः देवाधिदेव श्रीकृष्णको पूजा, यह. पयस्विती गौका दान, सुवर्ण एवं भनका वितरण कर बाह्यजाँको भोजन कराये। इस प्रकार कर्म करनेवाला व्यक्ति पुनः संसारमें सौटकर नहीं अगला, वह मेरे धामको प्राप्त होता है। इस 'अर्द्धचन्द्र' तीर्थमें जिनकी मृत्यु होती है या औध्वदैद्विक किया होती है, ये सभी स्वर्गमें जाते है। इस तीवंगें पुरुषको हर्दियाँ जवतक रहती हैं। तबतक वह स्वगंलोकमें प्रतिहित रहता है। अधिक क्या ? यदि यहाँ गदहेका भी शरीर जला दिया जाय तो वह भी विष्णुका रूप प्राप्त कर सकता है

भयुराक प्राणी मेरे ही रूप हैं उनके तृप्त होनेसे मैं तृप्त होता हूँ—इसमें संसव नहीं। देति! इस विषयमें गरुडका एक आख्यान सुनी। एक बार वे ओक् क्या दर्शनकी अभिलाबासे मधुरा आये और देखा कि यहाँक सभी निवासी कृष्णके रूप थे। अन्तमें वे जैसे-तैस भगवान्के पास पहुँचे और उनकी बड़ी स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान्ने कहा—'गरुड! तुम किस उद्देश्यसे मधुरा आये हो? और किसलिये यह मेरी स्तुति कर रहे हो? सभी बात स्मष्ट बताओ।'

गरुड बोले -भगवन्, मैं आपके कृष्णरूपके दर्शनकी अधिलाषासे मधुर आया था पर यहाँके सभी निवासी मुझे आपके ही स्वरूप दीखे मेरी दृष्टिमें मधुराकी सारी जनता एक समान प्रतीत होने लगी। सबको एक समान देखकर मैं मोहमें पढ़ गया हूँ गरुडकी यह बात सुनकर बीहरि मुसकाये और मधुर वाणीमें इस प्रकार बोले।

स्रोकृष्णनं कहा--'गरुड! मधुरके निवासियों का जो रूप है, वह मेरा ही रूप है। पश्चित्व जिनके भीतर पाप भरे हैं, वे ही मथुरावासियोंको मुझसे भिन्न देखते हैं। इस प्रकार कहका भगवान् कृष्ण तत्क्षण वहीं अन्तर्धान हो गये और गरुड भी वहींसे वैकृष्ठ गये। यहीं मरकर मनुष्य, पशु, पश्ली अथवा तियंग्योनिके कीड़े, पतगतक भी। सब के सब चार भुजावाले विष्णुके रूप बन जाते हैं। यह नितान्त निश्चित है देवि यहाँ आकर श्रीकृष्णकी बहन भगवती एकानंशा. उनकी माता यशोदा-देवकी तथा 'महाविद्येश्वरी देवियोंका अवश्य दर्शन करना चाहिये यहाँके विश्वान्तितीशं, दीर्घादिष्णु और केशवके दर्शन करनेसे सभी देवताओंके दर्शन एवं पूजनका पुण्य फल प्राप्त होता है। [अध्याय १६८ ६९]

# गोकर्णतीर्थ और सरस्वतीकी महिमा

भगसान् सराहं कहते हैं वसुंधरे! अब एक दूसरा प्राचीन इतिहास बताता हूँ उसे सुनी। बहुत पहले मथुरामें बसुकर्ण नामक एक प्रसिद्ध वैश्य रहता था। उसकी स्त्री सुशीला बड़ी सद्गुणवती थी, पर उसे कोई संतान ने थी। देवि! एक दिन जब वह वैश्य-पत्नी 'सरस्वती' नदीके तटपर अनेक पुत्रवती स्त्रियोंको देखकर एकान्तमें खिला होकर से रही थी तो एक मुनिके हृदयमें बड़ी दया आयी और उन्होंने उससे पूछा—'सुभने तुम कौन हो और क्यों से रही हो?'

इसपर सुशोलाने कहा— मैं एक पुत्रहोना स्त्री हूँ, पर मेरो सभो सिखयाँ पुत्रवती हैं। यहां मेरे खेदका कारण हैं।' इसपर भूनिने कहा— 'देवि। भगवान् गोकर्णकी कृपासे तुम्हें पुत्र मिलेगा। यशस्विन। तुम अपने पितके साथ उनकी आराधना करो और स्नान दीपदान उपहार हथा अनेक प्रकारके जप और स्ताबाँद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न करो।'

मुनिके इस उपदेशको सुनकर वह स्त्री अन्हें प्रणामकर अपने घर गयी और इससे अपने पितको अवगत कराया। इसपर वसुकणंने उससे कहा—'देवि मुनिने जो बात कही है यह मुझे भी आशाप्रद और अनुकूल जान पड़ती है।' अब वैश्य-दम्पित प्रतिदिन सरस्वती नदीयें स्नानकर पुष्प धूप-दीप आदिके द्वारा गोकर्ण-महादेवकी आराधना करने लगे। इस प्रकार दस वर्ष योत बानेपर भगवान शंकर उनपर प्रसन्न हुए और

उन्हें रूपवान् एवं गुणी पुत्र ग्राप्तिकः। वर दिया। फिर दसवें महीनेमें सुशीलाके एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ वसुकर्णने पुत्र जन्मोत्सवके समय हजार गीओं, बहुत से सुवर्ष तथा बस्त्रीका दान किया। उसने भगवान् गोकर्णकी कृपासे उत्पन्न होनके कारण उस बालकका नाम भी 'गोकण' रखा फिर यथासमय उसके अन्तप्राञ्चन, चुडाकरण तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराये और वैवाहिक गोदान कराया। अब वसुकर्णका अधिकांश समय भगवानुकी पूजा उपसमादिमें बोतने लगा। इधर मोकर्ण भी युवाबस्थामें पहुँच गया, पर उसे कोई पुत्र न हुआ, अतः पिताने उसके तीन और विकाह कर दिये इस प्रकार उसकी चार भायाएँ हो गर्यों, जो सभी परम सुन्दरी—वद रूप और उत्तम गुणोंसे सम्पन थीं फिर भी किसीकी संतान-सुख सुलभ न हो सका, अतः गोकर्णने भी पुत्र-प्राप्तिक लिये धर्मकृत्य आरम्भ किये और अनेक घापी कृष तालाब मन्दिर आदि निर्माण करायं। पानीके लिये पौसले तथा भोजनके लिये सदावर्तकी भी व्यवस्था की 'गोकणंशिव'के संनिकट ही पश्चिम दिशामें भगवान चक्रपणिका एक बहुत बड़ा पञ्जाबतन (मन्दिर) वनवाया और एक विशाल उद्यान लगवाया, जिसमें अनक प्रकारके वृक्ष एवं पुष्प भी लगवाये । वे चाराँ स्थियाँ मन्दिरमें जाकर भगवानको पुजा अर्चा करतीं। इस प्रकार धर्मनिष्टामें प्रवृत्त गोकणंके जब सारे धन धान्य धीरे धीरे समाप्त

हो गये तो उसे चिन्ता हुई। यह सोचकर कि 'अब महान् कष्टका समय उपस्थित हो गया: क्योंकि म्मातः पिता तथा आखित परिवारके भोजनकी व्यवस्था मुझपर निर्भर है और धनके विना यह कार्य सुकर नहीं ' उसने पुन: व्यापार करनेके लिये घनमं निश्चय किया और कुछ सहायकाँको स्त्रथ लंकर मध्रामण्डलसे बाहर गया और कुछ क्रय विक्रयको सामग्री लं**कर वह अपने पर आया।** 

एक दिन वह धांड़े विश्वामको इच्छासे पासके एक पर्वतकी चोटीपर गया, जहाँ बहुतः सी सुन्दर कन्दराएँ थीं। वहाँ जब वह इधर-उधर घुम रहा था कि उसकी दृष्टि एक अनुपय स्थानपर पड़ी, जा स्वच्छ जलसे सम्पन्न था। वहाँ फलवाले वृक्षो और सुगन्धित लता-पुष्पोंकी भी भरमार भी। एक जगह दो पहाडोंकी सन्धिमें मालाकी तरह गोलाकार रिक्त स्थान पड़ा भा वहीं उसे ऐसा सब्द सुनायी पडा, मानो कोई अतिधिके स्वागतके लिये बुला रहा हा इतनेमें उसकी दृष्टि एक तोतेपर पड़ी ओ एक पिंजडेमें बैठा था। जब मोकर्ण उसके सामने पहुँचा तो उस सुगाने कहा -'फान्ध। कृषमा आप अपने साथियोंसहित पंधारें, इस **उत्तम आसनपर बेंडें और पद्म अर्घ्य, फल फुल** स्वीकार करें। अभी मेरे माल पिता वहाँ आकर आप सबका विशेषरूपसे स्वागत करेंगे। कारण जो गृहस्थ आये हुए अतिभिका स्वापत नहीं करता उसके पितर निश्चय ही नरकमें गिरते हैं और जो अतिथियोंका सम्मान करते हैं। उन्हें अनन्त कालतक स्वर्गम आनन्द भोगनेका अक्षसर मिलता है। जिस गृहस्थके घर अतिथि आकर निराज्ञ लॉट जाता है, बह अपना पाप उस गृहस्थको देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता अतएव गुहाश्रमीको चाहिये कि वह सब प्रकारसे प्रयतकर अमिधिका स्वागत करे\*ः अनिधि समयपर आया हो वा असमयमें. वह ब्रिह्मलोकको प्राप्त होगा "

भगवान् विष्णुके समान ही पूजाका पात्र है।' इसपर गोकर्णने तोतसे पूछा: -'पुराणके रहस्यको जाननेवाले तुम कौन हो ? वह मनुष्य धन्य है, जिसके प्रस तुम निवास करते हो।' इसफा उस तोतेने अपना पूर्व इतिहास बताना प्रसम्भ किया। वह बोला— ''पान्य ! बहुत पहलेकी बात है एक बार सुमेरुगिरिके उत्तर भागमें जहाँ महर्षियांका निवास है। मुनिवर जुकदेव तथस्य कर रहेथे वे प्रतिदिन पुराणों एवं इतिहासांका प्रवचन करते, जिसे सुननेके लिये असित, देवल, मार्कण्डेय, भरद्वाज, स्वक्रीत, भुगू, अद्भिरा, तैतिरि, रेभ्य कष्य, मेधातिथि, कृत, तन्तु, मुमन्, बसुमान, एकत, द्वित, वामदेव, अश्वशिय, विज्ञोर्ग तथा गोतमोदर एवं अन्य भी अनेक बेदल ऋषि-महर्षि, सिद्ध देवता, पन्नगः और गुग्नक आदि आते तथा धर्मसाहिताके विषयमें शङ्काओंका निराकरण करते। इस समय मैं वापदेव मुनिका दुराकारी शिष्य 'शुकोदर' या। मेरः बचपनसे ही ऐसा स्वभाव बन गया था कि जहाँ धमंकथा या नीतियोंपर विचार होता, वहाँ में अश्रद्धाल बनकर आगे पहुँच जला और बारंबार तकं वितकं कर प्रस्न करता रहता. पुरुजो भूझे अन्यायवादी बताकर सदा संकते रहते, पर मरी प्रकृति नहीं गयी वहीं भी मैंने एक दिन पही किया. चर्चाप घेर गुरुजीने तथा बहत-से प्रधान मृनियाँने मुझे बहुत रोक्स, किंतु मैंने उनके बचनकी अवहंलना कर दी। तब शुकदेवजीने क्रांधके आवरूमें आकर मुझे शाप दे दिया और कहा कि 'यह बड़ा हो बकवादी है, अत<sup>.</sup> जैसा इसका नाम 🕏 उसीके अनुसार यह शुक्क (तीता): पक्षी हो जाय'—बस क्या था, मैं तुरंत तोता बन गया। फिर मुनियांको प्रार्थनापर उन्होंने कहा

कि —इसका रूप तो पक्षीका होगा, परंतु वह

प्राणीका जानकार होगा और सम्पूर्ण शास्त्रींके अर्घ

इसे अवगत होंगे अतर अन्तमें मधुरामें मरकर यह

मंद्रदेशक भी का नामानुबन्धन गाँउ । आस्वार मुख्यन नामी द्वारा समृद्रु में साथ ।

अन्य : अन्यप्रकार पुत्रको व गृहभेषिता । काले जानगरत्यकाले वा एक विकासिक सः ॥

kan ing nama pada Propinsi an ilah Matatara da Kabulahan kanara teratar dakarat da perfe

'पान्य! इसके बाद मैं वहाँसे उड़कर इस हिमालयपर आकर इस गुहामें रहने लगा और सावधानीसे सदा 'मखुरा'का नाम जपता रहता हैं। फिर मैं एक बहेलियेके चंग्लमें फैस गया जिससे इस पिंजडेमें रहना पड़ता है।' अब गोकर्ण कहने लगः – भद्र। मैं पापनाशिनी मधुरापुरीमें ही रहता हूँ और व्यापारसे वककर विश्वामके विचारसे यहाँ आया है इधर इन दोनोंमें इस प्रकारकी जात हो ही रही थी कि शबरकी स्त्री, जो उस समय सो रही थी कुछ आहट पाकर नींदसे जग गयी। तोतने इससे कहा: 'माँ। वे अतिधिरूपमें यहाँ पधारे हैं, अतः पुण्य हैं । इसपर वह स्वागतका सामान संग्रह करने लगो, इसी बीच शबर भी आ पहुँचा। तोतेने उसे भी अतिथि। सत्कारको सलाह दी । उसने गोकर्णको प्रणाम किया और उसकी पूजा कर स्वादिष्ठ फल तथा सुगन्धपूर्ण पेय पदार्थ समर्पण करके उससे

कुछ वार्तालाप किया। फिर पूछा—'अतिथिदेव! कहिये, मैं आपकी और क्या सेवा करूँ?'

गोकर्णने कहा—'मित्र यदि स्वागत-सत्कारके अतिरिक्त तुम मुझे अन्य कुछ भी देना चन्हते हो तो मुझे इस तोतेको हो दे दो। मैं इसे मथुरामें ले जाऊँगा और अपने पुत्रके रूपमें रखूँगा। इसपर शबर बोला—'क्या इसके बदले हमें तुम यमुना-स्नानका फल दे सकते हो? इस तोतेने मुझे बताया है कि कोई तीच योनिमें अथवा। जन्मसे राक्षस ही क्यों न हो, यदि वह मथुरावास, सक्रम स्नान एवं द्वादशीव्रत करता है तो उसे अभीष्ट गति प्राप्त हो सकती है। जो सक्रममें स्नान तथा भगवान् गोकर्णेश्वरका दर्शन करता है, वह यमपुरोमें रहीं जाता। उसे भगवान् श्रीहरिके लोककी हो प्राप्ति होती है। 'इसपर गोकर्णने स्वीकृति दे दी। [अध्याय १७०]

#### सुरगेका मधुरा जाना और वसुकर्णसे वार्तालाप

भगवान् वराह कहते हैं — वसुंधरे! इस प्रकार गोकर्णने शबरसे (मथुरास्नानके बदले) उस सुगोको प्राप्तकर मथुरा नगरके लिये प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचकर उस तोतेको अपने माता-पिताको साँप दिया तथा उसका परिचय भी दे दिया। फिर कुछ दिनोंके बाद वह व्यापार करनेके लिये उस तोतेको अपने साथ लेकर अपने सहकर्मियोंके साथ समुद्रमार्गसे चल पडा

इसी बीच एक दिन प्रतिकृत वायु चलनेसे समुद्रमें सहसा भयंकर तृप्तान आ गया, जिससे सभी पोतयात्री घबडा गये और 'गोकर्ण'को लक्ष्यकर कहने लगे—'कोई निकृष्ट एवं पापी व्यक्ति इस जहाजपर चढ़ गया है जिसके कारण हमारी यह दृदंशा हुई है एवं हम सभी मरे जा रहे

हैं गोकर्णने तोतंके सामने अपनी दयनीय स्थिति रखी और कहा कि 'पुत्रहीन व्यक्तिकी बड़ी दुर्गति होती है। यहाँ जहाजमें जितने व्यक्ति हैं उनके बीच मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ अब क्या करना उचित हैं यह तुम्हीं कानते हो।'

सोतेने कहा—'पिताजी! आप खेद न करें, मैं अभी एक उपाय करता हूँ।' इस प्रकार फोकर्णको आस्वासन देकर वह तोता उड़ा और भुवकी ओर उत्तर दिशामें बढ़ता गया। आगे एक योजनके कँचे पर्वतको एक खोटी पड़ी, जिसे लॉंघकर वह भगवान् विष्णुके सुन्दर मन्दिरके पास पहुँचा जिसके प्रकाशसे सब ओर वहाँ बड़ी शोभा हो रही थी। उसके भीतर प्रवेश कर उसने कहा—'यहाँ यह कौन देवता विराज रहे हैं ? मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अपार कठिनाईको पार करनेवाल पुण्यात्मा पुरुषको भौति मेरे पिताजी इस घोर समुद्रको कब पार कर सकेंगे?'

पृथ्वि! वह सुगग इस चिन्तामें ही था कि वहाँ एक देवी आयी जिसके हाथमें एक सुवर्णपात्र था। उसने विष्णुकी पूजा की और 'नमो मारायणाय' कहकर एक उत्तम आसनपर बैठ गयी अभी पलमात्र ही समय सीता होगा कि फिर वहाँ वैसी असंख्य रूपवती देवियाँ आ गयीं और वे सभी नृत्य, गान, बाह्यसे देवार्चन करके कामस चली गर्यो। वहीं जटायुके वंशके कुछ पक्षी भी थे। उन्होंने उस सुरगेसे पूछा 'तुम यहाँ कैसे पहुँचे क्योंकि अगाध जलसे परिपूर्ण समुद्रको पार करना साधारण काम नहीं है ' इसपर तोतेने उत्तर दिया-'मेरे पिताजी वायुकी तेज गतिमें समुद्री जहाजपर बड़ी कठिनाईका अन्भव कर रहे हैं। उनकी रक्षाके लिये ही मैं यहाँ आया हूँ। आपलोग कुछ प्रयत्न करें, जिससे वे सुखी हो सकें।'

पक्षीगण बोले — 'जिस मार्गसे हम चलें, तुम उसका अनुसरण करो। हम पादिवन्याससे ही समुद्रमें चलकर चोंचोंसे मकर नक्रादिका संहार कर डालेंगे इससे तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी समुद्र तर नार्थेंग।' अब वह तोता उन पिक्षयोंके पीछे पीछे चलता हुआ गोकर्णके पास पहुँचा और उनके प्रयाससे गोकर्ण समुद्रसे बहर निकल गया। वहाँ पहुँचकर वह उसी देवमन्दिरके सामने गया, जहाँ कमलोंसे सुरोभित एक सरोवर था. जिसकी सीढ़ियाँ मणियों और खोंसे बनी थीं। गोकर्णने उस सरोवरमें स्नान कर देवताओं तथा पितराँका तर्पण किया, फिर मन्दिरमें जाकर भगवान् केशबकी आराधना कर वह प्रभूत रलोंद्वारा सम्यन्न उस पश्चायतनमन्दिरमें तोतेके साथ एक ओर छिप गया। इतनेमें ही वे देवियाँ, जिन्होंने पहले उस मन्दिरमें देवाधन किया था, वहीं पुन: आ मर्यों और देवपूजन करने लगीं। फिर उनमेंसे एक प्रधान देवीने कहा—'सिखयो बहामें निष्ठा रखनेवाले मोकर्णके खानेके लिये दिव्य फल और पीनेके लिये उत्तम जल प्रदान करो, जिससे तीन महीनोंतक इसकी तृष्ति बनी रहे एवं इसके शोक. मोह तथा पाप भी नष्ट हो जायें।'

इसपर उन देवियोंने सब कुछ वैसा ही कर योकणंसे कहा--'तुम निश्चिन्त एवं निर्भय होकर इस स्वर्गके समान सुखदायी स्थानमें तबतक निवास करो, जनतक तुम्हारा काम सिद्ध न हो जाय,' और फिर से वहाँसे चली गर्यो। अब गोकर्ण वहाँ इस प्रकार रहने लगा मानो मधुरापुरीमें ही हो। कुछ समयके पश्चात् उसका जहाज भी संयोगवश किनारे लग गया। अब इधर जहाजपरके उसके साथी उसे न देखकर परस्पर कहने लगे-'ओह, पता नहीं योकर्ण कहीं चला गया? वह मर गया, जलमें डूब गया अथवा किसी जीवने इसे खा लिया? हो सकता है, लज्जाके कारण वह समुद्रमें इब गया हो। अब हमलेगोंका यही कर्तव्य है कि उसके पिताके सामने हम ही-पुत्ररूपमें रहें। उपार्जित रहोंमेंसे जितना भाग मौकर्णका हो, वह उसके पिताको हम सीँप दें।'

पया। वहाँ पहुँचकर वह उसी देवमन्दिरके सामने उधर गोकर्णका मन बढ़ा शोकाकुल था। गया, जहाँ कमलोंसे सुशोभित एक सरोवर था. उसने तोतेसे माता पिताके हितकी बात पूछी। जिसकी सीढ़ियाँ मणियों और खोंसे बनी थीं। सुगोने कहा—'मैं तुच्छ पक्षी आपको वहाँ ले गोकर्णने उस सरोवरमें स्नान कर देवताओं तथा चलूँ यह मेरी शक्तिसे बाहर है। हाँ, मैं आपकी पितरोंका तर्पण किया, फिर मन्दिरमें जाकर आज़ासे आक्राशमार्गसे मथुरा जाकर तथा अपकी भगवान् केशवकी आराधना कर वह प्रभूत बात उनके पास तथा उनका संदेश आपके पास

पहुँचा सकता हूँ हैं मोकर्णने कहा—'पुत्र! ठीक है, यही करो तुम मधुरा जाओ और मेरी अवस्था पिताजीसे बता दो तथा वहाँसे फिर शीग्र वापस आ जाओ।'

अब वह सुग्गा मधुरा पहुँचा और प्रांकणकी सारी स्थिति उसके पितासे बता दी। इस विषय परिस्थितिको सुनकर माता पिताको दारुण दु.ख हुआ और बहुत देरतक उनकी आँखाँसे अनुधारा गिरती रही। फिर उस सुग्येके प्रति उनके मनमें न्हा स्नह हुआ। उन्होंने कहा---'विशंगम! तुमने | अपने अपने घर गये। [अध्याय १७१]

धर्मके अनुकूल ('रीतिपूर्ण) वृत्तान्त कहकर हमरे जीवन-रक्षाके लिये यह बड़ा उत्तम कार्य किया है ' बसुंधरे! इस प्रकार उस पक्षीने अपनी बुद्धि एवं विद्याके बलसे पुत्र-शोकके कारण अत्यन दु स्त्री गोकर्णके वृद्ध माता-पिताको पूर्ण शान्ति प्रदान की : इधर गोकर्णक बोसों साथी भी बस्कर्णके पास प्रभृत रह लेकर आये। उनके पास अतुल रह-राशि ची, अतः वसुकर्णके प्रति उन सबने पुत्र-जैसा ही व्यवहार किया और फिर उसकी आज्ञा लेकर वे

march \$4 \$4 \$4 \$4 miles

## गोकर्णका दिव्य देवियोंसे वार्तालाप तथा प्रथुरामें जाना

दिव्य देवियोंके आदेशसे उस मन्दिरमें तेरह दिनोंकी आराधना आरम्भ की। इस बीच वे देवियाँ भी यथासमय आकर नृत्य करतीं। इसी बीच एक दिन गोकर्णने उन सभी देखियोंको। अत्यन्त म्लान् निस्तेज और दुःखी देखा। वह सोचने लगा कि शास्त्रोंमें ठीक ही कहा गया है। कि पुत्रहीन पुरुवकी सद्गति नहीं होती अही मुझ प्रापारमाके दोवसे ये देवियाँ भी इस स्थितिमें आ गयी हैं, मानो इन्हें बढ़ायेने घेर लिया है ' फिर सहसकर उसने उनसे उदास होनेका कारण पुछा। इसपर उन देवियोंने कहाः "महाभाग। यह बात पूछने योग्य नहीं है। सभी कार्योंमें कालात्या उस दैवका ही हाथ है। पर मोकर्ण बार बार आग्रहपूर्वक उन्हें प्रणाम कर इस प्रश्नको पृछता ही रहा और उनके न बतलानेपर उसने समुद्रमें ड्वकर अपने प्राणत्याम करनेकी बात भी कही।

उसके ऐसा कहनेपर उन देवियोंमेंसे ज्येष्टादेवीने कहा 'दु.ख तो उसी व्यक्तिके सामने कहना चाहिये. जो उसे दूर कर सके. फिर भी बनानी ो 'उद्यानाधिष्ठात्री देखी' बतलाया। इसपर गोकणंन

भगवान् वराह कहते हैं---शुभे! गोकणेने हैं। भथ्रा नामसे प्रसिद्ध एक दिव्य पुरी है जिसके प्रभावसे मनुष्य मुक्ति पानेका अधिकारी बन जाता है। इस समय अयोध्यानरेश चानुमांस्यवत करनेके विचारसे अपनी चतुरिक्वणी सेनाके साध वहीं गये हैं। वहीं विष्णुके पाँच मन्दिर तथा अनेक फुलबारियों हैं, पर उनके संवकाने उन बगीचोंको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है।'

> इतना कहकर वह तथा सभी देवियाँ एक साथ रोने लगीं। इससे गोकर्ण अत्यत्त दु खी हो गया : फिर उसने उन्हें प्रणाम कर और हाथ जोडकर सबको सानवना देते हुए मध्र वाणीमें उनसे कहा—'देविया। यदि मैं अयोध्यक राजासे भिला तो यह दुर्व्यवहार अवश्य बन्द करा दूँगा, परंतु इस समय प्रतिकृत प्रारब्धने मुझे सर्वधा बङ्कित कर रखा है।' मोकर्णके इस प्रकार कहनेपर देवियोंने अस वैश्यसे पृछा—'तुम कौन हो और कहाँसे आये हो?'

> गोक्कणेने अपना नाम पता बताकर फिर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपनेको

उनसं पूछा ं देवियो । संसारमें बगीचा लगानेवालेको क्या फल मिलता है तथा जो कुओं तथा देवपन्दिरका निर्माण करता है, उसे कौन सा पुण्यफल प्राप्त होता है? आप यह सब हमें श्वतानेकी कृपा करें।' इसपर वे बॉलीं—''आये! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन द्विजाति वर्णीके लिये धर्मका पहला साधन है - 'इष्टापूर्त'का पालन करना। इष्ट के प्रभावसे स्वर्ग मिलता है और 'पूर्व'से भोक्ष<sup>र</sup> जो पूरुष बिगड़ते हुए वापी कुओं तालाब अथवा देवमन्दिरोका जीर्पाद्धार कराता है, वह पूर्वके पुण्य फलका भागी होता है। भूमि दान और गोदान करनेसे पुरुषोंके लिये जो पुण्य बताया गया है, वैसा ही फल बुधोंके लगानेसे मानव प्राप्त कर लेते हैं। एक पीपल अथवा एक पिच्मन्द (निम्ब), एक बड, दस फुलवाले वृक्ष, दो अनार, दो नारक्री और पाँच आप्रके दुक्षींका जो आरोपण करता है. यह नरकमें नहीं जाता 🖰 जिस प्रकार सुपुत्र कुलका उद्धार कर देता है तथा प्रयत्नपूर्वक नियमसे किया पया 'अतिकृच्छ्' व्रत उद्धारक होता है, वैसे ही फलों और फुलोंसे सम्पन्न बुक्ष अपने स्वामीका **गरकसे उद्धार कर देते हैं।**''

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्वि ! मालती लिये आप इस स्थानसे बाहर चलें अभी मैं एक प्रभृति पृष्प जाित तथा वृक्षांकी यज्ञाङ्ग साधनभूता, भाश्ययं य दृश्य दिखाऊँगा और आपसे कुछ फलप्रदाता छाया एवं गृहोपयोग आदिसं सम्बद्ध निवेदन भी करूँगा ' इसका प्रबन्ध हो जानेपर वे ज्येष्टादेवीके साथ इस प्रकार वार्तालाप करनेके बाद सभी देवियाँ भी विमानसे वहाँ आ गर्यी सभी गोंकर्ण कहने लगा—'अहो ! महान् दुःखकी बात हैं बात ज्ञात होनेपर राजाने अपनी सेना मथुरासे कि मैं अपने माता पिताको भूल गया ' और उसे अयोध्या बापस कर और गोंकर्णको बारंबार मूच्छा आ गर्यो । फिर उन देवियाँ पांकर्णको धन्यवाद देकर उसकी प्रशंसा कर उसे इच्छानुसर

मुखपर जिल छिड़के, जिससे उसकी चेतना लौटी फिर देवियोंने उसे आश्वासन दिया और पूछा— आर्य. जहाँसे तुम आये हो, वहाँकी बातें बताओं ' गोक्यांने कहा - देवियो। प्रेम दिवास प्रथमीं

गोकर्णने कहा देवियो! मेरा निवास मथुवमें है, वहाँ मेरे वृद्ध माता-पिता और मेरो चार पतिश्रता पत्नियाँ भी हैं। वहाँ मेरा एक उद्यान और देवनाका मन्दिर भी है।

इसपर ज्येष्ठादेवीने कहा--- अनच यदि तुम्हें मध्रा जानेकी उत्कट अभिलाषा है तो मैं तुम्हं वहाँ आज ही पहुँचा सकती हैं। इससे हमें भी मधुरापुरीका दर्शन सुलभ हो जायगा। तुम इस सुन्दर विमानपर अभी बैठो और इन दिव्य रत्न, आभूषण तथा फलोंको भी साथ ले लो।' अब गोकर्ण विमानपर बैठा और भगवान श्रीहरिकी नमस्कार तथा देवियोंका अभिवादन कर मधुसके लिये प्रस्थित हुआ एवं वहीं पहुँचकर उसने अयोध्याके राजाको वे रज्ञ, फल फुल समर्पण किये वहाँ गोकर्णको आया देखकर राजाके मनमें अपार आनन्द हुआ। उसने उसे अपने आसनपर ऐसे बैठाया, भानी किसी रजदाता धनी व्यक्तिको आसन दे रहा हो और बढा प्यार किया। अब गोकर्णने राजासे कहा—'थोड़ी देरके लिये आप इस स्थानसे बाहर चलें अभी मैं एक आश्चयंमय दृश्य दिखाऊँगा और आपसे कुछ निवेदन भी करूँगा ' इसका प्रबन्ध हो जानेपर वे सभी देवियाँ भी विमानसे वहाँ आ गर्यों सभी बात ज्ञात होनेपर राजाने अपनी सेना मथुरासे अयोध्या वापस कर और मोकर्णको बारंबार

इ. देखिये पृष्ठ १७७ की टिप्समी।

अक्षभवेक पितृसन्दर्भकं न्यप्रीधयेकं दश पुष्पजातीः । हे हे तथा दाकिममातुलुङ्गं पहासरोपी नरकं न याति॥
 (अग्रहपुराण ७२-३९)-का यह उसोक स्कन्दपुराण बजुर्भा० भाष्ठा० २० ४९, भविष्यपु० ५० ७९२ (बॅ०सं०) बृहत्याग्रशस्यु०
 १० ३०९ तथः पादांच माधमाहात्त्व आदिमं भा प्राप्त होता है। वहाँ भी वृक्षशेषणका अनुशिक स्वत्तस्य है।

वर दिया। देवियाँ भी गोकर्णसे—'तुम्हारा कल्याण हो'—यां कहकर दिव्य लोकमं चली गर्यो। अयोध्या- नरेशने गोकर्णको बहुत-से गाँव, अमृत्य वस्त्र, हाथी, घोड़े तथा अन्य अपार धन भी दिये 'बाग-बगीचे लगाना परम धर्म है इससे आश्चर्यमय महान् फलको प्राप्ति होतो है'--यह सुनकर उस नरेशनं अन्य उद्यानोंके आरोपणकी भी व्यवस्था कर दी।

भगवान् वराहं कहते हैं — बसुंधरे मोकर्ण -यायका पालन करते हुए अब मधुरामें निवास करने लगा। उसने घर पहुँचकर अपने माना और। पिताके चरणकमलोमें सिर शुकाकर प्रणाम किया। उस तोतेने भी गोकर्णके माता पिता और चारों सहधर्मिणियोंका अपने वैभव एवं शक्तिके अनुसार सम्मान करके उनकी पूजा की अधुरामें निवास क (नेदाली प्रजाको बाग लगानेको प्रेरणा दी। फिर गोकर्णने एक यज्ञ आरम्भ किया और ब्राह्मणोंको उत्तम भाष्य एवं अन्य बहुत-से दान दिये तातेको हृदयसे लगाकर भली प्रकार उसने । देखा और भद्यद होकर कहने लगा—'यह ऐसा | जीव है जिसकी कृपासे मुझे जीवन, सद्धमं तथा | वर्णन कर दिया [अध्याय १७२-७३]

उत्तम मतिकी प्राप्ति हुई है।

गोकर्णने मधुरामें एक मन्दिर सनवाया और उसका नामः शुकेशर मन्दिर रखा। उसमें 'शुकेशर के नामसे एक प्रतिमा भी स्थापित की और एक अन्-वितरण करनेकी संख्या भी खोल दी। उसमें दो सौ ब्राह्मणींको भोजनके लिये प्रतिदिन अन्न बैंटने लगा। गोकर्णने उस संस्थाका नाम 'शुकसत्र' रख दिया। उस स्थानपर जिसकी मृत्यु होती है, वह मुक्त हो जाता है। अन्तमें वह सुग्या भी विचित्र विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकमें चला गया। जिस शबरको कृपासे गोकर्णको वह तीना प्राप्त हुआ था, उसका उद्धार होनेके लिये गोकर्णने त्रिवेणी स्नानका फल अपेण कर दिया अत वह शबर अपनी प्रश्नीसहित स्वर्ग गया शुकोदरके साथ ही वे सभी दिव्य विमान्धर विराजमान होकर स्वर्ग गयं

वसुंधरे इस प्रकार मैंने नुमसे मधुराके सरस्वती- सङ्गममें स्नानका गोकर्णेश्वर शिवके दर्शनका, गोकर्ण नामक वैश्यको अविनाशी संतानका तथा उसके सुख सुखोपभाग और मुक्तिलाभका

CONTRACTOR

## ब्राह्मण-प्रेत-संवाद\*, सङ्गम महिमा तथा वामन-पूजाको विधि

भगवान् बराह कहते हैं — बसुंधर त्रिवेणी-सङ्गमसे सम्बन्धित एक दूसरा प्रसङ्ग सुनो पूर्व समयमें वहीं भहाराम बनमें उत्तम व्रतका पालन करनेवाला एक 'महानाम' संज्ञक योगाध्यासी ब्राह्मण भी रहता था एक बग्र तीर्थयात्राके विचारसे उसने मथुराकी यात्रा की, मार्गर्मे उसे पाँच विकासल प्रेत मिले। उनसे ब्राह्मणने पूछा---'अत्यन्त भयंकर रूपबाले अरपलोग कौन हैं? तथा आपलोगोंका ऐसा बीभन्स रूप किस कर्मसे

हुआ है ?'

अब प्रथम प्रेत खोला—'हमलोग प्रेत हैं और हमारे नाम क्रमश 'पर्युवित', 'सूचीपुख' 'शीव्र'', 'रोधक' और 'लेखक' हैं। इनमेंसे मैं तो स्वयं स्वादिष्ठ भोजन करता और बासी अन ब्राह्मणको दिया करता था इसी कारण मेरा नाम 'पर्युषित' पड़ा है। इस दूसरेके पास अन्न पानेकी इच्छासे जो ब्राह्मण आते थे उनको यह मार हालता था, अत<sup>्</sup> यह 'सूचीमुख' है। इस

<sup>&</sup>quot; पुराजींर्स यह प्रेतः प्रसङ्घ बहुन प्रस्किद्ध है और प्रायः इन्हीं नामीसे वस्तुपुरास्के माधमहरूच्य तक स्कन्द्रिट पुराजीमें भी पास होता है र

तोसरेके पास देनेकी शक्ति थी, किंतु जब कोई ब्राह्मण इससे याचना करने आता हो यह कहीं अन्यत्र ही चला जाता अतः लोग इसे 'शीम्रग' कहते हैं। चीथा मॉगनेके डरसे ही अकेले सदा उद्गिन होकर घरमें ही बैठा रहता था. अत इसे 'रोधक' कहा जाता है जो ब्राह्मणके याचना करनेपर मौन होकर सदा बैठ जाता और पृथ्वीपर रेखा खींचने लगता, वह हम सभीमें अधिक पापी हैं। उसका अनुगुण नाम 'लेखक' पड़ा है। अधिमान करनेसे 'लंखक' तथा नोचं मुख करनेसे 'रोधक' की यह दशा हुई है 'शीध्रग' अब पङ्गत्वका कष्ट भोगता हैं। सूचीमुख' इस समय उपवास करता है। इसकी गर्दन छोटी, ओठ लम्बे और पेट बहुत बड़ा है। पापसे ही हमारी ऐसी स्थिति है। विष्रः यदि तुम्हं हमारी इस स्थितिक अतिरिक्त अन्य भी कुछ सुदनेको इच्छा हो या पूछना बाहते हो तो पूछो?

ग्राह्मणने कहा—'प्रेतो. पृथ्वीके सभी प्राणियोंका जीवन आहारपर हो अवलिकत है अह मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगोंके आहार क्या हैं?'

प्रेत बोले—'दयालु ब्राह्मण! हमारे जो आहार है उन्हें बताता हूँ, सुनो से आहार एसे हैं, जिन्हें सुनकर तुम्हें अत्यन्त घृणा होगी। जिन घरोंमें सफाई नहीं होती स्त्रियों जहीं कहीं भी यूक-खखार देती हैं और मल-मूत्र यत्र तत्र पड़ा रहता है, उन घरोंमें हम निवास एव भोजन करते हैं जहीं पड़ाविल नहीं होती मन्त्र नहीं पढ़े जाते, दान धर्म नहीं होता, गुरुजनोंकी पूजा नहीं होती, भाष्ड इधर उधर विखरे रहते हैं जहाँ-कहीं भी जूठा अन्न पड़ा रहता है

प्रतिदिन परस्पर लड़ाई ठनी रहती है. ऐसे धरोंसे हम प्रेत भंजन प्राप्त करते हैं। विप्रवर! तुम तपस्याके महान् धनी पुरुष हो। हम तुमसे पूछना चाहते हैं मनुष्यको ऐसा कौन सा काम करना चाहिये, जिससे उसे प्रेत न होना पड़े, तुम उसे हमें बतानेकी कृपा करो।'

**ब्राह्मण बोला—**'एकरात्र, त्रिरात्र, चान्द्रायण, कृच्छु, अतिकृच्छु आदि व्रत करनेसे पवित्र हुए मनुष्यको प्रेतको योनि नहीं मिलती। जो श्रद्धापूर्वक मिष्टान्न एवं जल दान करता है। जो संन्यासीका सम्मान करता है, वह प्रेत नहीं होता। पाँच तीन अथवा एक वृक्षको भी जो नित्य जलसे पासता है तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु एवं पितरोंको नित्य पूजा करनेवाला व्यक्ति भी प्रेत नहीं होता. क्षोधपर विजय रखनेवाला, परम उदार, सदा संतुष्ट आसक्तिशुन्य, क्षमाशील और दानी व्यक्ति प्रेत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शुक्ल तथा कृष्णपक्षका एकादशीका स्रत करता है तथा सप्तमी एवं चत्दंशी तिथियांको उपवास करता है, वह भी प्रेन नहीं होता। गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वन, नदियाँ तथा देवताओंको जो नित्य नमस्कार करता है, उसे प्रेतकी योगि नहीं मिलती। पर जो मनुष्य सदा पाखण्ड करता, मदिरा पोता है और चित्रहीन तथा मांसाहारी है, उसे प्रंत होना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरेका धन हड़प लेता है तया शुल्क (धन) लंकर कन्या बेचता है, वह प्रेत श्रीता है। जो अपने निर्दोष माता पिता भाई बहन, स्त्री अथवा पुत्रका परिस्थाग कर देता है वह भी प्रेत होता है। इसी प्रकार में बाह्मण हत्यारे कृतव्य तथा भूमि और कन्यापहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं।'

प्रेतीने पूछा—'जो मूर्खतावश सदा अधर्म तथा विरुद्ध कर्म करते हैं, ऐसे पापी व्यक्तियाँके प्रेतत्वमुक्तिके क्या उपाय हैं, आप यह बतानेकी कृपा करें '

बाह्मणने कहा—'महाभागो बहुत पहले राजा मान्धाताके इसी प्रकार प्रश्न मुख्नेपर वसिष्ठजीने उन्हें इसका उपदेश किया था। यह पुण्यमय प्रसङ्घ प्रेतींको मुक्त कर उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षमें अक्षण नक्षत्रसे युक्त द्वादशीमें किये गये दान, हवन और स्नान—ये सभी लाख गुना फल प्रदान करते हैं। उस दिन सरस्वती सङ्गममें स्नानकर भगवान् वामनकी पूजाकर विधिपूर्वक कमण्डलुका दान करे इस वामन-ट्ठादशीके व्रतसे मनुष्य प्रेत नहीं होता और मन्वन्तरपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है। तत्पश्चात वह बेदपारगामी 'जातिस्मर' ब्राह्मण होता है और फिर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करनेसे वह मुक्त हो जाता है।"

''उस दिन भगवान्के घोडशोपचार पूजनकी विधि है। इसके लिये वह आवाहन करते हुए कहें 'श्रीपते आप अपने अंशसे सब जगह विराजमान रहते हैं। मुझपर कृपा करके यहाँ पधारिये और इस स्थानको सुशोभित कीजिये' फिर-- 'आप श्रवण नक्षत्रके रूपमें साक्षात् भगवान् हो हैं और आज द्वादशीको आकाशमें सुशोधित हैं। अपनी अधिलाया सिद्धिके लिये मैं आपको नमस्कार करता हूँ' ऐसा कहकर श्रवण नक्षत्रका भी पूजन-चन्दन करे*।* फिर--'केशव। आपकी नाभिसे कमल निकला है और

प्रणाम है' यह कहकर भगवान् वामनको स्नान कराये। 'नासयण! आप निसकाररूपसे सर्वत्र विराजते हैं जगद्योने! आप सर्वथ्यापी, सर्वमय एवं अच्युत हैं आपको नमस्कार'—यह कहकर चन्दनसे उनकी पूजा करे। 'केशव अथण अक्षत्र और द्वादशो तिथिसे युक्त इस पुण्यमय अवसरपर मेरी पूजा स्वीकार करनेको कृप कोजिये\*— यह कहकर पुष्प चढाये। 'शङ्क, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले भगवन्! आप देवताओंके भी आराध्य हैं। यह धूप सेवामें समर्पित हैं'—यह कहकर धूप दे। दीपक समर्पण करनेके लिये कहे—'अच्यूत, अनन्त, गोविन्द तथा वास्देव आदि नामींको अलङ्कृत करनेवाले प्रभो आपके लिये नमस्कार है। आपकी कृपास इस तेजद्वारा यह विस्तृत अखिल विश्व नष्ट न होकर सदा प्रकाश प्राप्त करता रहे।' नैबंद्य अर्पण करते हुए कहें.—'भक्तोंकी याचना पूर्ण करनेवाले भगवन्। आप वेजका रूप धारण करके सर्वत्र व्याप्त हैं। आपके लिये नमस्कार है। प्रभी! आप अदितिके गर्भमें आकर भूमण्डलपर पधार चुके हैं। आपने अपने तीन पर्गोसे अखिल लोकको नाप लिया और बलिका शासन समाप्त किया था। आपको मेरा नमस्कार है।' 'भगवन्। आप अन्त, सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और अग्नि आदिका रूप धारण करके सदा विराजते हैं'--यह करुकर कमण्डलु प्रदान करे। फिर 'इस कपिला गौके अङ्गाम जौदह भुवन स्थित है। इसके दानसे मेरी मन-कामना पूर्ण हो'-यह कहकर कपिला दान करे। अन्तमें इस प्रकार कहकर विसर्जन करं—'भगवन् आपको देवगर्भ यह विश्व आपपर ही अवलम्बित है, आपको मेरा | कहा जाता है। मैं भलीभौति आपका पूजन कर

चुका। प्रभो। आपको नमस्कार है ' जो विज्ञ मनुष्य श्रद्धासे सम्पन्न होकर जिस किसी भी भाद्रपद मासमें भगवान वामनकी इस प्रकार आराधना करंगा, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी।''

साह्यणने पुनः कहा—''जहाँ यमुना और सरस्वती नदीका सङ्गम हुआ है, उस 'सहस्वत' तीर्थपर जो इस विधिके साथ श्रद्धापृत्रंक यह ब्रत करता है, उसे सौ गुना फल प्राप्त शोता है। मैंने भी श्रद्धांके साथ उस तीर्थका सेवन किया है और क्षेत्रसंन्यासीके रूपमें वहीं बहुत दिनोंतक निवास किया है, जिससे तुमलोग मुझे अभिभूत नहीं कर पाये। इस तीर्थकी महिमा तथा इस व्रतका माहातम्य सुननेसे तुथलोगींका भी कल्याण होगा।"

**भगवान् वराह कहते हैं** वसुंधरे! वह ब्राह्मण इस प्रकार कह ही रहा था कि आकाशमें दुन्दुभियाँ बज उठौं और पुष्प-वृष्टि होने लगी,

साथ ही उन प्रेतोंको लेनेके लिये चारों आर विपान अक्षर खड़े हो गये। देवदूतने प्रेनोंसे कहा-- 'इस ब्राह्मणके साथ वार्तालाप करने. पुण्यमय चरित्र सुनने तथा तीर्थको महिमाका श्रवण करनेसे अब तुमलोग प्रेतयोनिसे मुक्त हो गये। अतः प्रयत्नपूर्वक संत-पुरुषके साथ सम्भावण करना चाहिये।'

इस प्रकार देवतीर्थमें अधिषेक करने तथा सरस्वती सङ्गमके पुण्यसम्पर्कमात्रसे उन दुसल्या प्रेतींको अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो गया और उस तीर्धकी महिमाके श्रवणमात्रसे ने मुक्तिके भागी हो गये। तबसे यह स्थान "पिशाचतीर्थ के नामसे विख्यात हुआ। उन पौची प्रेतीको पुक्ति देनेवाला यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण धर्मीका तिलक है। जो परम भक्तिके साथ तत्परतापूर्वक इस चरित्रको पढ़ता अथवा सुनता है तथा इसपर श्रद्धा करता है, घह भी प्रेत नहीं होता।

[अध्याय १७४]

and Marian

#### ब्राह्मण-कुमारीकी मुक्ति

भगवान् बसह कहते हैं देवि अब कृष्ण (मानसी)-गङ्गासे \* सम्बन्धित एक दूसरा प्रसङ्ग सुनो । एक समय श्रीकृष्णद्वैपायनमुनिने मधुरामं एक दिव्य आश्रम बनाकर बारह वर्षोतक यमुनाकी धारामें नियमपूर्वक अवगाहनका नियम बनाया। अतः वहाँ चातुर्पास्यके लिये अनेक वेद-तत्त्वज्ञ एवं उत्तम ब्रुतांके पालन करनेवाले मुनियोंका आना-जाना बना रहता वे उनसे श्रीत, स्मार्च-पुराणादिकी क्षनेक शङ्काएँ पूछते और मुनि उनकी शङ्काका निराकरण करते. यहीं 'कालकर' नामसे प्रसिद्ध तीर्थ है जिसके प्रधान देवता शिव | अपनी स्त्रीको साथ लेकर दक्षिणा-पथको गया

हैं। उनका दर्शन करनेसे ही 'कृष्णगङ्गा' में स्नान करनेका फल प्राप्त होता है

इसी बीच ध्यानयोगमें सदा संलग्न रहनंवाले भुनिवर व्यास एक बार हिमालय पर्वतपर गये और बदरिकाश्रममें वे कुछ समयके लिये ठहर गये। उन जिकालदर्शी सिद्ध मुनिने अपने ज्ञाननेत्रसे 'कृष्णाङ्गा'के तटका एक बहा आश्चर्यजनक दिव्य दृश्य देखा, जो इस प्रकार है। नदीके उस तटपर 'पाञ्चाल'कुलका 'बसु' नामक एक ब्राह्मण रहता था। दुभिक्षसे पीडित होनेके कारण वह

सोमकोर्थ और 'वैकुण्डतीय'के भीच 'कृष्ण-गङ्गा' स्थान है।

और शिवनदीके दक्षिणतटवर्ती एक नगरमें बाह्मणी वृत्तिसे रहने लग्छ। वहाँ उसके पाँच पुत्र और एक निलोत्तमा नामको कन्या उत्पन्न हुई। कन्याका विवाह उसने किसी बाह्यणके साथ कर दिया फिर वह आहाण सपन्नीक कालधर्मको प्राप्त हो। गया। उस समय वह 'तिलोत्तमा' कन्या ही माता-पिताकी हर्द्दियाँ लेकर तीर्थयात्रियाँके साथ मधुरा आयी, क्योंकि उसने पुराणोंमें सुना था कि जिसकी हुने मध्राके 'अद्धंचन्द्र'तीधर्मे फिरती है, वह सदा स्वर्गमें निवास करता है।' यह पुत्री उस ब्राह्मणकी सबसे छोटी संतान थी, जो विवाहके कुछ ही काल बाद विधवा हो गयी थी

उन्हों दिनों 'कान्यकुब्ज'के राजाने मधुराके गर्नेश्वर पहादेवके लिये एक 'अन्त सत्र' खोल रखा था, जहाँ निरन्तर भोजन दितरण होता रहता था। उस नरेशके यहाँ नृत्य गान भी होता चाः यहाँ गणिकाओंके दुशकर्मे पड़कर वह कन्या भी उसी कर्ममें लग पयी और बोडे ही दिनांके बाद वह भी उस राजाकी परिजन बन भयी।

भगवान् वराष्ट्र कहते हैं —वसुंधरे । उस 'वसु' ब्राह्मणके कनिष्ठ पुत्रका नाम पाञ्चाल था, जो बड़ा रूपवान् था। वह कुछ व्यापारियोंके साथ अनेक देशों राज्यों पर्वतों और नदियोंको पारकर यात्रा करते हुए मथुरा पहुँचा तथा वहीं रहने समा। एक दिन प्रात:काल कुछ पुरुषोंके साथ स्नान करनेके लिये बहाँके उत्तम 'कालक्कर' तीर्थमें गया और स्नानकर ब्रेष्ठ वस्त्र एवं अलङ्कारोंसे अलङ्कृत होकर धनके गर्वमें एक यानपर बैटकर देवताका दर्शन करनेके लिये 'जिगर्तेश्वर' महादेवके स्थानपर पहुँचा। वहाँ उसकी दृष्टि 'तिलोचमा' पर पड़ी, जिसे देखकर वह सर्वधा मुग्ध हो गया. फिर उसने उस कन्याकी धाईके द्वारा उसे कपड़ोंकी | किसकी पुत्री हो और तुम्हारा कौन सा देश है ?

गाँठ सैकड़ों सुवर्णके आधूषण तथा रहोंके हार भेंट किये। अब बह आसक्तिके कारण प्राय: उसीके घर रहता और जब आधा पहर दिन चढ़ जाता तब अपनी स्मवनीपर बाता तथा समीपके कृष्णगङ्कोद्भव' तीर्थमें स्नान करता, इस प्रकार छः महोने बोत गये। एक बार जब वह सुमन्तुभुनिके आश्रमके पास स्नान कर रहा था तो मुनिकी दृष्टि उसपर यह गयी। उसके शरीरमें कीडे पह गये थे, जो रोम-कूपोंसे निकलकर जलमें गिर रहे थे पर स्मान कर लेनेके बाद वह सर्वधा नीरोग हो गयाः। जब मुनिने इस प्रकारका दृश्य देखा तो उससे पृक्षा-- 'सौम्य! तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं ? कहाँके रहनेवाले हो, तुम्हारी कौन-सी जाति है तथा तुम दिन रात किस काममें व्यस्त रहते हो ? यह सब तुम मुझे बताओ

पाञ्चालने कहा—'मैं एक ब्राह्मणका बालक हैं और मेरा नाम 'पाञ्चाल' है। इस समय मैं व्यापार-कार्यसे दक्षिण भारतसे यहाँ आग्या हूँ और प्रात:काल यहाँ स्नानकर जिगतेश्वर पहादेवका दर्शन करता हैं। फिर कालक्कर-क्षेत्रमें आकर आपके चरणेंका दर्शन करता हूँ। तत्पश्चात् छावनीमें लॉट काता हैं।'

मुनिने कहा—'ब्राह्मण। तुम्हारे शरीरमें मैं प्रतिदिन एक महान् आश्चर्यकी बात देखता हैं तुम्हारा शरीर स्नानके पहले कृमिपूर्ण और स्नान कर लेनेपर स्वच्छ एवं प्रकाशमय बन जाता है। तुम किसी पाप प्रपञ्जमें पड़े हो, जो इस वीर्थमें स्नान करनेके प्रभावसे दूर हो जाता है। अब तुम स्रोच-विचारकर उसका पता लगकर मुझे बताओं !'

इसपर पाञ्चालने उस कन्याके घर जाकर उससे एकम्तमें आदरपूर्वक पूछा—'सूभगे तुम एवं यहाँ कैसे आयी तथा रहनी हो?

उस समय पाञ्चालके अनुरोधपूर्वक पूछनेपर भी उस कन्याने उसका कुछ उत्तर ऋाँ दिया। कुछ समय बाद पाञ्चलने कहा—'देखो, अब तुभ यदि सच्ची बात नहीं कहोगी तो मैं अपने प्राणींका त्याम कर देंगा।' उसके इस निश्चयको देख उस कन्याने अपने मातः पिता, भाई, देश जाति और कुल सबका यथावत् परिचय देते हुए बतलाया कि 'मेरे पिताके पाँच पुत्र और मैं—ये छः संतानें हुई थीं जिनमें सबसे छोटी संतान मैं ही हैं विवाहके बाद मेरे पतिदेवका शीघ्र हो देहान्त हो गया। पाँचों भाइयोंमें जो सबसे छोटा था, वह धनकी तुष्णासे बचपनमें ही व्यापारियोंके साध विदेश चला गया। उसके चले जानेपर मेरे माता पिता मर गये अनएव कुछ सहायकाँका साथ पाकर मैं इस तीथमें उनके अस्थिप्रवाहके लिये चली आयी। यहाँ कुछ गणिकाओंके कुचक्रमें पड़कर मेरी यह दशा हुई। मैंने कुलटा स्त्रियोंका धर्म अपनाकर अपने कुलको नष्ट कर दिया। यही नहीं, मात पित और पति इन तीनों कुलोंके इक्कोस पोढियोंको घोर नरकमें गिरा दिया।'

इस प्रसङ्गको सुनकर पाञ्चालको तो मूर्च्छा आ गयी और वह भूमिपर गिर एड़ा। वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ दीनवदना उस द्वाह्मणकुमारीको समझा-बुझाकर पाञ्चालके चाराँ ओर खड़ी हो गयीं और फिर अनेक प्रकारके उपायोंका प्रयोग कर उन सबोंने उसकी मूर्च्छांको दूर किया। जब उसके शरीरमें चेतना आयी तो उन्होंने उससे बेहोशीका कारण पूछा। इसपर उस ब्राह्मणकुमारने अपना सारा वृत्तन्त कह सुनाया। फिर इस पापसे उसके मनमें घोर चिन्ता व्याप्त हो गयी और वह प्रायक्षित्तकी बात सोचने लगा उसने कहा— 'मुनियोंने विचार करके यह आदेश दिया है कि यदि कोई द्विजाति ब्राह्मणकी हत्या कर दे अथवा मदिस पी ले तो उसका प्रायश्चित शरीरका परित्याग ही है। माता, गुरुकी पत्नी, बहन पुत्री, और पुत्रवधूसे अवैध सम्बन्ध रखनेवालेको जलती अग्निमें प्रवेश कर जाना चाहिये। इसके अनिरिक्त उसकी शुद्धिके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है।'

जब पाछालीने अपने बड़े भाईक मुखसे ही
मुनिकथित यह प्रायश्चित्त सुना तो उसने भी अपने
सौभाग्यके सम्पूर्ण आभूषण, रक बस्त्र, धन और
धान्य आदि जो कुछ भी वस्तुएँ संचित कर
रखो थीं, वह सब-का-सब ब्राह्मणोंमें बौट
दिया साथ हो बताया कि 'इस द्रव्यसे कालक्षरका
भृक्तर तथा एक उद्यानका निर्माण कराया जाय।'
फिर उसने सोचा—' अपनी आतम शुद्धिके
लिये 'कृष्णगङ्गोद्धवतीथं'में चलकर विधिपूर्वक
चितारोहण करूँ।'

उधर पाञ्चाल भी सुमन्तुमुनिके पास पहुँच कर उन्हें प्रणामकर मृत्युके उपयोगी कर्मोंका सम्पादन कर मथुराके निवासी ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें भलीभौति दान देकर अपनी श्रेष सम्पूर्ण धनराशि सब खोलनेके लिये दे दी और विधिके अनुसार अपनी औधवेंदेहिक संस्कारके लिये भी व्यवस्था कर ली। 'कृष्णेंगक्न'में स्नानकर उसने इष्टदेवका दर्शनकर, उन्हें प्रणाम किया और सुमन्तुमुनिके चरणोंको पकड़कर प्रार्थना को— 'भगवन्! मैं अगम्या गमनके दोषसे महान् पापी बन गया हूँ। मुझ कृष्टनाशकका स्वभगिनीके साथ ही दुर्योगसे अवैष सम्बन्ध हो गया। अब मैं अपने शरीरका तथा करना चाहता हूँ। आप आज्ञा दें।'

इस प्रकार सुमन्तुमुनिको अपना पाप सुनाकर चितापर घृत छिडक कर बह अग्निमें प्रवेश करना ही चाहता था कि सहसा आकाश-वाणी हुई — 'ऐसा दु:साहस मत करो, क्योंकि तुम दोनंके पाप सर्वथा धुल गये हैं। जहाँ स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने सुखपूर्वक लोला को है तथा जो स्थान उनके चरणके चिह्नसे चिहित है. वह तो ब्रह्मलोकसे भी श्रेष्ठ है। दूसरी जगहके किये हुए पाप इस तीर्थमें आते ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य 'गङ्गा सागर'में एक बार स्नान करनेसे ब्रह्म हत्या जैसे पापसे छूट जाता है। पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थोमें स्नान करनेसे जो फल मिलता है, वैसा ही फल 'पञ्चतीर्थ'में स्नान करनेसे जो फल मिलता है, वैसा ही फल 'पञ्चतीर्थ'में स्नान करनेसे पिल जाता है—इसमें कोई संशय नहीं। शुक्ल और कृष्णपक्षकी एकादशियोंको विश्वान्ति-तीर्थमें, द्वादशीको 'सौकरब' तीर्थमें, प्रयोदशीको नैमिषारण्यमें, चतुदंशीको प्रयागमें

तथा कार्तिको एकादशीको पुष्करमें स्नान करना चाहिये। इससे सारे पाप दूर हो जाते हैं।'

भगवान् वराह कहते हैं—बसुंधरे! इस प्रकारकी आकाशवाणीको सुनकर पाञ्चालने सुमन्तुसे पूछा— 'मुने! आप मुझे यह बतानेकी कृषा करें कि मैं आगमें प्रवेश करूँ या 'निरात्र', 'कृच्छ्' या 'चान्द्रायण' वृत करूँ ?'

मुनिने आकाशवाणीकी बातोंपर विश्वासकर उसे शुद्ध धर्माचरणका आदेश दिया। देवि। जो मनुष्य श्रद्धासे इस माहात्म्यका श्रवण एवं पठन करेगा, वह कभी भी पापसे लिप्त नहीं हो सकता, साथ ही उसके सात जन्म पहलेके भी किये हुए पाप दूर भाग जाते हैं और वह जरा-मरणसे मुक्त होकर स्वर्गलोकको चला जाता है। [अध्याय १७५ १७६]

PORTON THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY A

### साम्बको शाप लगना और उनका सूर्याराधन ब्रह

भगवान् वसह कहते हैं— गुभाङ्गि। अस में श्रीकृष्णकी कथाका वह अद्भुत प्रसङ्ग कहता हूँ, हैं जो द्वारकापुरीमें घटित हुआ था। साथ ही साम्बक्ष शापकी बात भी सुनो। एक बार जब भगवान् सानन्द द्वारकामें विराजमान वे तो नारदमृति वहीं पधारे। श्रीभगवान्ने ठन्हें आसने, अर्घ्यं, पाद्यं मधुपके एवं गौ सभर्पण किये। तदनन्तर मृतिने उन्हें यह सूचना दी - कि 'मैं आपसे एकान्तमें कुछ कहना चहता हूँ और एकान्तमें उन्होंने कहा— 'प्रभो! आपका नवयुवक पुत्र साम्ब बड़ा खामी, ' रूपवान्, परम सुन्दर तथा देवताओं में भो आदर । पानेवाला है। देवेश्वर! आपकी देवतुल्य हजारों । सित्रयाँ भी उसको देखकर शुक्ध हो जातो हैं। ' आप साम्बको और उन देवियोंको यहाँ बुलाकर परीक्षा करें कि वस्तृत श्रीभ है या नहीं।'

इसके पक्षात् सभी स्त्रियाँ तथा साम्य श्रीकृष्णके सामने आये और हाथ जोड़कर बैठ गये। क्षणभरके बाद साम्बने पूछा—'प्रभो! आपकी क्या आज्ञा है?' वस्तुतः साम्बकी सुन्दरताको देखकर श्रीकृष्णके सामने ही उन स्त्रियोंके मनमें क्षोभ उत्पन्न हो गया था।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'देवियो! अव तुम सभी उठो और अपने स्थानको जाओ।' श्रीकृष्णकी आहा एकर वे देवियाँ अपने अपने स्थानको चली गर्यी। पर साम्त्र वहीं बैठे रहे। उनके शरीरमें कैपकैंपी बैंध रही थी। श्रीकृष्णने कहा—'नारदजी! स्त्रियोंका स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है।'

आप सम्म्बको और उन देवियोंको यहाँ बुलाकर नास्दर्जीने कहा—'प्रभो इनकी इस प्रवृत्तिसे परीक्षा करें कि वस्तुत क्षोभ है या नहीं।' सत्यलोकमें भी आपकी निन्दा हो रही है अत

अब साम्बका परित्याग करना ही उचित है भगवन् ! संसारमें आपकी तुलना करनेवाला दूसरा कौन पुरुष हैं ? आप ही इसे कर सकते हैं।'

वसुंधरे! नारदके इस कथनपर श्रीकृष्णने साम्बको रूपहीन होनेका शाप दे दिया, जिससे साम्बके शरीरमें कुछ-रोग हो गया और उनके शरीरसे दुर्गन्ययुक्त रक्त गिरने लगा। अब उनका शरीर ऐसा दिखायी पहने लगा, भानो कोई खिन-भिन्न अङ्गवाला पशु हो। फिर नारदजीने हो साम्बको शापसे छुटनेके लिये सुर्यको आउधनाका उपदेश दिया और साथ ही कहा—'जाम्बवती नन्दन! तुम्हें केंद्र और उपनिषदोंमें कहे हुए मन्त्रोंका उच्चारण करके विधिके अनुसार सूर्य-नमस्कार करना चाहिये। इससे वे संतुष्ट हो जार्यंगे।' फिर सूर्यसे तुम्हारा समृचित संवाद होगा, जिस प्रसङ्गको लेकर 'भविष्यपुराण' निर्मित होगा। उसे मैं ब्रह्माजीके लोकमें जाकर उनके सामने सदा पाठ करूँगा। फिर सुमन्तुमुनि मर्त्यलोकमें मनुके सामने उसका कथन करेंगे इस प्रकार उसका सभी लोकोंमें प्रचार प्रसार होगा।'

सम्बने कहा--- 'प्रभा ! मेरी स्थिति तो ऐसी है, मानो मांसका एक पिण्ड हो। फिर उदयाचलपर मैं जा ही कैसे सकता है। यह आपकी ही कृपा है कि मुझे यह दु:ख भोगना पढ़ रहा है, नहीं तो तत्त्वतः मैं बिल्कुल दोधरहित था '

**मारदजी बोले—**'साम्ब! उदयाचलपर जाकर सूर्वकी आराधना करनेसे जैसा फल मिलता है, वैसा हो फल मधुराके 'बदसूर्य-तीर्थ'पर सुलभ हो जाता है। यहाँ भगवान् सूर्यकी प्रतिमाओंका प्रातः मध्याह एवं सायंकालमं जो पूजा करता है वह तुरंत ही साम्राज्य-जैसा फल प्रत्य कर पवित्र समयोंमें सूर्यमन्त्रका जप तथा उच्चस्वरमे उनके स्तोत्रपाठसे सारे पाप धुलकर कुछ आदि रोगोंसे भी मुक्ति मिल जाती है '

भगवान् बराह् कहते हैं —वसुंधरे। मुनिवर नारदके ऐसा कहनेपर महाबाहु साम्बने श्रीकृष्णसे आज्ञा प्राप्त करके भुक्तिमुक्ति फल देनवाली मथुखमें अकर देवर्षि नारदको बतायो विधिके अनुसार प्रात , मध्याह, और सायंकालमें उन षदसूर्योंको पूजा एवं दिख्य स्तोत्रद्वारा उपासना आरम्भ कर दी। भगवान् सूर्यने भी योगबलकी सहायतासे एक सुन्दर रूप धारण कर साम्बके सामने आकर कहा-'साम्ब । तुम्हारा कल्याण हो तुम मुझसे कोई वर मौंग लो । मेरे कल्याणकारी व्रत एवं उपासनायद्वतिके प्रचारके लिये भी इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर नारदने तुम्हें जो स्तोत्र बताया है और जिसे त्मने मेरे सामने व्यक्त किया है. उस तुम्हारी 'साम्बपञ्चाशिका'-स्तृतिमें वैदिक अक्षरों एवं पदोंसे सम्बद्ध पञ्चास एलोक हैं। बीर! नारदऔद्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकोंद्वारा तुमने जो मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुमपर पूर्ण संतृष्ट हो गया हैं।'

वसुधे! यह कहकर भगवान् सूर्यने साम्बके सम्पूर्ण शरीरका स्पर्श किया। उनके छूते ही साम्बके सारे अङ्ग सहस्र रोगमुक्त होकर चमक उठे। फिर ता वे ऐसे विद्योतित होने लगे, मानी दूसरे सूर्य ही हों। इसी समय याज्ञशत्क्यमुनि माध्यन्दिन यज करनः चाहते थे। भगवान् सूर्य साम्बको लेकर उनके वज्ञमें पधारे और वहाँ साम्बको 'माध्यन्दिन-संहिता का अध्ययन कराया। तबसे साम्बका भी एक नाम 'माध्यन्दिन' पड़ गया।'वैकुम्प्उक्षेत्र'के पश्चिमभागमें यह यज्ञ सम्पन हुआ था। अनएव इस स्थानको 'मार्ध्यन्दिनीय' तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान एवं दर्शन सकता है। प्रातः, मध्याह और सार्य—इन तीनों | करनेके प्रभावसे मानव समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता

है साम्बक्ते प्रश्न करनेपर सूर्यने जो प्रवचन किया, वही प्रसङ्ग 'भविष्यपुराण'के नामसे प्रख्यात प्राण बन गया। यहाँ साम्बने 'कृष्णगङ्गा'के दक्षिण तटपर मध्यातके सर्वकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठ की जो मनष्य प्रात:, मध्याह और अस्त होते समय इन सूर्यदेवका यहाँ दर्शन करता है, वह परम पवित्र होकर बहालोकको प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त सूर्यको एक दूसरी उत्तम प्रात:कालीन विख्यात प्रतिमा भगवान् 'कालप्रिय' नामसे प्रतिष्ठित हुई। तदनन्तर पश्चिमभागर्मे 'मूलस्थान'में अस्ताचलके पास 'मूलस्थान'नामक प्रतिमाकी प्रतिष्टा हुई। इस प्रकार साम्बने सूर्यकी तीन प्रतिमाएँ स्थापित कर उनकी प्रातः मध्याहः

एवं संध्याः तीनों कालोंमें उपासनाकी भी व्यवस्था की\*। देखि। साम्बने 'भविष्यप्राण'में निर्दिष्ट विधिके अनुसार भी अपने नामसे प्रसिद्ध एक मूर्तिको यहाँ स्थापना करायो। मधुराका वह श्रेष्ठ स्थान 'साम्बपुर'के नामसे प्रसिद्ध है। सूर्यकी आज्ञाके अनुसार वहाँ रथ यात्राका प्रबन्ध हुआ। माघ मासकी सप्तमी तिथिके दिन जो सम्पूर्ण राग-द्वेषादि दुन्होंसे मुक्त मानव उस दिव्य स्थानमें रथ- यात्राकी व्यवस्था करते हैं, वे सूर्यमण्डलका भेदन कर परमयद प्राप्त करते हैं। देवि! साम्बके शापका यह प्रसङ्ग मैंने तुम्हें बतलाया। इसके श्रवणसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं

[अध्याय १७७]

PETER STATE STATE OF THE STATE

#### शत्रुघ्नका चरित्रं, सेवापराध एवं मध्रुरामाहात्म्य

समयकी बात है-सधुरामें लवण नामक एक राक्षस था। ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये महात्मा शत्रुघ्नने उसका वध किया था उस स्थानकी | बड़ी महिमा है। मार्गशिर्वकी द्वादशी तिथिके अवसरपर वहाँ संयमपूर्वक पवित्र रहकर स्त्रन करना और शत्रुघनके चरित्रका वर्णन करना चाहिये। लवणासुरके वस करनेसे शत्रुघनको अपने शरीरमें पापकी आशङ्का हो गयी थी। उसे दूर करनेके लिये उन्होंने सुस्वादु अन्नोंसे ब्राह्मणोंको 🖥

भगवान् चराष्ट्र कहते हैं—देवि! प्राचीन | अत्यन्त आनन्द मिला था अतः अपनी सेनाके साथ अयोध्यासे यहाँ आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्यमं महान् उत्सव किया। अगहन मासके शुक्ल पक्षकी दशमी तिथिके दिन भगवान् राभ मध्रा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथिके पुण्य-अवसरपर उपवास करके 'विश्रान्ति तीर्थ'में सपरिवार स्नान कर महान् उत्सव मनाया फिर ब्राह्मणोंको तुप्त करके स्वयं भोजन किया। उस दिन जो वहीं उत्सव मनाता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर पितरोंके साथ दीर्घ कालतक तुप्त किया था। इस समाचारसे भगवानु श्रीरामको | अर्थातु प्रलयपर्यन्त स्वर्गलोकमें निवास करता है।

<sup>\*</sup> वराहपुराण'का यह साम्योपाखवन या 'सूर्योपासनाध्याय बढ़े सहस्तका है इसमें सूर्यभगवान्के अस्पन्त दिवर स्तोष साम्य-पक्काशिका" स्तुति तथा कोणार्क, उज्जविनी एवं मुल्तानके प्राचीन भव्य सूर्यः मन्दिरीका भी संकेत हैं जिनकी प्रतिक्रिधभून अर्चाएँ मयुरामें प्रतिष्ठित की। इस विषयमें अल्बसनीके "Indica" p. 298 का—"Multon was originally called Käsyapapura, then Hamsapur, then Baggur then Sambapur and then Muisthän यह कथर कई महत्त्वका है। जिसमें मुस्तान नगरके पूर्वभाग "कारवरपुर" या सूर्यपुर, फिर साम्यपुर तथा मूलस्थान आदि निर्दिष्ट हैं। इसीके खण्ड १ पृष्ठ ११६ ७ पर अस्थरूनीने इसके मन्दिर तथा प्रतिमाध्येसको कपाका— µalam iben shaiban, the µserper ibroke the idol into pieces and kiëed its priests. आदि सस्टोमें विस्तृत वर्णन किया है।

भगवान् वराह कहते हैं-वसुंघरे! मन, वाणी अधवा कर्म किसो प्रकारसे भी पाप कर्ममें रुचि रखना अपराध है। दन्तधावन न करने, सञ्जन खाने, अवस्पर्श करने, सुतकवाले व्यक्तिका जल ग्रहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मल, मृत्र, आदि क्रियाओंसे भी अपराध बन जाते हैं। अवाच्यवरणी बोलना, अभक्ष्य-भक्षण करना, पिण्याक (होंग) को भोजनमें सम्मिलित करना, दूसरेके मलिन वस्त्र, नीले रंगवाला वस्त्र धारण करना, गुरुसे असत्य भाषण, पतित व्यक्तिका अन्त खाना तथा भोजन न देनेका भग उत्पन्न करनाः ये सब सेवापराध हैं। उत्तम अन्य स्वयं खा लेना, बत्तक आदिका मांस खाना और देव-मन्दिरमें जुता पहनकर जाना भी अपराध है देवताको आराधनामें जिस फूलको शास्त्रमें निषिद्ध माना गया है, उसे काममें लेना, निर्माल्यको विग्रह (मृति)-परसे हटाये बिना ही अस्त-व्यस्त होकर अँधेरेमें भगवानुको पूजा करना भी अपराध है मदिस पीना, अन्धकारमें इष्टदेवताको जगाना, भगवानुकी पूजा एवं प्रणाम न करके सांसारिक काममें प्रवृत्त हो जाना—ये सभी अपराध हैं। यस्थे। इस प्रकारके तैंदीस अपराधीको मैंने स्पष्ट कर दिया। इन अपराधोंसे युक्त पुरुष परम प्रभु श्रीहरिका दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे वो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है

क्रमशः इनकी शुद्धिका प्रकार यह है—मैले वस्त्रसे दूषित व्यक्ति एक रात, दो रात अचवा तीन रातांतक वस्त्र पहने ही स्नान करे और पश्चगध्य पिये तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीसा वस्त्र पहननेके पापसे बक्नेके लिये मानव गोमयद्वारा अपने शरीरको भलीभौति मले और 'प्राज्यपत्य' व्रत करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरुके प्रति वने हुए पापसे मुक्तिके लिये दो 'चान्द्रायण'वत करनेका विधान है। लोग पतितका अन्न खालेग्यर 'चान्द्रायण'" और 'प्रस्क व्रतो करनेसे शुद्ध होते हैं जूता पहनकर मन्दिरमें जानेवाला मानव 'कृच्छ्पाद'वत और दो दिन उपवास करे। फूल तथा नैवेद्यके अभावमें भी पश्चाभृतसे भगवान्का स्नान एव स्पर्श करके नमस्कार करनेकी विधि है। मदिरा-पानके पापसे शुद्ध होनेके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको चाहिये कि चार 'चान्द्रायण' व्रत तथा बारह वर्षीतक तीन 'प्राजापत्य' व्रत करे।

अथवा 'सौकरवक्षेत्र'में जाकर उपवास एवं गक्नामें स्नान करे। उसके प्रभावसे प्राणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे हो मथुरामें भी स्नान उपवास करनेसे शुद्धि सम्भव है। जो मनुष्य इन दोनों तीयौंका उक्त प्रकारसे एक बार भी सेवन करता है, यह अनेक जन्मोंके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है इन तीथौंमें स्नान, जलपान तथा भगवान्के ध्यान-धारणा, कीर्तन, मनन-श्रवण एवं दर्शन करनेसे भी पातक पलायन कर जाने हैं।

पृथ्वीने पूछा—सुरेश्वरः मधुरा और सूकर ये दोनों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय हैं। पर यदि इनसे भी बढ़कर कोई अन्य तीर्थ हो तो अब उसे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह् कहते हैं—बसुधे! छोटी

चन्द्रावच-वतके अनेक भेद हैं जैसे 'विकीसका', यवक्ष्य' 'तितुचान्द्रावण' आदि : तुक्तपक्षकी प्रतिपदासे प्रास्त्रिपूर्वक असवास्त्राको सर्वथा उपवास १६७ 'क्वपच्य' सर्वोत्तय चान्द्रायच है

<sup>†</sup> १२ दिनोंका सर्वथा उपवास "मराकदार" है। यहारमनोऽप्रमधस्य हादलहमधोजनम् पराको भाग कृष्कोऽर्य सर्वधापायनोदनः ॥

छोटी नदियोंसे लेकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर जितने तीथं हैं, उन सबमें 'कुब्जाप्रक' तीथं श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी श्रद्धासे सम्पन्न सत्पुरुष सदा उनको प्रशंसा करते हैं कुब्जाप्रकसे भी कोटिगुना अधिक परम गुद्ध 'सौकरव'तीर्थं है। एक समयकी बात है---मागंशोपंके शुक्ल पक्षको द्वादशो तिथिको मैं 'सितवैष्णव'तीर्थमें गया। वहाँ पुराणोंमें श्रेष्ठ एक 'मङ्गासागरिक' नामका पुराण देखा है। इसमें मेरे मथुरामण्डलके तीर्थोंको अत्यन्त गुद्धा महिमा वर्णित है । 'सिततीर्थसे' पराईगुना फल यहाँ सुलभ होता है---इसमें कोई संशय रहीं है 'कुब्जाप्रक' प्रभृति समस्त तीर्थोंमें भ्रमण करनेके पक्षात् मैं मथुरामें आया और एक स्थानपर बैठ गया। मेरे उस स्थानका नाम 'विश्वान्तितीर्थं'

पड़ गया। वह स्थान गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। वहाँ स्नान करनेसे परम उत्तम फल मिलना है। गतिका उन्तेषण करनेवाले व्यक्तियोंके लिये मथुरा परम गति है। मथुरामें विशेष करके 'कुब्जाप्रक' और 'सौकर' क्षेत्रको महिमा है। माख्ययोग और कर्मयोगके अनुष्ठानके बिना भी इन तीर्थोंको कृषासे मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योगसे सम्पन्न विद्वान् बाह्मणके लिये जो गति निश्चित है, वही गति मथुरामें प्राण-त्याग करनेसे साधारण व्यक्तिको भी प्राप्त हो जाती है। सुन्नते! वस्तुतः मथुरासे उत्तम न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान् केशवसे श्रेष्ठ कोई देवता है।

~~ William

#### आद्धसे अगस्तिका उद्धार, श्राद्ध-विधि तथा 'धृवतीर्थ'की महिमा

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे! अब पितरोंसे सम्बद्ध एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, उसे सुनो। मधुरापुरीमें पारले एक धार्मिक एवं शूर-बीर राजा थे, जिनका नाम चन्द्रसेन था। उनकी दो सौ रानियाँ थीं, जिनमें 'चन्द्रप्रभा' सबसे गुणवती थीं, उसके सौ दासियाँ थीं, जिनमें एकका नाम 'प्रभावती' था उस दासीके परिवारके पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोधके कारण नरकयातनामें पड़ गये, क्योंकि उनके कुलमें एक वर्णसंकर उत्पन्न हो गया था।

देवि! एक समय वे पिनर 'धुवतीय'में आये, जिनपर एक त्रिकालदर्शी ऋषिकी दृष्टि पड़ गयी इनमें कुछ दिव्य रूपवाले पितर आकाश-गमनकी शक्तिसे युक्त श्रेष्ठ वाहनोंपर चढ़कर आये और अपने वंशजोंको आशीर्वाद देकर चले गये। कुछ दूसरे पितृगण जो 'धुवतीर्थ'में आये, उनके श्राद्ध न होनेसे पेटमें शुरिंगी पड़ गयी थीं। अत: वे

पुत्रोंको शाप देकर चले गये। त्रिकालज्ञ मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गये और वे मृति अकेले आश्रममें रह गये तो एक सूक्ष्म शरीरधारी पितरने उनसे कहा 'मुने। वर्णसंकरसम्बन्धी दोषके कारण मुझे नरकमें स्थान मिला है। मैं सौ वर्षोंसे आशारूपी एसियोंसे बैंद्या प्रतीक्षा करता रक्षा पर अब निरास होकर आपके पास आया हैं तीनों तापोंसे अत्यन्त घनराकर और विवश होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रोंने पिण्डदान एवं तर्पण किया है. से पितर इष्ट-पृष्ट होकर आकाशगमनकी शक्तिसे स्वर्गमें चले गये हैं। किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता हैं जिनकी संतान अपने बाल- बच्चोंके साथ सदा सम्पन्न है। वे उनके द्वारा स्वधासे सुपूजित होकर परम गतिके अधिकारी होते हैं त्रिकालज्ञ मृनिवर । आपको दिव्य दृष्टि सुलभ है। उसके प्रभावसे

आपने जिन पितरांको स्वगंमें जाते हुए देखा है वे सभी आज राजा चन्द्रसेनके द्वारा सन्कृत हुए हैं।'

पितरने कहा-'जो पितरोंके लिये श्राह करता है। उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतू न करनेसे विपरीत फल सामने आता है और पितर नरकके भागी हो जाते हैं इसमें कुछ कारण है वह भी मैं आपको बताता हूँ सुनें आद्धसम्बन्धी जो द्रव्य उचित देश, काल और पात्रको नहीं दिया गया, विधिको रक्षा न हुई, साथमें दक्षिणा न दो गयी तो वह प्रत्यवायका कारण हो जाता है। जो श्राद्ध श्रद्धांके साथ सम्पन नहीं हुआ, जिसपर दुष्ट प्राणीकी दृष्टि पड् गयी, जिसमें तिल और कुशाका अभाव रहा एवं मन्त्र भी नहीं पढ़े गये, उस ब्राह्मको असुर प्रहण कर लेते हैं प्राचीन समयसे ही भगवान् वामनने ऐसे श्राद्धका अधिकारी बलिको बना रखा है। ऐसे ही दशरध नन्दन भगवान् रामके द्वारा अपने गणींके साथ कृर रावण जब दिवंगत हो गया हो उन त्रिभ्वनभना श्रीरामने कुछ ऐसे श्राद्धोंका फल त्रिजटाको भी दे दिया था भगवान् राम जब भगवती सोताके साथ बैठे थे, सीताने उनसे कहा-- 'त्रिजटा आपमं भक्ति रखती थी। सीताजीको बात सुनकर श्रीराम प्रसन्न हो गये।' अतः उन परम प्रभुने उस राक्षसीको यह वर दिया 'त्रिजटे! जिस श्राद्ध करनेवाले व्यक्तिके घर श्राद्धको उत्तम हविष् पदार्थ आदि सामग्रियों न हों, विधि और पण उचित रहनेपर भी यदि आद्ध करते समय क्रोध आ गया हो तथा पाक्षिक, मासिक श्राद्ध उचित समयपर सम्भन्न न हों एवं दक्षिणा भी न दो जाय तो उसका फल मैं तुम्हें देता हैं।'

इसी प्रकार एक दार भगवान् शंकरने नागराज बासुकिकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए । अर्घ्य आदिको स्वीकार करके त्रिकालंह भुनिने

कहा था—'नागराज! जिस मनुष्यने वार्षिक ब्राद्ध करनेके पूर्व भगवान् ओहरिसे आजा प्राप्त नहीं की और ब्राह्म क्रिया सम्पन्न कर ली पत्रके अवसरपर उचित दक्षिणा न दी, देवता एवं ब्राह्मणके सामने देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं किया, ब्राइमें बिना मन्त्र पढ़े ही क्रियाएँ कर दीं—ऐसे यहाँ एवं श्राद्धोंका सम्पूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हैं । मुने । ये सभी बार्ते पुराणों एवं इतिहासोंमें वर्णित हैं।

'मुने। जिन्हें आपने दयनीय दशामें देखा था, उनके श्राद्ध, अवैध रूपमें ही अनुष्टित हुए हैं। अत: उसका इत्तम फल इन पितरोंको प्राप्त नहीं हो सका है। यही कारण है कि ये नेंग धड़ेंग कालक्षेप कर रहे हैं। इनके पुत्रीने जो आद्ध-क्रिया की थी, उसमें त्रुटि रह गयी थी। इसी लिये पितृगण गाथा गाते हैं कि 'क्या हमारे कुलमें ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा, जो प्रभूत जलवाली रदियांमें 'तुप्पध्वं०, उदीरतां०, आयन्तु०' इत्यादि मन्त्रोंसे हमारा तर्पण एवं उनके तटपर श्राद करेका। महाप्राज आपने पुज़से जो पूछा था, संक्षेपमें उसका यही उत्तर है "

वर्सुधरे यह सब सुरकर वे ऋषि राजा चन्द्रसेनके पास पहुँचे। उन ऋषिको देखकर राजा सिंहासनसे उठकर पृथ्वीपर खड़े होकर उनके चरणॉमें मस्तक शुकाकर कहाः 'मुनिवर! आप मेरे चरपर पधारे, इससे मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ आ जानसे मेरा जन्म सफल हो यया। भुने! पाद्य, अर्घ्यं, सधुपर्क और गौ—ये सभी बस्त्एँ आपको सेवामें समर्पित हैं। इन्हें आप स्वीकार करें, जिससे मुझे पूर्ण संतीय हो जाय।'

देखि। उस समय राजा चन्द्रसेनके दिये हुए

तुरंत उन नरेशसे कहा—'राजन्' मेरे आनेका एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुनें।' इसपर राजर्षि चन्द्रसेनने उन तपोधन ऋषिसे पूछा— 'तपोधन! वह कौन-सा कार्य है? आप बतानेकी कृषा कीजिये। मैं वह समुचित कार्य करनेके लिये उद्यत हैं, जिससे आपका मनोरष सिद्ध हो सके '

मुनिने कहा—'राजन्! आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासीको जिसे लोग प्रभावती कहते हैं, यहाँ बुलायं।'इसपर राजाने अपनी रानी तथा दासीको वहाँ बुलवाया। रानी परम साध्वी थीं। वे आकर जमीनपर बैठ गयीं। पर उस समय उनका शरीर भय एवं आशक्काओंसे काँप रहा था। उन्होंने आते ही विनयपूर्वक ऋषिको प्रणाम किया

उनके बैठ जानेपर मुनिने कहा 🖑 पैने 'भूवतीर्थ'में जो आश्चर्यकी एक बात देखी है. उसे आप सभीके सामने व्यक्त करना चाहता हैं वह बात यह है कि आज प्राणियोंके पितृगण 'ध्रुवतीर्थ'में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करनेमें कुशल पुत्रीने जिनका विधिवत् श्राद्ध किया है, वे तो तृप्त होकर स्वर्गको गये किंतु वहीं पृक्षे एक अत्यन्त दु.खी पितर मिले हैं। उनका शरीर भूख प्याससे सुख गया है। उनका मुख शुष्क और आँखं वही छोटी हैं स्वर्गमें जानेकी आशा तो दूर, वे पुन: अपवित्र नरकमें ही जानेके लिये विवश है। उन्हें देखकर भेरे इदयमें बड़ी दया आयी, अतः मैंने उनसे पुछाः "भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मुझे बतानेकी कृपा करो ' तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताबी। उस समय उनकी बात सुनते ही करणासे मैं विवस हो गया हूँ। महारानीजी ! बात ऐसी है— आपकी जो यह दासी है, इसकी एक पूत्री है,

जो 'विरूपकनिधि' गमसे प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुलानेकी कृपा करें ''

वसुंधरे इस प्रकार मृनिवर विकालज्ञकी बात सुनकर महाराजा चन्द्रसेनको सनीने उसी क्षण उस दासी-पुत्रीको बुलानेकी आज्ञा दो। उस समय वह मद्यपन कर उन्मत्त हो रही थी। किसी प्रकार राजसेवकॉने उसे सँभालकर हाथसे पकडे हुए वहाँ लाकर उन मृनिके पास उपस्थित किया। मृनि धर्मक पूर्ण ज्ञाता थे। मदके प्रभावसे विक्षिप्त चित्तवाली उस दासीको देखकर उन्होंने उससे पूछा 'ओर्। तुमने पितरोंके लिये पिण्डदान तथा जलसे 'स्वधा' कहकर 'तर्पप' किया है अथवा नहीं ? ऐसा जान पड़ता है कि तुमने पितरोंको मुक्त करनेवाली पिण्ड एवं तर्पणकी विधियाँ सम्पन्न नहीं की है ' बसुधे! इसपर उस दासीने उन मुनिसे कहा: -' मैंने ऐसी कोई भी विधि सम्पन्न नहीं की है मैं तो यह भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितर हैं और उनके लिये कौन-सी क्रिया करनी चाहिये।'

पृथ्वि फिर तो ऐसी बात कहनेवाली उस दासीसे उन जिकालज्ञ मुनिने कहा—'आज इस नगरके महाराज, महाराजो और यहाँके निवासी - सभी सज्जन पुरुष 'भुवतीर्थ में पधारें। वहाँ पितरींके लिये पुत्रोंद्वारा किये गये ब्राह्मकी महिमाका फल आपलोगोंके सामने सुस्पष्ट हो जायपा। यह सुनकर सभी नगरनिवासी तथा जिनकी श्राह्म करनेमें कौतुकवश भी प्रवृत्ति न थी, वे सभी अधिकारी ब्राह्मण भी 'शुवतोर्थ'में गये। वहाँ जानेपर सबकी दृष्टि उस मंतानद्वारा असन्वृत एवं अस्त-व्यस्त प्राणीपर पड़ी। बिचारेको शुद्ध मच्छड-जैसे जीव चारां ओरसे घेरे हुए थे। साथ हो वह भूखसे भी अन्यन्त व्यथ्वित था। उस समय जिकालक्षने कहा—'देखो, ये स्त्रियों तुम्हारी

संतानींसे उत्पन्न हैं। तुम परिपुष्ट हो जाओ, एसदर्व राजाको कृपासे इनका यहाँ आगमन हुआ है।'

तब वह पितर बोला—'यह दासी इस 'धुवतीर्थ'में पहले स्नान करे, फिर वेदमें निर्दिष्ट क्रमसे तर्पण करे। ददनन्तर प्राचीन ऋषियोंने जो बिधि बतायी है, उसके अनुसार यह पिण्ड-दानादि श्राद्धकर्म करे। सभी कर्मपात्र चौँदीके हों साधमें वस्त्र और चन्दन रहना आवश्यक है फिर भक्तिपूर्वक पिण्डार्चन करके पितरोंकी पूजा करे। आप सभी सज्जन यहीं रहें और इसका परिणाम तत्काल देख लें मैं परम सुखसे सम्मन्न हो जाऊँका। इस विधानसे इस संतानके हारा पेरा श्राद्ध करना आप सभीकी कृपापर निर्भर है '

वसुंधरे! सनी चन्द्रप्रभा अगस्तिकी बात सुनकर दासीके द्वारा उस प्राणीका ब्राद्ध करानेमें तत्पर हो गर्यो उस श्राद्धमें बहुत सी दक्षिणाएँ दी गर्यो रेशमी वस्त्र धूप, कर्पूर, अगुरु, चन्दन, तिल और अन्न आदि विविध वस्तुएँ पिण्डदानके अवसरपर काममें लावी गर्वी। फलस्वरूप श्राद्ध एवं पिण्डदानका क्रम समाप्त होते ही वह विकृत दशावाला अगस्ति ऐसा घन गया, मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया। पार्शवर्ती जो मशक थे, उनकी आकृतिमें भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। अब उनसे षिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा, मानो यज्ञमें दीक्षित कोई पुरुष अन्तमें अवभूव स्नानसे सम्पन्न हुआ हो। उस समय स्वर्गसे इतने दिव्य विमान आये कि आकाश इक गया।

अब अगस्ति आदि सभी बोले—'महानुभावो हम लोग भलीभौति तृप्त हो गरे हैं। अतः अब

परमधासमें जाते हैं। ध्रुवतीर्थकी यह महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी महामुने! मेरे कहनेकी बात ही क्या है। आप सबने स्वयं भी इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना नितान्त असम्भव था; किंतु आपको कृपासे हमने इस दुस्तर पापपुक्षको पार कर लिया।'

पृथ्वि। अब वह अगस्ति नामका प्राणी, मुनिवर त्रिकालज्ञ, राजा चन्द्रप्रभा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उसकी पुत्रीको इस प्रकारको बातें सुनाकर तथा 'आप सभी लोगोंका कल्याण हो'—इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचरोंके साथ उत्तम विमानपर चढ्कर स्वांके लिये प्रस्थान कर गया।

भगवान् वराह कहते हैं --- भद्रे ! इसके पक्षात् महाराज चन्द्रसेन उस तीर्थकी महिमा देखकर महर्षि त्रिकालज्ञको प्रणामकर अपने परिजन, पुरजनसहित नगरको लौट गये।

पृथ्व! मधुरा-मण्डलके अन्तर्गत तीर्थोका माहात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया! यह तीर्थ ऐसा शक्ति सम्पन्न है कि जिसका स्मरण करनेसे भी मनुष्यके पूर्व-जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मजोंको संनिधिमें बैठकर इस प्रसङ्गको पढता है उसने मानो गयशिरपर (गयाक्षेत्रमें) जाकर अपने पितरोंको तृप्त कर दिया। महाभागे! जिसकी खतमें आस्था न हो, इस प्रसङ्गको सुननेमें उदासीन हो तथा भगवान् श्रीहरिकी अर्चासे विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिये। यह प्रसङ्ग तीर्थोमें परम तीर्थ, धर्मोमें श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानीमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान एवं लाभोमें उत्तम लाभ है। महाभागे। जिनकी भगवान् श्रोहरिमें सदा श्रद्धा रहती है तथा जो पुण्यातमा पुरुष है, उनके सामने ही इसका प्रवचन करना

उचित है।

यह वाणी सुनकर देवी धरणीका मन अत्यन्त करना आरम्भ किया। [अध्याय १८०]

आश्चर्यसे भर् गया। अब उन देवीने प्रसन्नतापूर्वक सूतजी कहते हैं — ऋषियो ! भगवान् वराहको | प्रतिमाकी स्थापनाके विषयमं प्रभुसे पुन- प्रश्न

#### 

#### काष्ठ पाषाण प्रतिमाके निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजाकी विधि

जब तीथाँका महस्व सुना तो वे आधर्य एवं प्रसन्ततासे भर गर्यी और भगवान् वराहसे पुन कोर्ली ।

धरणीने पूछा--- भगवन्! आपने मधुरा-क्षेत्रकी महत्ताका जो वर्णन किया, उसे भुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु मेरे इदयमें एक जिज्ञासा है। विश्लो र उसे सबिस्तार बतानेकी कृपा कीजिये। मैं यह जानना चाहती हूँ कि काह, पाषाण एवं मुक्तिकाके विग्रहमें आप किस प्रकार विराजते हैं ? अथवा तौंबा, कौंसा, चौंदी और सुवर्ण आदिकी प्रतिमामें आपको कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिये जिससे वे अर्चाएँ आपका स्वरूप बन सकें। माध्य! लोग अपने दक्षिण-भागमें दीवालपर अथवा भूमिपर भी आएके श्रीविग्रहको रचना करते हैं मैं उसकी विधि भी जानना चाहती हैं।

भगवान् वराह् बोले —वसुंधरे! जिस वस्तु या द्रस्यादिसे प्रतिमा बनवानी हो। पहले उसका शोधन करके उसे लक्षणोंके अनुसार चिहित करना चाहिये। फिर उसकी शुद्धि कर संविधि प्रतिष्ठा करानी चाहिये। देवि ! इसके पश्चात् जन्मः भरणरूपी भयसे मुक्त होनेके लिये उसकी पूजा करनी चाहिये। बसुंधरे। यदि काष्ट्रमयी प्रतिमा बनवानी हो तो महुएकी लकड़ी सर्वोत्तम है प्रतिमा बन जानेपर उसकी सर्विध प्रतिष्ठा पूजा करे । प्रतिष्ठाके समय अर्चनाकी जिन वस्तुओंका मैंने वर्णन किया है, उन गन्ध आदि पदार्थीको ।

सूनजी कहते हैं—ऋषियो । भगवती बसुंधराने विग्रहपर अर्पित करना चाहिये कपूर, कुंकुम, दालचोनी अगुरु, रस, इत्र, चन्दन, सिल्हक तथा उशीर आदि सामानोंसे विवेकशील पुरुष उस प्रतिमाका अनुलेपन एवं पूजन करे। स्वस्तिक वृद्धिका सूचक है। अतः प्रतिमापर तसका श्रीवन्सका तथा कौस्तुभ मणिका चिह्न रहना आवश्यक है। फिर विधिपूर्वक उसका पूजन कर अर्चाको दूधसे सिद्ध हुए खीरका भीए लगाना चाहिये। यह अन्यन्त मञ्जलप्रद है। तिलके तेल य) घीका दीपक पूजाके लिये उत्तम है—इसमें कोई संदेह नहीं।

> प्राणायाम करके इस मन्त्रको पढ्ना चाहिये— पन्त्रका भाव इस प्रकार है 'भगवन्! यह सम्पूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है। तथापि आपकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। प्रभाने अब आप सुस्पष्ट रूपसे भूमण्डलपर प्रधारकर इस काष्ट्रमयी प्रतिमामें प्रतिष्ठित होइये। काठकी बनी हुई प्रतिमाओंमें भगवानुकी स्थापनाको यह विधि है। स्थापनाके बाद भगवत्प्रेमी पुरुवांके साथ प्रदक्षिणा करनी चाहिये। पूजाके बाद भी दीपक प्रष्कलित रहना चाहिये मन-ही-मन 'ॐ नमो नारायणास' इस मन्त्रका उच्चारण कर प्रतिष्ठित भूर्तिकी पूजा नित्य होनी चाहिये। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करे: 'भगवन्! आए मेरे एकमात्र आश्रय हैं। वासुदेव! मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्थानका कभी परित्थाण न करें।'

वस्थरे। फिर उस समय कहाँ अन्य जितने

भी भगवत्प्रेमी लोग उपस्थित हों, वे सभी इसी विधिसे अर्चाविग्रहको पृजा करें फिर सबको बन्दन, पृष्प, अनुलेपन एवं नैबेद्यद्वारा सर्विधि पूजन करना चाहिये। सुन्दरि महुएको लकड़ोसे प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करनेका यही विधान है जो मानव काष्ठकी प्रतिमा स्थापित कर इस विधिके साथ पूजा करता है, वह संसारमें न जाकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे। अब मैं जिस प्रकार पाषणकी बनी हुई प्रतिमाओं में निवास करता हैं, वह बतलाता हैं। पाषाणकी अच्छी प्रतिमा बनानेके लिये देखनेमें सुन्दर, शल्परहित एवं भलीभौति शुद्ध किसी पत्थरको देखकर उसमें दक्ष कलाकारको नियुक्त करे। सर्वप्रथम उस पन्थरपर एक उजली बातीसे प्रतिमा चिह्नित करके उसकी अक्षत आदिसे पूजा कर, दीपक दिखाये और दही एवं चावलसे बलि देकर प्रदक्षिण करे। इसके पक्षात्-'ॐ पमो नारायणाच' यह मन्त्र पढ़कर कहे--'भगवन् आप सम्पूर्ण प्राणियोंमें श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध हैं, सूर्य-चन्द्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप हैं। आपसे अधिक विज्ञ चराचर विश्वमें अन्य कोई है ही नहीं। भगवान् वासुदेव। इस मन्त्रके प्रभावसे प्रभावित होकर अग्प इस प्रतिमामें शनै---शनै: प्रतिष्ठित होकर मेरी कीर्तिको बढायें तथा स्वयं भी वृद्धिको प्राप्त हों अच्यृत वसह ! आपको जय हो, जय हो। आप अपनी अभोष्ट प्रतिमा स्वयं निर्मित करायें।'\* फिर ऐसी धारणा करे कि सारः विश्व एक परम प्रभु भगवान् नारायणका हो ।

स्वरूप है जब मूर्ति बन जाये तो उसे पूर्वाभिमुख रखे फिर उज्ज्वल बस्त्र धारणकर रातमें उपवास करे। पुनः प्रातः इन्तधावन कर और सफेद यज्ञोपवीत पहनकर हाथमें गन्धादि लंकर कहं— 'भगवन्! जिन्हें सर्वरूप एवं 'मायाशवल' कहा जाता है. वही आप अखिल जगत्के रूपमें विराजते हैं। प्रभी इस प्रतिमामें भी आपका वास है। जगत्के कारण, जगत्के आकार तथा अर्घावतार धारण करके शोभा पानेवाले लोकनाथ! इस प्रकार मैंने आपकी आराधना की है। यह विग्रह भी आपसे रिक नहीं है। आदि और अन्तसे रिहत प्रभी इस जगत्की सक्त स्थिर रहनेमें आप ही निमित्त हैं। आप अपराजय है!' इस प्रकार भगविद्यहकी पूजा कर—'ॐ नमो वासुदेवाम' मन्त्र पढ़कर प्रतिमाके कपर जल खिड़कना चाहिये।

सुन्दरि! इस प्रकार पाषाणमयी प्रतिमामें मेरी
प्राण-प्रतिष्ठाकर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमें अन्तिदिमें
अधिवासन करना चाहिये। मेरी ठणसनामें उद्यत
रहनेवाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमाकी स्थापना
करता है वह मुझ भगवान् श्रीहरिके लोकमें जाता
है—यह निश्चित है। स्थापनाके दिनोंमें साधक यव
अथवा दूधसे बने आहारपर दिन-रात व्यतीत करे
इष्टदेवकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जानेपर सायंकालकी
संध्याके समय चार दीपक प्रज्वलित करे। भगवान्के
आसनके नीचे पञ्चगव्य, चन्दन और जलसे परिपूर्ण
चार कलश स्थापित करना चाहिये। इस समय
सामवेदके गान करनेवाले ब्राह्मण वेदध्विन करें।
देवि। जो ब्राह्मण वेदके हजारों मन्त्रोंको पढ़ते हैं,
उनके मुखसे निकलते हुए इस शुभप्रद सामके

<sup>&</sup>quot; थहाँ प्रतिमानिमांककी विधि अस्पन्त संक्षिप्त है। इसे विस्तारमें जलनेके सिथे 'श्रीविष्णुधर्मोत्तरमहापुराण' खण्ड ३, अध्याम ४५ से १२० - काश्यपित्रसम् पृष्ठ ४९ से ८० तक तथा 'Elements of Hindu Ichonography' --(\* N. Gophneth Rao ) आदि पुस्तकें देखनी कहिये

स्वरको सुनकर मैं वहाँ आ जाता हूँ। क्योंकि वेद-मन्त्रका पाठ मुझे परम प्रिय है। किंतु वहाँ अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिये।

पुण्यव्रती व्यक्ति पुजाके समय इस अर्थवाले मन्त्रको पढ्कर आक्षहन करे—'भगवन्) छः प्रकारके कर्मोंमें आपकी प्रधानता है। आप पाँचों इन्द्रियोंसे सम्पन्न होकर यहाँ पश्चरनेकी कुए। कीजिये। जगस्प्रभो। आपमें सभी वेदमन्त्र स्थान पाये हुए हैं। समस्त प्राणियोंकी स्थिति भी आपहीमें है। यह अर्चा आपके रहनेका भुरक्षित स्थान है।' इसी अर्थके मन्त्रका उच्चारण करते हुए तिल, घृत, समिधा और मधुसे एक सौ आठ आहुतियाँ भी देनी चाहिये। देवि! मैं इस विधिके द्वारा प्रतिमामें प्रतिष्ठित हो जाता हैं\*। फिर प्रात काल स्वच्छ जलमें स्नान करे और मन्त्र पढकर पञ्चगव्यका पान करे। अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प और लाजा आदिका प्रयोग कर फिर माङ्गलिक गीतः बाद्यके साथ प्रतिमाको मध्यभागमं एक ऊँचे स्थानपर स्थापित करे। सब प्रकारके सुगन्धोंको लेकर फिर प्रार्थना करे—'धगवन्। जिन्हें लक्षणोंसे लक्षित, देवी लक्ष्मीसे सुशोधित तथा सनातन श्रीहरि कहते हैं, वे आप हो तो हैं। प्रभो! हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकाशसे सुशोधित होकर आप यहाँ विराजिये। आपको मेरा बारम्बार नमस्कार है।'

इस प्रकार भगवान्की शैलार्चाकी स्थापना आवश्यक है शान्ति-पाठ करे। क्योंकि शान्तिका कर उसका अनुलेपन (उबटन) करना चाहिये। पाठ करनेसे सम्पूर्ण कार्योमें सिद्धि सुलभ हो चन्दन कुंकुमादिसे मिला हुआ 'यक्षकर्दम'का जाती है। मन्त्रका भाव यह है—'जगत्प्रभो उद्वर्तन (उबटन) ब्रेष्ट है। इस प्रकार उद्वर्तन अर्पण ऑकार आपका स्वरूप है आप ऐसी कृपा करें

करके इस अर्थका मन्त्र पढ़ना चाहिये—'प्रभी। अप सम्पूर्ण संसारमें प्रधान हैं तथा ब्रह्मा और बृहस्मितने आपको भलीभौति पूजा की है आप अखिल लोकके कारण एवं मन्त्रयुक्त हैं। भगवन्! मैं आपका इस मन्त्रके द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ विराजनेकी कृपा कोजिये।' इस विधिसे भलीभौति स्थापना करके गन्ध एवं फूलाँसे पूजा करनी चाहिये मेरे विग्रहपर पहले श्वेत बस्त्र चढ़ाना चाहिये वस्त्र आर्पण करते समय इस अर्थका मन्त्र पढ़े—'देवेशा! भिक्तपूर्वक बस्त्र आपके लिये अर्पित करता हूँ विश्वमूर्ते। इन वस्त्रोंको आप ग्रहण करके मुझपर प्रसन्त होइये। आपको मेरा बारम्बार नमस्कार है।'

तत्पक्षत् कुंकुम और अगुरुसं मिला हुआ धूप देना चाहिये धूप देते समय इस अर्थका मन्त्र पढ़ना चाहिये 'देवेश' जो आदिरहित, पुराणपुरुष तथा सम्यूणं संसारमें सर्वोपिर शोभा पाते हैं, वे भगवान् नारायण आप चन्दन, मालाएँ, धूप और दीप स्वीकार करनेकी कृषा कीजिये। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है।'

इस प्रकार पूजा करनेके पश्चात् भगवत्प्रतिमाके सतमने नैबेद्य अर्पण करना चाहिये। प्रापण-अर्पण करनेका मन्त्र पूर्वमें बतला दिया गया है, उसीका उच्चारण करके बिज्ञ पुरुष उसे अर्पित करे शरीरको शुद्धिके लिये नैबेद्यके बाद आचमन देना आवश्यक है शान्ति-पाठ करे। क्योंकि शान्तिका पाठ करनेसे सम्पूर्ण कार्योंमें सिद्धि सुलभ हो जाती है। पन्त्रका भाव यह है—'जगत्प्रभो ओंकार आपका स्वरूप है आप ऐसी कृपा करें

<sup>&</sup>quot; यह प्रविधा-प्रतिष्ठाकी अञ्चल संख्यि विधि है। विशेष जलकारोंके लिये—'शारशतिलक' प्रतिष्ठापयूख (भगवन्त्रभास्कर), प्रतिष्ठा-महोदिध' कल्यान' अस्तिपुराषाङ्क, अध्याय ९२ से १०३ तक देखना चहित्ये प्रतिया-निर्माणके बाद कर्मकृटी, जलान्त्रधिवासन. ग्रामादिप्रदक्षिण, इकन-प्रतिष्ठा, स्थासादि कर्म भी करने अस्वश्यक होते हैं

कि राजा, राष्ट्र, ब्राह्मण, बालक. वृद्ध, गाँएँ, कन्याएँ तथा पतिव्रताओं में भली भौति शान्ति रहे रोग नष्ट हो जायँ, किसानांके यहाँ सदा अच्छो फसल उत्पन्न हो। दुर्भिक्ष न रहे। समयपर अच्छी वृष्टि हो और विश्वमें शान्ति बनी रहे।

बसुंधरे। ब्रती पुरुष इस प्रकारकी विधिका पालन करते हुए शास्त्रमें निर्देष्ट विधिके द्वारा देवेश्वर भगवान्की भली प्रकारसे आराधना करे इसके पश्चात् बाह्यणींको निरहंकार-भावसे भोजन करावे। यदि अपनेमें शक्ति हो तो

गरीओं एवं अनार्थोंको भी तृप्त करनेका प्रयत्न करं। इस विधिसे घेरी अर्चाको स्थापना करनी चाहिये इसके परिणामस्वरूप पुरुष मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है। फिर तो मेरे अङ्गोपर जलको कितनी बूँदें मिरती हैं, उत्तने हजार वर्षोतक वह विष्णुलोकमें रहनेका अधिकारी होता है भूमे. अहंकारसे रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करता है, वह मानो अपने उनचास पीढ़ीके पुरुषोंका उद्धार कर देता है।

[अध्याय १८१-१८२]

#### AND THE PROPERTY AND THE

#### मुण्मयी एवं ताम्रप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठाविधि

भगवान् धराहः कहते हैं—वर्सुधरे। अब मृत्तिकासे बनी अपनी प्रतिमाका स्थापन-विधान कहता हूँ सुनो। मृष्मयी मूर्ति सुन्दर, स्पष्ट और अखण्डित होनी चाहिये। यदि काष्ठ न मिल सके तो मिट्टीका अथवा पाषाणका विग्रह बनानेका विधान है। कल्याणकी कामनावाले विद्वान् पुरुष ताँवा, कौसा. चौंदी सोना अथवा शीशा—इन वस्तुओंसे भी मेरी सुन्दर प्रतिभाका निर्माण कराते हैं। यदि कर्मकाण्डके संकोचकी इच्छा हो तो बेदोपर ही मेरी पूजा को जा सकती है। कुछ लोग जगत्में यस फैलनेकी कामनासे भी मेरी प्रतिमाओंकी स्थापना करते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं, को अपना अभीट पूरा होनेके लिये प्रतिमाएँ स्थापित करते हैं, कुछ लोग उत्तप तीर्थको देखकर वहीं मेरा पूजन कर लेते हैं अथवा मेरे तेजसे प्रकट हुए सूर्यमण्डलमें ही मेरी आराधना करते हैं।

देवि! तुम्हें ऐसा समझना चाहिये कि मैं दिखा एवं मनोरम भोगः तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी

विभिन्न व्यक्तियाँको भावनाके अनुसार वहीं उपस्थित हो जाता है और पूजा प्राप्त कर मैं डपासकको सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे पूर्ण कर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य जिस-जिस फलका उद्देश्य रखकर मन्त्रोंका उच्चारण अथवा विधिपूर्वक कर्मीके सम्पादनद्वारा मेरी आराधनामें लगा रहता है, उसे वह अभिलंबित फल प्राप्त हो जाता है। यही नहीं मेरी कृपासे उसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त हो जाती है। मेरा भक्त प्रतिदिनके नियमित कार्योंमें सदा व्यस्त रहते हुए भनसे भी मेरी आराधना कर सकता है। मेरे लिये यदि किसीने श्रद्धापूर्वक एक अञ्जलि जल भी अपण कर दिया तो मैं उसकी इस भक्तिसे संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके लिये बहुतसे फुलों जपों एवं नियमको क्या आवश्यकता है। जो अपने अन्त-करणको स्वच्छ रखकर किय मेरा चिन्तन करता है, मैं उसकी भो सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी कर देता हूँ और उसे

<sup>\*</sup> तुलनीय पञ्जेंदः 'अः ब्रह्मत् ब्राह्मणे ब्रह्मगर्थसी बायस्यमा राष्ट्रे राजन्यः सूर इमक्योः''' वोगक्षेमी नः करपत्वम्॥ (सुन यसुर्वेदसं २२१२२)

सुलभ हो जाते हैं।

वसुंधरे! ये सभी बातें अत्यन्त गोपनीय हैं, मेरे कर्मोंमें ब्रद्धा रखनेवाला व्यक्ति मृन्ययी प्रतिमाका निर्माण कर श्रवण अक्षत्रमें उसके स्थापन एवं प्रतिष्ठाकी तैयारी करे। इसमें भी पूर्वोक्त मन्त्रोंका उच्चारणकर उसी विधिसे स्थापना करनी चाहिये। जलके साथ पञ्चगव्य और चन्दनको मिलाकर उससे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये। उस सभय कहे—'अच्युत, जो विश्वकी रचना करते हैं तथा जिनको कृपासे जगत्की सत्ता सुरक्षित है, वे आप ही हैं। भगवन् मुझपर कृपा करके आप इस मन्ययी प्रतिमार्ने प्रतिष्ठित होइये। प्रभो ! आप कारणके भी कारण, प्रचण्ड तेजस्वी, परम प्रकाशमान तथा महापुरुव है। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है।' ऐसा कहकर उस प्रतिमाकी मन्दिरमें स्वापना करे ! यहाँ भी पहलेको ही तरह चार कलशोंका स्थापन करना चाहिये। उन चारों कलशॉको लेकर इस भावका मन्त्र पढना चाहिये— 'भगवन् । आप ओंकारस्वरूप हैं । समुद्र आपका ही रूप है, जो वरुणको कृपा प्राप्त करके सम्बक् प्रकारसे पूजा पाता है तथा उसके हृदयमें अलराशि एवं प्रसन्तता भरी रहती है। इस विचारको सामने करके मैं आपको उत्तम अभिवेक अर्पित करता हैं। जिसकी विशाल भूजाएँ हैं, अपिन, पृथ्वी एवं रस—ये सभी जिनसे सत्तावान् बने हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता है।'

अचिविग्रहका इस प्रकार स्तान कराकर पूर्वकिषत नियमोंके अनुसार चन्दन, पुष्प, माला, अपुरु, धूप, कपूर एवं कुंकुमयुक्त धूपसे—'ॐ ममो नारायणाय'—इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए पूजनकर न्यायके अनुसार पितृ-तर्पण करे फिर चस्त्र अर्पण करते समय भी 'ॐ नमो

नारायणाय' कहकर मन्त्र पढ़े। तत्पश्चात् नैवेद्य अर्पित करे और पूर्वोक्त मन्त्रसे पुन: आचमन देकर शान्तिपाठ करे। मन्त्रका भाव यह है— 'देवताओं. ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंको शान्ति सुलभ हो। वृद्ध और बालवृन्द उत्तम शान्ति प्राप्त करें। भगवान् पर्जन्य जलको यृष्टि करें और पृथ्वी धान्योंसे परिपूर्ण हो जाय ' इस अर्थवाले मन्त्रसं विधिपूर्वक शान्तिपाठ करना चाहिये। तत्पक्षात् श्रीहरिमें श्रद्धा रखनेवाले बाह्यणींका पूजन कर वनकी बन्दना करे और पूजाकी त्रुटियोंके लिये क्षमा-प्रार्थना कर विसर्जन करे। विसर्जनके बाद वहाँ जितने लोग हों. उनका उचित सत्कार करना चाहिये। यदि किसीको मेरा सायुज्य प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो वह गुरुकी भी विधिपूर्वक पूजा करे। जो व्यक्ति शास्त्र-विहित कर्मको सम्पन्न कर भक्तिके साथ गुरुकी पूजा करता है, वह भानी निरन्तर मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किसीपर प्रसन्न होता है तो बड़ी कठिनतासे उसे कहाँ एक गाँव दे पाता है, किंतु गृह यदि किसी प्रकार प्रसन्त हो गये तो उनकी कृपासे ब्रह्मण्डपर्यन्त पृथ्वी सुलभ हो जाती है। शुभे मैंने जो बात कही है, यह सभी शास्त्रोंका निश्च्योत है। कल्याणि : सम्पूर्ण शास्त्रोंमें गुरुदेवके पूजनको समुचित व्यवस्था दी गयी है। जो मनुष्य इस विधिसे मेरी प्रतिष्ठा करता है, उसके इस प्रयाससे दोनों कुलोंकी इक्कीस पीढ़ियाँ तर जाती हैं। पूजा करते समय मेरे विग्रहपर जितनी जलविन्दुएँ गिरती हैं, उतने हजार वर्षोतक वह व्यक्ति मेरे लोकोंमें अनन्द धोगता है। भूमे! मैं तुमसे मृतिकासे बनी हुई मूर्तिकी प्रतिष्ठाका वर्णन कर चुका। अब जो सम्पूर्ण भागवत पुरुषोंके लिये प्रिय है, वह दूसरा प्रसङ्ग तुम्हें सुनाऊँगा।

भगवान् वराह् कहते हैं—वर्स्धरे! मेरी ताप्रकी सुन्दर एवं चमकीली अर्चाका निर्माण कराकर समुचित उपचारपूर्वक मन्दिरमें ले आये और उत्तराभिषुख रखें। फिर चित्रा नक्षत्रमें उसका अन्तिधिवासनकर अनेक प्रकारके गन्धें एवं पञ्चगव्यसे मिश्रित जलसे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये। स्नान करानेक मन्त्रका भाव यह है--'भगवन्। जो जगत्के एकमात्र तन्य तथा उसके आश्रय हैं, वे आप ही हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ प्रधारिये और पाँच भूतांके साथ इस तामे (ताप्र)-की प्रतिमामें प्रतिष्ठित होकर भुझे दर्शन दीजिये भे यशस्विन ! इस प्रकार प्रार्थनपूर्वक प्रतिमा स्थापित कर पूर्वोक्त विधिके क्रमसे अधिवासनसमापक पूजा सम्यन्न करे दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर बेदकी ऋचासे शुद्धि करक भन्त्रपूर्वक मूर्तिको स्नान कराये। उपस्थित माहाणमण्डली वेदध्वनि करे और भाङ्गलिक बस्तुएँ मण्डपमें रखी जायै। पूजा करनेवाला व्यक्ति सुर्गन्धित द्रव्यसे युक्त जल लेकर इस भावके मन्त्रको पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमाको स्नान कराये। भाव यह है—'ॐकारस्वरूप प्रभो! जो सर्वोपरि विराजमान हैं, सर्वसपर्थ हैं जिनकी शक्ति पाकर माया बलवती हुई 🕏 तथा जो यौगिक शक्तिके शिरोमणि हैं, वे पुरुष आप हो तो हैं। प्रभो । मेरे कल्याणके लिये यथाशीच्र यहाँ पधारिये और इस ताश्रमयी प्रतिमार्मे विराजनेकी कृपा कोजिये। ॐकारस्वरूप भगवन्! आए परम पुरुष हैं। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, बायु, श्वास एवं प्रश्वास--ये सब स्थयं आप ही तो हैं।' इसी प्रकार यन्य, पुष्प एवं दोपकसे अर्चना करनी चाहिये। स्थापनाकं मन्त्रका भाव यह है—होनों लोकोंके प्रतिपालक पुरुषोत्तम! 'आप प्रकाशके |

भी प्रकाशक, विज्ञानमय, आनन्दमय एवं संसारके प्रकाशक हैं। भगवन्। यहाँ आइये और इस प्रतिमाम सदाके लिये विराजिये और कृपाकर मेरी रक्षा कीजिये। वैष्णव शास्त्रोमें जो नियम बतलाये गये हैं, उसके अनुसार इस मन्त्रको पढ़कर स्वापना करनी चाहिये। फिर हाथमें निमल श्वेत वस्त्र लेकर कहे—'सम्पूर्ण विश्वपर शासन करनेवाले प्रभो! आप ॐकारस्वरूप परम पुरुष परमात्मा जगत्में एकमात्र तन्त्र एवं शुद्धस्वरूप हैं। ऐसे आप पुरुषोचमको मेरा नमस्कार है। मैं आपको ये सुन्दर वस्त्र अर्पित करता हैं, आप इन्हें स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये।

पृथ्वि! मेरे कर्ममें परायण रहनेवाला मानव प्रतिमाको वस्त्रोंसे आच्छादितकर फिर विधिपूर्वक मेरी अर्चा करे। गन्ध एवं धूप आदिसे पूजा करनेके उपरान्त नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात् शान्ति-पाठ कराया जाय। शान्ति-मन्त्रका भव है—'देवताओं और ब्राह्मणॉके लिये उत्तम शान्ति सुलभ हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य, बालक, धान्य, व्यापन एवं गर्भिणी स्त्रियों। सबमें सदा शान्ति वनी रहे। देवेश आपको कृपासे मैं कभी अशान्त न होऊँ।'

शान्ति-पाटके पश्चात् ब्राह्मणोंकी पूजाकर भीजन, वस्त्र एवं अलंकारोंके द्वारा गुरुकी पूजा करनी धाहिये जिसने गुरुकी पूजा को, उसने मेरी ही पूजा की। जिसके व्यवहारसे गुरु संतुष्ट व हुए, उससे में भी बहुत दूर रहता हूँ जो मनुष्य इस विधानसे मेरी स्थापना करता है उसके इस कार्यसे छत्तीस पोड़ो तर जानी है। भद्रे। तौंबेकी प्रतिमामें मेरे स्थापनकी यह विधि है, जिसे तुम्हें बतला दिया। इसी भौंति सभी प्रतिमाओंकी पूजाका प्रकार में तुम्हें बता दूँगा। पृथ्वि मुझे

स्नान कराते समय जलको जितनी बूँदें मूर्तिके वर्षोतक मेरे लोकमें निवास पाता है। ऊपर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति उतने |

[अध्याय १८३-१८४]

~~~<del>\*\*\*\*\*\*</del>

### कांस्य-प्रतिमा स्थापनकी विधि

भगवान् वराह कहते हैं — सुन्दरि! कांस्य धातुरे स्वच्छ सुन्दर सभी अङ्ग-सम्पन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्टा नक्षत्रमें मूर्तिको घरपर लाकर माङ्गलिक ध्वनिके साथ उसकी भी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। मेरी प्रतिमाके प्रवेशकालमें विधिके अनुकृल अर्ध्य लेकर मन्त्र पढ़ना चाहिये। उसका भाव यह है 'जगन्त्रभों जो सम्यूण यहाँमें पूजा प्राप्त करते हैं, योगिजन जिनका ध्यान करते हैं. जो सदा सबकी रक्षा करते हैं। जिनकी इच्छापर विश्वकी सृष्टि, पालन आदि निर्भर है तथा जो महान् आत्या एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे आप ही हैं भगवन्! आप भली प्रकारसे मंरी यह पूजा स्वीकार कर प्रसन्नतपूर्वक इस विग्रहमें विराजिये। फिर अर्घ्द देकर शास्त्रीय विधिका पालन करते हुए मृर्तिक मुखको उत्तरकी ओर करके रखे। प्रतिष्ठाके समय पश्चगव्य, सभी प्रकारके चन्दन लाजा एवं मधुसे सम्पन्न चार कलशोंको स्थापित करनेकी विधि है। पवित्रात्मा पुरुषको चाहिये कि सुर्यास्त हो जानेपर मेरी वह प्रतिमा पूजा करनेके विचारसे वहीं रख दे। साथ ही भगवन्निमत्त उन शद्ध कलशोंको उठाकर विग्रहके पास 🖰 🕉 मभो नारायणाय' कहका रखना चाहिये। तत्पश्चात् आपेका मन्त्र पदना चाहिये। मन्त्रका भाव यह है---'भगवन्। ब्रह्मण्ड एवं युगका आदि और अन्त आपके ही रूप हैं। आएके अतिरिक्त विश्वमें कहीं कुछ भी नहीं है। लोकनाथ! अब आप यहाँ आ गये हैं, अतः सदाके लिये विराजिये। प्रभी आप संसाररूपसे विकार, परमात्मरूपसे निराकार, निर्गुण

होनेसे आकारशृन्य तथा मृर्तिमान् होनेसे साकार भी हैं। आपको मेरा प्रणाम है।'

पृष्टित ! दूसरे दिन प्रात: सूर्य-उदय होनेपर अश्विनी, मूल अथवा तीनों उत्तरा नक्षत्रसे युक्त मुहर्तमें पूर्वोक्त विधानके अनुसार मुझे मन्दिरके द्वारदेशपर स्थापित करे। सम प्रकारसे शान्ति करनेके लिये जल, गन्ध और फलके साथ—'ॐ नमो नारायणाय' इसका उच्चारण कर प्रतिपाको भीतर ले आयः कलशोंमें चन्दनयुक्त जल भरकर उसे अभियानिक करे। फिर उसी जलसे स्नान कराये। सम्पूर्ण अङ्गोंको शुद्ध करनेके लिये मन्त्रपूर्वक जलका आवाहन करे। मन्त्रका भाव यह है—'पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। भगवन्। ऐसी कृषा करें कि समस्त सागर, सस्ति।एँ सरोवर तथा पुष्कर आदि जितने तीथं हैं, वे सभी यहाँ आयें, जिनसे मेरे अङ्ग शुद्ध हो जायें।'

तत्पश्चात् उपासक भक्तिपूर्वक प्रतिमाको स्नान कराकर सविधि अर्चन कर, गन्ध-धूप-दोप आदिसे पुजा कर वस्त्र अर्पित करे। साथ ही यह मन्त्र पदे—'ॐकारस्वरूप देवेश! ये सूक्ष्म, सुन्दर एवं सुखदायी बस्त्र आपको सेकामें उपस्थित हैं। आप इन्हें स्वीकार करें आपको मेरा नमस्कार है। वेद, उपवेद, ऋखेद, यज्ञवेद, सामवेद और अयर्ववेद— ये सभी आपके रूप हैं और सभी आपकी आराधना करते हैं।' पृथ्वि! मन्त्रके विशेषज्ञ व्यक्ति विधिके साथ पुजा करके मुझे अलंकृत करनेके बाद नैवेद्य अर्पित कर आचमन करायें फिर शान्तिपाठ करें। शान्तिपाठके मन्त्रका भाव वह है— विद्या,

वेद बाह्मण सम्पूर्ण ग्रह, नदियाँ, समुद्र, इन्द्र, अग्नि, वरुण, आठां लोकपाल आदि देवता—ये सभी विश्वमें शान्ति प्रदान करें। भक्तोंकी कामना पूर्णं करनेवाले भगवन्। आप सर्वत्र क्याप्त, मनोहर और यम अर्थात् अहिंसा, सत्य वचन एवं ब्रह्मचर्यस्वरूप हैं। ऐसे ॐकारमय आप परम पुरुषके लिये मेरा नमस्कार है।' फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तृति तथा अभिवादन करे। इसके पक्षात् भगवान् श्रीहरिमें श्रद्धा रखनेवाले ब्राह्मणांकी पुजाकर उन्हें भी तुप्त करे। कमलनयने विप्रवर्ग | ऐसे ही चाँदीसे बनी मूर्तिकी भी स्थापना होती शान्ति-कलशका जल लेकर प्रतिमापर सिंचन करें। 🕏 वह आगे स्ताऊँगा। [अध्याय १८५]

साधकको ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं गुरुजनीकी निन्दा नहीं करनी चाहिये प्रतिहाके समय मेरे अङ्गोपर जलकी जिननी बे्दें गिरती हैं, उतने हजार वर्षोतक वह व्यक्ति विष्णुलोकमें रहनेका अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस विधिसे मंदी स्थापना करेगा, उसने मानो अपने मातुपक्ष एवं पितुपक्ष— दोनों कुलके पितरोंका ठद्धार कर दिया। भद्रे! कांस्यधातुसे निर्मित मेरी प्रतिमाकी जैसे प्रतिष्ठा फरनी चाहिये, वह बात मैं तुम्हें बता चुका। अब

~~**303030**~~

# रजत स्वर्णप्रतिमाके स्थापन तथा शालग्राम और शिवतिङ्की पुजाका विधान

भगवान् चएह कहते हैं—वसुंधरे! इसी प्रकार मेरी चाँदी तथा स्वर्णसे भी प्रतिमा बनाने एवं उसकी प्रविष्ठा करनेका विधान है भूति-निर्माण एवं प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जानी चाहिये जैसी ताब्र या कौंसेकी विधि है वसुंधरे! इसमें भी पूजा-अर्चा, कलश-स्थापन एवं शान्तिपाठका भी पूर्वोक्त विधान ही अनुष्टित होना चाहिये।

पृथ्वी बोली—माधव! आपने सुवर्ण आदिसे बनी हुई जिन प्रतिमाओंकी बात बताबी है प्राय उन सधीमें आपका निवास है। पर शालग्रामशिलामें आप स्वभावतया सदा निवास करते हैं। प्रभी! मैं यह जानना चाहती हूँ कि गृह आदिमें साधारण रूपसे किनकी पूजा करनी चाहिये अववा विशेष-रूपसे कौन देवता पुज्य हैं? आप मुझे इसका रहस्य बतानेको कृपा करें। साथ ही मुझे यह भी स्पष्ट करा दीजिये कि शिवपरिकारके पूजनमें कितनी संख्याएँ होनी आवश्यक हैं?

भगवान् वराह कहते हैं — वसुंधरे! गृहस्यके घरमें दो शिवलिङ्ग तीन शालग्रामकी मूर्तियाँ, दो गोमतो-चक्र, दो सूर्यकी प्रतिमाएँ, तीन गणेश तथा तीन दुर्गाकी प्रतिमाओंका पूजन करना निषिद्ध है। विषम संख्यायुक्त शालग्रामको पूजा नहीं करनी चाहिये युग्ममें भी दोकी संख्या नहीं होनी चाहिये। विषमसंख्यक शालग्रामको पुजा निषिद्ध है, पर विषममें भी एक शासग्रामका पूजन विहित है। इसमें विषयताका दोव नहीं है\*। अग्निसे जली हुई तथा टुटी फुटी प्रतिमाकी पूजा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि घरमें ऐसी मृर्तियोंकी पूजा करनेसे गृह स्वामीके मनमें उद्देग या अनिष्ट होता है। शालग्रामकी मृति यदि चक्रके चिह्नसे युक्त हो तो खण्डित होनेपर भी उसकी पूजा करनी चाहिये,

<sup>&</sup>quot; गृहे लिक्ट्रार्थ पार्च्य सालक्ष्मत्रयं तथा है यके हास्कामान्यु बर्च्य सुर्वहर्य क्या ॥ यणेशक्रियं नाव्यं शक्तिक्रायमेव च सालग्रामसमाः पूज्याः समेनु हिवयं नहि . विवमा वैक पूज्य: स्युविवमे खेळ एव हि।

क्योंकि वह दूटा फूटा दीखनेपर भी शुभप्रद माना जाता है देवि जिसने शालग्रामकी बारह पूर्तिका विधिवत् पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हें उसका पुण्य बताता हूँ यदि बारह करोड़ शिवके लिक्नोंका सोनेके कमलपुष्य चढ़ाकर बारह कल्पांतक पूजन किया जाय, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य केवल एक दिन बारह शालग्रामकी पूजासे होता है। श्रद्धांके साथ सौ शालग्रामका अर्चन करनेवाला जो फल पाता है, उसका वर्णन मेरे लिये सौ वर्षोंमें भी सम्भव नहीं है। अन्य देवताओंकी तथा मणि आदिसे बने हुए शिवलिङ्गोंकी पूजा सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर शालग्रामकी पूजा स्त्री एवं हीन अपवित्र व्यक्तियांको नहीं करनी चाहिये। शालग्रामके चरणामृत कर सकता। [अध्याय १८६]

लेनेसे सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। शिवजीपर चढ़े हुए फल, फूल नैबेद्य पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि शालग्रामकी शिलासे उसका स्पर्श हो जाय तो वह सदा पवित्र माना जा सकता है। देवि। जो व्यक्ति स्वर्णके साथ किसी भगवद्भक्त पुरुषको शालग्रामकी मूर्तिका दान करता है, उसका पुण्य कहता है, सुनो । चसुधरे ! उसे वन एवं पर्वतसहित समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी सन्पात्र ब्राह्मणको देनेका पृण्य प्राप्त होता है। यदि शालग्रामकी मूर्तिके मूल्यका निश्चय करके कभी कोई उसे बेचता और खरीदता है तो वे दोनों निश्चय हो नरकमें जाते हैं बस्त्त शासग्रामके पुजनके फलका वर्णन तो कोई सौ वर्षमें भी नहीं

### programme to the state of the s

# सृष्टि और श्राद्धकी उत्पत्ति कथा एवं पितृयज्ञका वर्णन

पृथ्वी बोली—भगवन्! मैं आपके वराह तथा मथुराक्षेत्रकी महिमा सुन चुकी। प्रभी! मैं अब पितृयज्ञके सम्बन्धमें जानना चाहती हैं कि यह क्या है और इसे किस प्रकार आरम्भ करना चाहिये? सर्वप्रथम किसने इस यज्ञका शुभारम्थ किया तथा इसका प्रयोजन एवं स्वरूप क्या है?

भगवान् वराह् कहते हैं—देवि! सर्वप्रथम मैंने स्वर्गलोककी रचना की, जो देवताओंका पहले आवास बना। जगत् प्रकाशशून्य था और सर्वत्र अन्धकार व्याप्त था। उस समय मेरे मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि चर और अचर प्राणियोंसे सम्पन्न तीनों लोकोंका सृजन करूँ। उस समय मैं संसारकी सृष्टिसे | शुभे मैं ही इस विविध वैचित्र्योपेत चराचर

विमुख शेषनागकी शब्यापर शयन कर रहा था। ऐसा मेरा अनन्त शयन हुआ करता है। माया-स्वरूपिणी निद्रा मेरी सहचरी है। इसका सुजन मेरी इच्छापर निर्भर है। इसीसे में सोता और जागता हैं। सृष्टिके प्रारम्भमें सर्वत्र जल ही जल था। कहीं कुछ भी पता नहीं चलता था उस जलमें एक वट-वृक्षके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। वह वट भी बीजजनित रहीं था, बल्कि मुझ विष्णुद्वारा ही उत्पन्न था\*। मायाका आश्रय लेकर एक बालकके रूपमें मैं उसपर निषास करता था। मेरी आज़ा पाकर मायाने चर और अचरसे परिपूर्ण तीनों लोकोंको सजाया है ये सभी मेरी आँखाँके सामने हैं।

<sup>&</sup>quot; प्रायः लोग प्रदम करते हैं कि मौन पहले या घट पहले। यह उसीका उत्तर है। जिसमें विष्कुको हो वटका तथा विश्वकृशका श्रीक बारसमध्या गया है

विश्वका अरधार हूँ समयानुसार मैं हो बडवामुख नामक अग्नि बन जाता हूँ। माथा मेरा हो आश्रव पाकर काम करतो हैं. जिससे सभी जल बडवानलसे निकलकर मुझमें लोन हो जाते हैं प्रलयकी अवधि पूरी हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्माने मुझसे पूझ कि मैं क्या करूँ? तब मैंने उनसे बह बचन कहा—'ब्रह्मन्! तुम पथाशीब्र सुर-असुर एवं मानवोंकी सृष्टि करो।'

देवि! इस प्रकार मेरे कहनेपर ब्राह्माने हाधसे कमण्डल उठाया और उसके जलसे आचमनकर देवताओंकी सृष्टिका कार्य आरम्भ कर दिया। पितामहने बारह आदित्य, आठ वस्, ग्यारह रुद्र, दो अश्विनीकुमार, उनचास मरुद्रगण एवं सबका उद्घार करनेके लिये ब्राह्मण तथा सुरसमुदायकी सृष्टि की। उनकी भुजाओंसे क्षत्रियोंकी, ऊरुओंसे वैश्योंकी तथा चरणांसे शुद्रोंकी उत्पत्ति हुई। देवि उन्होंसे देवता और असूर सब के सब धराधामपर विराजने लगे। देवता और दानवोंमें तप तथा बलको अधिकता हुई। अदिति देवीसे आदित्य वसुगण, रुद्रगण, भरुद्गण, अश्विनीकुमार आदि तैतीस करोड् देवता उत्पन्त हुए। दिति देवीसे देवताओंके विरोधी दानवांकी उत्पत्ति हुई। उसी समय प्रजायतिने तपोधन ऋषियोंको उत्पन्न किया। वे सभी तीव तंजके कारण सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सभी शास्त्रांका पूर्ण ज्ञान था। अब उनके पुत्रों तथा पौत्रोंकी संख्या सीमित न रहो। उन्होंमें एक निमि हुए"। उन निमिको भी एक पुत्र हुआ, जो आत्रेय नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह जन्मसे ही सुन्दर, संयतचित एवं उदार स्वभावका था। वह मनको एकाग्रकर अविचल

भावसे सावधान होकर तपस्या करता। वसुंधरे! पञ्चाग्नि तापना, वायु पोकर रहना, भुजा ऊपर उठाकर एक पैरसे खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं जल प्रहण करना, शीतकालमें जलशयन करना, फलोंके आहारपर रहना तथा चान्द्रायणक्षतका पालन करना—ये उसकी तपस्याके अङ्ग थे। इन सभी नियमोंका पालन करते हुए वह दस हजार वधौतक तपस्यामें लीन रहा। इतनेमें कालवंश उसका देहाना हो गया। ऐसे सुयोग्य पुत्रकी मृत्युसे निमिका हृदय शोकपूर्ण हो गया इस प्रकार पुत्रशोकके कारण ये निमि दिन-रात चिन्तित रहने लगे.

माथवि! इस समय निमिने तीन रावतक शोक मनायाः उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी। अत इस शोकसे पुक्त होनेका विचार किया कि माघमासकी द्वादशोका दिन उपयुक्त है और फिर **उस दिन पुत्रके लिये श्राद्धकी व्यवस्था की** , उस बालक (आत्रेय)-को खाने एवं पीनेके लिये जितने भोजनके पदार्थ अन्न, फल, मूल तथा रस थे. उन्हें एकत्रकर फिर स्वयं पवित्र होकर सावधानीके साथ साह्मणको आपन्त्रित किया और अपसंख्य विधानसे सभी श्राद्ध कार्य सम्पन्न किये। सुन्दरि! इसके बाद सात दिनोंका कृत्य एक साथ सम्यन्न किया। शाक, फल और मूल--इन वस्तुओंसे पिण्डदान किया। सात ब्राह्मणींकी विधिवत् पूजा की। कुशोंको दक्षिणकी ओर अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्रका उच्चारण करके मुनिवर निमिने धार्मिक भावनासे अपने पुत्रके नाम पिण्ड अर्पण किया। भद्रे। इस प्रकार विधान पूरा करते रहे, दिन समाप्त हो गया और भगवान् सूर्यं अस्ताचलको चले भये। यह परम

ये निमि सिथिला भेरतः अवहुँ सकुवि निमि तने दिगंबल॥ समवदित० १ २२९ २० से भिन्न कोई बाह्यन है।

दिव्य उत्तम कर्म श्रेष्टभावसे सम्पन्न हुआ। उन्होंने मन और इन्द्रियोंकी वशमें करके आशाएँ त्याग दीं और अकेले ही शुद्ध भूमिमें पहले कुश. तब मृगचर्म और इसके बाद वस्त्र विद्याकर बैठ गये। उनका वह आसन न बहुत कैचा था न अति नीचा। चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें करके एकाग्र हो अपने अन्त: करणको शुद्ध करनेके लिये उन्होंने योगासन लगाया और अपने शरीर हथा सिरको समान रखकर अचल कर लिया। हनको दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर जमी थी। चिनमें किसी प्रकारका क्षेप भी न था। फिर निर्भीक एवं ब्रह्मचर्यसे रहकर श्रद्धके साथ एकनिष्ट होकर उन्होंने मुझमें अपने चित्तको लगाया। इस प्रकार सार्थकालकी संध्या समाप्त हुई। पर राजिमें पुन: चिन्ता और शोकके कारण उनका मन सहसा क्षुट्य हो उठा और इस प्रकार पिण्डदानकी क्रिया करनेसे उनके मनमें महान् पश्चाताप हुआ वे सोचने लग- 'आहो, मैंने जो ब्राह्म तर्पणको कियाएँ की हैं, इन्हें आजतक किन्हीं भूनियोंने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्वकर्मके फलसे सम्बद्ध हैं। पुत्रकी मृत्युके बाद मैंने जो तर्पण किया, यह अपवित्र कार्य है। अहो स्नेह एवं मोहके कारण मेरी बृद्धि नष्ट हो गयी थी। इसीसे मैंने यह कर्म किया। पितृ पदपर स्थित जो देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं, वे अब मुझे क्या कहेंगे।'

वसंधरे इस प्रकार निम्नि सारी रात चिन्तामें क्यग्र रहे । फिर रात्रि बीती, सूर्य उदित हुए । फिर निमिने प्रात संध्या कर, जैसे तैसे अग्निहोत्र किया। पर वे चिन्ता-दुःखसे पुरा संतप्त हो उठै

कहा-'ओह! मेरे कर्म, बल एवं जीवनको धिक्कार है . पुत्रसे सभी सुख सुलभ होते हैं। पर आज मैं उस सुपुत्रको देखनेमें असमर्थ हूँ। विवेकी पुरुषोंका कथन है कि 'पुतिका' नामका नरक योर क्लेशदायक है, पर पुत्र इससे रक्षा करता है। अतः सभी मनुष्य इस लोक तथा परलोकके लिये ही पुत्रकी इच्छा करते हैं। अनेक देवताओंको पूजा विविध प्रकारके दान तथा विधिवत् अग्निहोत्र करनेके फलस्वरूप मनुष्य स्वर्गमें जानेका अधिकारी होता है, पर वही स्वर्ग पिताको पुत्रद्वारा सहज ही सुलभ हो जाता है यही नहीं, पौजसे पितामह तथा प्रपौत्रसे प्रपितामह भी आनन्द पति हैं। अतः अब अपने पुत्रके बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ हैं

देवि। इस प्रकार वे चिन्तासे अत्यन्त दु:खी हो रहे थे कि देवर्षि नारद सहसा उन निमिके आश्रममें पहुँच गये। दस अलौकिक आन्नममें सभी ऋतुएँ अनुकूल थीं अनेक प्रकारके फल-फूल एवं जल उपलब्ध थे। स्वयंप्रकाशसे प्रकाशमान नार्दजी निमिके आश्रमके भीतर गये। धर्मज निमिने उन्हें आया देखकर उनका स्वागत और पूजन किया। देखि। उस समय निमिके द्वारा आसन, पाद्य एवं अर्घ्य आदि दिये गये। नारदजीने उन्हें ग्रहणकर फिर उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

नारद् बोले—'निमे, तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुवको इस प्रकार शांक नहीं करना चाहिये। जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये तथा जिनके प्राप नहीं गये हैं, उनके लिये पण्डिसजन शोक नहीं करते यदि कोई मर जाय, नष्ट हो जाय अथवा कहीं और अकेले बैठकर प्रलाप करने लगे। उन्होंने चला जाय, इनके लिये जो व्यक्ति शोक करता

है, उसके शत्रु हर्षित होते हैं। जो मर गया, नष्ट हो गया, वह पुनः लौट आये, यह सम्भव नहीं है। चर और अचर प्राणियों से सम्मन्न इन तीनों लोकों में मैं किसोको अमर नहीं देखता। देवता, दलव, गन्धर्य-मनुष्य, मृग-ये सभी कालके ही अधीन हैं। सुम्हारा पुत्र 'श्रीमान्' निश्चय ही एक महान् आत्मा था। उसने पूरे दस हजार वर्षोतक अत्यन्त कठिन तपस्याकर परम दिव्य गति प्राप्त की है। इन सब वातोंको जानकर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिये।'

नारदजीके इस प्रकार कहनेपर निमिने उनके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया। किंतु फिर भी उनका मन पूरा शान्त न हुआ वे बारम्बार दीर्घ सींस ले रहे थे और उनका हृदय करुणासे व्याप्त वा। वे लिजित होकर कुछ इस्ते हुए-से गद्गदवाणीमें बोले - 'मृनिवर! अस्य अवस्य ही महान धर्मज्ञानी पुरुष हैं। आपने अपनी मध्र वाणीद्वारा मेरे हृदयको शान्त कर दिया। फिर भी प्रणय, सौहार्द अथवा स्नेहके कारण मैं कुछ कहना चाहता हैं, आप उसे सुननेकी कृपा कीजिये। मेरा चित्त एवं हृदय इस पुत्रशोकसे व्याकुल है। अतएव मैं उसके लिये संकल्प करके अपसब्ध होकर श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएँ कर चुका हैं। साथ ही सात ब्राह्मणोंको अन्न एवं फल आदिसे तुप्त किया है तथा जमीनपर कुशा बिछाकर पिण्ड अर्पण किये हैं। द्विजवर! पर अनार्य पुरुष ही ऐसा कर्म करता है। इससे स्वर्ग अथवा कीर्ति उपलब्ध नहीं हो सकती मेरी बुद्धि मारी गयी थी। मैं कौन हैं—यह मुझे स्मरण न या। अज्ञानसे मोहित होनेके कारण यह काम

ऐसा काम नहीं किया है। प्रभो। मैं ऊहापोहमें पड़ा हूँ कि कहीं मुझे कोई प्रत्यवाय या शाप न लग जाय।'

नारद्वा कोले—'डिजश्रेष्ठ! तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। मेरे देखनेमें यह अधम नहीं, किंतु परम धर्म है इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिये। अब सम अपने पिताकी शरणमें जाओ।'

नारदर्जीके इस प्रकार कहनेपर निमिने अपने पिताका मन, वाणी और कर्मसे ध्यानपूर्वक शरण ग्रहण किया और उनके पिता भी उसी समय उनके सामने उपस्थित हो गये। उन्होंने निमिको पुत्र-शोकसे संतरत देखकर उन्हें कभी उपर्थ न होनेवाले अभीष्ट बचनोंद्वारा आधासन देना आरम्भ किया—'निमे! तुम्हारे द्वारा जो संकल्पित कार्य हुआ है, तपोधन यह 'पितृयज्ञ' है। स्वयं ब्रह्माने इसका नाम 'पितृयज्ञ' रखा है। तभीसे यह धर्म 'द्वत' एवं 'क्रतु' नामसे अभिष्ठित होता आया है। बहुत पहले स्वयंभू ब्रह्माने भी इसका आचरण किया था। उस समय विधिक उत्तम जानकार ब्रह्माने जो यज्ञ किया था, उसमें ब्राह्मकर्मकी विधि और प्रेत-कर्मका विधान है। उसे उन्होंने नारदको भी सुनाया था।

अपसव्य होकर श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएँ कर चुका हूँ। साथ ही सात ब्राह्मणेंको अन्न एवं फल आदिसे तृप्त किया है तथा जमीनपर कुशा बिछाकर पिण्ड अर्पण किये हैं। द्विजवर। पर अनार्य पुरुष हो ऐसा कर्म करता है इससे स्वर्ण अथवा कीर्ति उपलब्ध नहीं हो सकती मेरी सुद्धि मारी गयी थी। मैं कौन हूँ—यह मुझे स्मरण न था। अज्ञानसे मोहित होनेक कारण यह काम मैं कर बैठा। पहलेक किसी भी देवना ऋषियाँने

निश्चित है। हाँ, कोई विशेष कर्म अथवा प्रायश्चितका सहयोग प्राप्त होनेसे मोश्च होना भी निश्चित है।\* सत्त्व, रज और तम—ये तीनों शरीरके गुण कहे जाते हैं। कुछ दिनाँके पश्चात् मुगके अन्तमें मनुष्य अल्पायु हो जार्येंगे। तमोगुणकी प्रधानकवाले मानव कर्म-दोषके प्रभावसे सात्त्विक विषयपर ध्यान नहीं देते. अत: उस कर्मके प्रभावसे उन्हें नरकमें जाना पड़ता है। फिर अगले जन्मोंमें उन्हें पश्, पक्षी अथवा सक्षसकी योगि मिलती है। बेदको जाननेवाले सात्त्विक जानी लोग धर्म, ज्ञान और वैराग्यके सहारे मुक्ति-मागंकी ओर अग्रसर होते हैं कूर, भयभीत, हिंसक, निर्लज्ज, अज्ञानी, श्रद्धाहीन मनुष्यको और पिशाचके समान व्यवहार करनेवालेको तमोगुणी जानना चाहिये। उसे कोई अच्छी बात बतायी जाय तो वह समझता नहीं है। इसी प्रकार पराक्रमी, अपने वचनके पालन करनेवाले, स्थिरबुद्धि, सदा संयमशील, शुरवीर तथा प्रसिद्ध व्यक्तिको राजस पुरुष मानना चाहिये जो क्षमाशील, इन्द्रियविजयी, परम पवित्र, उत्तम ज्ञानवान्, श्रद्धाल् तथा तप एवं स्वाध्यायमें सदा संलग्न रहते हैं, वे सात्त्विक पुरुष है।

सहराजीने निमिसे कहा था—पुत्र इस प्रकार सोच-विचारकर तुम्हें शोक करना अनुचित है, क्योंकि शोक सबका संहारक है। वह लोगोंके शरीरको जला देता है, उसके प्रभावसे मनुष्यकी सुद्धि नष्ट हो जातो है। लज्जा, धृति, धर्म, श्रो, कोर्ति, नोति तथा सम्पूर्ण शोकाकुल मनुष्यका परित्याग कर देते हैं। अतएव पुत्र। तुम शोकका

त्थाग करके परम सुखी बननेका प्रयत्न करो। मृखं मनुष्य मोहवश हिंसा तथा मिध्या भाषण करनेमें तत्पर हो जाता है। ऐसे मनुष्यको अपने दोषोंके कारण घोर नरकमें निवास करना पड़ता है अत अब मैं धार्मिक जगत्का कल्पाण होनेके लिये सच्ची बात बताता हैं, तुम उसे सुनो। सम्पूर्ण संसारसे आसिक हटाकर धर्ममें बुद्धिको लग्गना चाहिये यह सार वस्तु है। स्वायम्भुख मनुने जो कहा है तथा तुमने जो श्राद्ध किया है, इसपर विचार करके मैं चारों वर्णोंके लिये विधान बतलाता हैं, उसे सुनो।

जिस समय प्राप कण्ठस्थानपर पर्दुच जाता है, उस समय मनुष्य भय और भ्रान्तिवश अत्यन्त घवड़ा जाता है और वह सभी दिशाओंमें दृष्टि डालनेमें असमर्थ हो जाता है। किसी क्षणमें स्मृति भी आ जाती है। माध्यव ! जीवकी जबतक औंख नहीं खुलती, तबतक भूमिके देवता बाह्यणगण स्नेहपूर्वक सामने सत् शास्त्र पढ़ें और यथायोग्य दान आदि धर्म कराना समुचित है। दूसरे लोकमें उस प्राप्तीका कल्याण हो—इसलिये गोदान करना चाहिये। इसकी विशेष महिमा है, घरातलपर विचरना और अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करना गौका स्वाभाविक गुण है। इसके दानसे मनुष्य यथाशील तापसे छुट जाता है। इसके बाद मरणासन्न प्राणीके कानमें श्रुतिकथित दिख्य मन्त्र सुनाना चाहिये। जब प्राणी अत्यन्त दिवश हो जाय तो मनुष्य उसे देखकर मन्त्र पहकर

कारत्य हि धूचो मृत्युर्धृतं कम पृतस्य च । मोश्चः कर्मविशेषेण प्रायक्षितेन निश्चिषप् ॥

<sup>1860 60)</sup> 

में सीको दहति प्राजामि बुद्धिः शोकेन मश्यति। लज्जा धृतिक धर्मक त्री कोर्तिक स्मृतिवेदः स्वयत्वि सर्वधर्मक शोकेनोपहर्व नरम्। ११८७। १७८ तुलकोयः वालमी स्वास्थ र ६२। १५-१६ आदि।

शक्ति है। फिर तत्काल मध्यकं हाथमं लेकर कहे—'ऑकारस्वरूप भगवन्! आप मेरा अर्पण किया हुआ मधुपर्क स्वीकार करनेकी कृपा करें। यह परम स्वच्छ संसारमें आने-जानेका नाशक, अमृतके समान भगवत्रेमी व्यक्तियोंके लिये नारायणरचित, दाह मिटानेवाला तथा देवलोकमे परभ पूजनीय है। यह कहकर उसे मरणासन्न प्राणीके मुखमें हाल दे। इसके फलस्वरूप व्यक्ति परलोकमें सुख पाता है। इस प्रकारकी विधि सम्पन्न होनेपर यदि प्राण निकलते हैं तां वह प्राणी फिर संसारमें जन्म नहीं पाताः मृत प्राणीकी सद्गतिके उद्देश्यसे उसे वृक्षके मीचे ले जाकर अनेक प्रकारके गन्धां तथा पुत तेलके द्वारा उस प्राणीके शरीरका शोधन करे। साथ ही तैजस एवं अविनाशी सभी कार्य उसके लिये करना उचित है। जलके संनिकट दक्षिणकी ओर पैर करके लेटा देश चाहिये। तीर्थ आदिका आवाहन करके उसे स्नान करानेका विधान है। गया आदि जितने तीर्थ, ऊँचे, विशास एवं युण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, गङ्गा, यसुना कौशिकी, पद्मेष्णी, गण्डकी, भद्रा, सायु, यलदा. अनेक मन, बराहतीर्थं, पिण्डारक्षेत्र, पृथ्वीके

मन्त्रमं सम्पूर्ण संसारसे प्राणीको मुक्त करनेकी सम्पूर्ण तीर्थ तथा चारों समृद्र—इन सभीका मनमं ध्यान करके मृत प्राणीको उस अलसे स्नान कराना चाहिये। फिर विधिके अनुसार उसे चितापर रखना चाहिये। असके पैर दक्षिणकी दिशामें हों। प्रधान दिव्य अग्नियोंका ध्यान करके हाथमें अग्नि उठा ले। उसे प्रश्वलित करके विधिवत यह मन्त्र पढना चाहिये। मन्त्रका भाव है—'अग्निदेव! यह मानव जाने अथवा अनजाने। जो कुछ भी कठिन काम कर चुका है, किंतु अब मृत्यकालके अधीन होकर यह इस लोकसे चल बसा। धर्म, अधर्म, लोभ और मोहसे वह सदा सम्पन्न रहा है। फिर भी आप इसके गात्रोंको भस्म कर दें और यह स्वर्गलोकमें चला जाय।' इस प्रकार कहकर प्रदक्षिणा कर जलती हुई अग्नि उसके सिरके स्थानमें प्रज्वलित कर दे। फिर तर्पणकर मृत व्यक्तिका नाम लेकर पृथ्वीपर उसके लिये पिण्ड दे। पुत्र! चारों वर्णोंमें इसी प्रकारका संस्कार होता है। फिर शरीर और वस्त्रोंको धोकर वहाँसे लौटना चाहिये। उसी समयसे इस दिनपर्यन्त सभी सगोत्रके लोग अशौचके भागी यन जाते हैं और उन्हें देवकर्मोंमें अधिकार नहीं रह जाता है

[अध्याय १८७]

NO THE PARTY AND AND ADDRESS OF THE PARTY AND

## अशौच, पिण्डकल्प और श्राद्धकी उत्पत्तिका प्रकरण

'अशौच' सम्बन्धी कर्मको विधिवत् सुनना चाहती | 🐔 आप उसे बतलानेकी कृपा करें।

धरणीने कहा—माधव र प्रथो ! अब मैं आएस | जलसे स्नान कर चूर्णसे निर्मित तीन पिण्ड एवं तीन अञ्जलि जल दे। चीथे, पाँचवें और छठे दिन, सातवें दिन भी ऐसे ही एक एक पिण्ड भगवान् वराह कहते हैं --कल्याणि जिस तथा जल देनेका विधान है। पिण्डकी जगह प्रकार अशौचसे मनुष्योंकी शुद्धि होती हैं, वह पृथक् पृथक् हो। दस दिनपर्यन्त क्रमश्च. इस सुनो। क्षयाहके तीसरे दिन श्राद्धकर्ता नदीके प्रकारकी विधिका पालन करना आवश्यक है.

दसवें दिन शौर-कर्म कराकर दूसरा पवित्र करव धारण करना चाहिये। गोत्रके सभी स्वजन तिल. ऑक्ल और तेल लगाकर स्नान करें। दसवें दिन बाल बनवाकर विधिपूर्वक स्मान करनेके पश्चात् भाई बन्धुओंके साथ अपने घर जाना चाहिये। भ्यारहवें दिन समुचित विधिसे एकोदिष्ट आद्ध करनेका नियम है। स्थान करके शुद्ध होनेके बाद अपने उस प्रेतको अन्य पितर्धेमें सम्मिलित करनेके लिये पिण्ड दे। माधवि! चारों वर्णीके मनुष्योंके लिये एकोट्टिका विधान एक समान है। तेरहर्वे दिन ब्राह्मणोंको श्रद्धापूर्वक पर्स्थान भोजन कराना चाहिये। इसमें जिस दिवंगत व्यक्तिके लिये श्राद्ध किया जाता हो, उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। इसके लिये पहले ब्राह्मणके घरपर जाकर स्त्रस्थ चित्रसे मग्रतापुर्वक निमन्त्रण देना चाहिये। देवि! उस समय मन-ही-मन यह मन्त्र एढना चाहिये। जिसका भाव है 'विप्रवर! तुम इस समय यमराजके आदेशानुसार दिव्य लोकमें पहुँच गये हो, अब वायुका रूप धारण करके मानसिक प्रयबद्वारा इस ब्राह्मणके शरीरमें स्थित होरेकी कपा करो।' फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणको नमस्कार करके पाद्यार्पण करना चाहिये।

सुन्दरि! उस समय ब्राह्मणके शरीरमें प्रेतके करते रहते हैं। यह सारा जगत विग्रहकी कल्पनाकर उसका हित करनेके विष्णुकी मायाका क्षेत्र है। चण्डात विग्रासे पाद-संवाहन (पैर दबाना) आदि कार्य व्याह्मणपर्यन्त सभी वर्णके मनुष्य श् परम उपयोगी है। भूमे! मनुष्यका कर्तव्य है अशुभ कार्य करनेके लिये स्वतन्त्र कि अशीचके दिनोंमें मेरे पात्रका स्पर्श न करे! इसलिये आवश्यकता यह है कि रात बीत जानेपर प्रातःकाल सूर्योदयके पक्षात् करनेके समय पहले स्नानपूर्वक

ब्राद्धकर्ताको विधिपूर्वक बाल बनवाकर तेल आदि लगाकर स्नान करना चाहिये फिर पृथ्वीको स्वच्छ करके यहाँ वेदी बनाये। इसका उपयक्त देश नदीतट अथवा श्राद्धकर्मके लिये निश्चित भूमि है। ऐसे स्थानपर पिण्डदान करना उत्तम है। चौंसठ पिण्ड देनसे यथार्थ सुकृत सुलभ होता है। सुन्दरि! दक्षिण और पूर्वकी ओर पृख करके ये सभी पितृभाग सम्यन्त होते हैं। नदीके तटपर वृक्षके नीचे अथवा कुंजर\* (पीपल) वृक्षकी छायामें भी इस कार्यको करनेका विधान है। उस स्थानपर हीन प्राणियोंकी दृष्टि न पडे। जिस स्थानमें प्रेत-सम्बन्धी कार्य किये आये, वहाँ मुर्गा. कुता, सुकर प्रभृति पशु-पक्षियोंका प्रवंश या नेत्र-दृष्टि निषिद्ध हैं। उनके शब्द भी वहीं नहीं होने चाहिये असुंधरे। भुगेंकी पाँख सम्बन्धी वायुसे तथा चण्डालकी दृष्टिसे युक्त स्थानमें श्राद करनेसे पितरोंको बन्धन प्राप्त होता है।

सुन्दरि! इसलिये विवेकी मनुष्यका परम कर्तव्य है कि वे ग्रेतकायमें इनका उपयोग न करें। देवता, दानव, गन्धर्व, उरग, नाग, यक्ष-राक्षस, पिशाच तथा स्थावर और जङ्गम आदि जितने प्राणी हैं, वे सभी तुम्हारे पृष्ठभागपर प्रतिष्ठित हो स्तान आदि क्रियाएँ यथायसर करते रहते हैं। यह सारा जगत् भगवान् विष्णुकी मायाका क्षेत्र है। चण्डालसे लेकर बाह्मणपर्यन्त सभी वर्णके मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कार्य करनेके लिये स्वतन्त्र हैं। भूमे। इसलिये आवश्यकता यह है कि ग्रेत कार्य करनेके समय पहले स्नानपूर्वक स्थानकी

<sup>ै</sup> संस्कृतके कोशोंमें 'कुन्तर' शब्दके अनेक अबं हैं जिनमें यह चीपल दक्ष भी एक हैं किंतु इस अध्में इसका प्रयोग प्राय नहीं मिलक, बो वहीं दृष्ट होता है

शुद्धि करे। भूमिको बिना पवित्र किये श्राद्ध करना अनुपयुक्त होता है। भद्रे। जगत् तुमपर आधारित है और तुम स्वधावत शुद्ध हो। पर अपवित्र कार्योंके द्वारा तुम्हें दूषित बना दिया जाता है। इसलिये कभी बिना पवित्र किये स्थानपर आहु नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसे देवता और पितर स्वीकार नहीं करते यहाँतक कि उस उच्छिष्ट स्थानके प्रभावसे उन्हें घोर नरकमें गिरना पडता है। अतएव स्थानकी शृद्धि करके ही प्रेतको पिण्ड देना चाहिये। माधवि। नाम और गोत्रके साथ संकल्प करके पिण्ड अर्पण करनेकी विधि है। यह सभी कार्य पुरा हो जानेपर अपने गोत्र एवं कुल-सम्बन्धी सभी सञ्जन एक स्थानपर बैठकर भोजन करें। चारां वर्णोंके लिये प्रेत-निमित्त कार्योमें यही नियम है।

देवि । इस प्रकार पिण्डदान करनेसे प्रेतलोकमें गये हुए प्राणी पूर्णत तृप्त हो जाते हैं। जो असपिण्ड मनुष्य पिण्ड दान नहीं करता, किंतु अशीचग्रस्त व्यक्तियोंके भोजनमें सम्मिलित रहता है उसकी भी शुद्धि आवश्यक है वह किसी नदीपर जाकर वस्त्रसहित उसमें स्नान करे। यदि वह वहाँ जानेमें असमर्थ हो हो मानमिक तीथंयात्रा करके मन्त्रमाजनपूर्वक जलके छीटे दे। माधवि। उस समय पूर्ण स्वस्थ पुरुषको चाहिये कि ब्राह्मणके लिये अर्घ्य एवं पाद्य अर्पण करे । सर्वप्रचम मन्त्र पढ़कर विधिपूर्वक आसन देनेका नियम है। आसनके मन्त्रका भाव यह है—'द्विजवर आपकी सेवामें यह आसन प्रस्तुत है। आप इसपर विश्राम करें। विप्रवर साथ ही परम प्रसन्न होकर मुझे कृतार्थ करना आपकी कपापर ही निर्धर हैं।' जब ब्राह्मण आसनपर बैठ जार्ये तब संकल्पपूर्वक छातेका महान् कठिन एवं देखनेमं भयावह है। उसी

करना चाहिये। आकाशमें बहुत-से दान देवता, मन्धर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धोंका समुदाय तथा पितराँका समाज उपस्थित रहता है, जो अन्यत्त तेजस्वी होते हैं। अतः उनसे तथा आतपवर्षादिसे बचनेके लिये छत्र धारण करना आवश्यक है। वसुंधरे! प्रेतका हित हो, इस विचारसे भी छन्न दान अनिवार्य है। पहले प्रसन्ततापूर्वक प्रेतभाग देना चाहिये। प्रेत किसी आवरणके नीचे रहे, इसलिये भी उसके निमित्त ब्राह्मणको छत्र दान करना परम उपयोगी है। देवताः दानव सिद्धः गन्धर्व तथा मांसभक्षी राक्षस आकाशमें रहकर नीचे देखते रहते हैं। डन सबकी दृष्टि पड़नेपर प्रेत विशेष लज्जाका अनुभव करता है। जब प्रेत लिंजत हो जाता है। तो उसे देखकर असुर एवं राक्षस उसका उपहास करते हैं। इसलिये बहुत पहलेसे ही भगवान् आदित्यने इसके निवारणके निमित्त छत्रकी व्यवस्था कर रखी है।

देखि! पूर्वकालकी बात है एक बार अनेक देवता एवं ऋषि प्रेतलोकमें पहुँचे, पर वहाँ उनपर अग्नि, एत्थर, जलते हुए जल तथा भस्मकी दिन-रात वर्षा होने लगी। उसी करनेके आदित्यको छत्रकी व्यवस्था करनी पड़ी थी। अतः प्रेत कार्यमें ब्राह्मणको छत्र दान अवस्य करना चाहिये।

शुर्भ! इसके पश्चात् उपानह (जूता) दान करनेका भी विधान है। इसे धारण करनेसे पैरोंको अगराम पहींचता है। इसके दान करहेसे जो फल प्राप्त होता है, वह भी बताता है। यमराजकी पुरीमें जाते समय उपानहः दान करनेसे प्रेतके पैर नहीं तपते। यममार्ग अत्यन्त अन्धकारसे व्याप्त

मार्गसे बमके लोकमें प्राणी अकेले ही जाता है।
वहाँ यमराजके दूत पीछे पीछे दण्ड लेकर शासन
करनेमें सदा तत्पर रहते हैं। माधिव ! दिन-रात
दूतकी छेष्टा प्रेतको यमपुरीमें ले जानेके लिये
वनी रहती है। अतः पैर सुखपूर्वक काम करते
रहें—इस निमित्त ब्राह्मणको उपानहका दान करना
अत्यन्त आवश्यक है यमपुरीके मार्गकी भूमिपर
तपतो हुई बालुकाएँ बिछी रहती हैं। कण्टक भी
बिखरे रहते हैं। ऐसी स्थितिमें वह उस दिये गये
उपानहकी सहायतासे कठिन मार्गको पार कर
पाता है।

भूमे। इसके पश्चात् मन्त्र पहकर धूप और दीप देनेका विधान है प्रेतक साथ पृथक्-पृथक् इनकी योजना उपयुक्त है। नाम और गोप्रके उच्चारणसे प्रेत उन्हें प्राप्त करना है। इसके बाद भूमिपर कुश बिछाकर प्रेतका आबाहन करना चाहिये। आवाहनके मन्त्रका भाव यह है—'प्रेत! तुम इस लोकको परित्यागंकर परमगतिको प्राप्त कर चुके हो। मैंने भक्तिपूर्वक तुम्हारे लिये यह गन्ध उपस्थित किया है. तुम प्रसन्न होकर इसे स्वीकार करो।' साथ ही बिप्रके प्रति कहे— 'बिप्रवर! मेरे प्रयासमे ये सब प्रकारके गन्ध, पृष्प, धूप एवं दीप प्रेतके सेवार्थ समर्पित हैं। आप इन्हें स्वीकार करके प्रेतका उद्धार करनेकी कृपा करें।'

अर्थरे । इसी प्रकार प्रेतके निभित्त सिद्ध और कोई दूसरा उसे रोकता है तो गुरुकी हत्या-अन्त, वस्त्र एवं आभूषण भी ब्राह्मणको दान जैसे बुरे फलका भागी होता है। यही नहीं, ऐसे करना चाहिये। माथिव प्रेतके उपभोगके योग्य व्यक्तिके दिये हुए पदार्थको देवता, अग्नि और अनेक द्रव्य-दान करनेके पश्चात तीन बार अपने

पैरकी शुद्धि भी समुचित है। चारों कर्णोंको ऐसी ही विधिका पालन करना चाहिये। ग्रहीता ब्राह्मण भी मन्त्रका उच्चारण करके ही दातव्य वस्तु ग्रहण करे। प्रेतश्राद्धमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणको ज्ञानी एवं शुद्धस्वरूप होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम प्रेतके लिये अन्त देना चाहिये। उस समय एक-दूसरेका स्पर्श होना निषिद्ध है। उन सभी व्यञ्जनोंकी कल्पना प्रेतके निमित्त ही हो-ऐसा नियम है। सुन्नते। प्रेतके लिये पिण्डदान करते समय देवता और ब्राह्मण भी भाग पानेके अधिकारो हैं बुद्धिमान् पुरुषको इस बातपर सदा ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे अवसरींपर पानवोग्वित व्यवहार भी बना रहे विधिके साथ मन्त्र पढ़कर पितृतीधंसे\* पिण्ड अर्पण करना चाहिये। इस प्रकारके कार्य पेतों और ब्राह्मणांके लिये स्वल्पान्तरके समयसे होना उचित है। प्रेतकार्यसे निवृत्त होकर हाथ पैर धोना तथा विधियत् आचमन करना चाहिये। फिर मन्त्रपूर्वक भक्षण करनेके योग्य सिद्ध अन्त हाथमें उठाये। जो ब्राह्मण प्रतकार्यमें सदासे भोजन करता हो, अपनी जाति, बन्ध् एवं गोत्रोंमें जो भोजनका अधिकारी हो तथा जिसके लिये जैसा उचित हो, उसको समुचित रूपसे वैसा ही भाग देना चाहिये आहाणको जब कुछ दिया जा रहा हो, उस समय किसीको मना नहीं करना चाहिये। यदि कोई दूमरा दान करता हो और कोई दूसरा उसे रोकता है तो गुरुकी हत्या-जैसे बुरे फलका भागी होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्तिके दिये हुए पदार्थको देवता, अगिन और

<sup>&</sup>quot; अंगूडे तथा तर्जनी अंगुलीके कीचका स्थान 'पितृतीर्य' कडलाता है—'कायप्रकृतिमूलेऽग्ने दैवं पित्र्यं तयोरधः (' (मतूङ २१५९ तथा हिल्म भविष्यपुराण ६। २३। ६१—१५, बीचायनधर्ममूत्र ५, २४—१८, याजवल्यसमृति ६। १९ आदिकी व्याखनर्षे।)

प्रसन्तता नहीं प्राप्त होती है। अतएव मनुष्यको ऐसा कार्य करना चाहिये कि जिससे दान-धर्मका लोप न हो सके। जातिवाले तथा सम्बन्धियोंके बीच प्रसन्तमनसे जो बाह्मणको विशेषरूपसे प्रेतभाग भोजनके लिये प्रदान करता है, उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है, केवल देखनेमानसे कोई तृप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रेतकी भावना करके भोजन आदि पदार्थ अपंग करनेके प्रभावसे प्राणी यथाशीच्र पापसे मुक्त हो जाता है।

शान्तिके लिये जलसे विधिवत स्थानकर सिर ञ्चकाकर प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् पितरींके लिये दल देनेके स्थानपर आ जाय। देवि। तुम्हारी भक्तिमें निष्ठा रखते हुए मानवको इन मन्त्रांको पहकर स्तुति करनेकी विधि है। मन्त्रका भाव यह है—'वसुधे आप जगत्की माता है तथा मेदिनी, उर्वी महाशैलशिलाधारा आदि नामोंसे विभूषित हैं। आप जगत्की जननी तथा उसे आश्रयप्रदान करनेवाली हैं। जगत आपपर आधारित है। आएको मेरा निगन्तर नमस्कार है।' सुन्दरि। इस विधिसे जब भक्त पिण्डदान करता है तो उसे महान् पुण्य प्राप्त होता है। फिर प्रेतक नाम और गोत्रका उच्चारण करके तिलोदक देना चाहिये। साथ ही दोनों घटनोंको जमीनपर टेककर श्रेष्ठ बाह्मणोंको नमस्कार करे मन्त्रपूर्वक अपने हायसे ब्राह्मणका हाथ पकडकर उठाये और उन्हें शय्यापर बैठाकर अञ्जन आदि वस्तुओंको अपित करे। कुछ क्षणतक वहाँ विज्ञाम करके निवाप (आद्ध)-स्थानपर आ जाय और भीकी पूँछ पकड़कर ब्राह्मणके हाथमें उसका दान करना चाहिये गूलरकी लकड़ीसे बने हुए पात्रमें काला तिल और जल लेकर द्विजातिमण '**सौरभेय्य**'

सर्विहिता क'—'इन मन्त्रांका उच्चारण करे मन्त्रसे जब जलकी शुद्धि हो जाती है तो उसके उपयोगसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेतका विसर्जन करके ब्राह्मणको दान देना उचित है। अन्तमें अपसव्य रूपसे काक्खलि देनी चाहिये। इसके बाद प्रेतके लिये बने हुए पदार्थसे चींटी आदि प्राणियोंके लिये भी सम्यक् प्रकारसे बिल देकर वर्षण करनेकी विधि है। मार्थवि सब लोग भोजन कर सें, इसके बाद अनाथों और गरीओंको भी संतुष्ट करना चाहिये। इससे वे यमपुरीमें जाकर मृत प्राणीकी सहायता करते हैं सुन्दरि। अनाथोंको दिया हुआ सम्पूर्ण अन्य अक्षय हो जाता है अतः प्रेतका संस्कार अवश्य करना चाहिये।

इस प्रकार चारों वर्णोंके लिये निमि प्रभृति आदर्श ऋषियों तथा स्वायम्भुव आदि मनुओंने सब प्रकारसे शुद्ध होनेके नियम प्रदर्शित किये हैं। अव: इससे पुरुष शुद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेतसम्बन्धी कार्यमें धर्मपूर्वक संकल्प करनेकी विशेष आवश्यकता है। आप्रेयने भी कहा था -'पुत्र! तुमने जो प्रेतकार्य किया है और इसके विषयमें भयका अनुभव करते हो, यह कार्य अनुचित है। यह प्रसङ्घ मैं नारदके सामने विस्तारसे व्यक्त कर चुका हूँ। पुत्र। तुम्हारे लिये मैं एक यज्ञकी प्रतिष्टा कर देता हैं। आजसे लेकर यह यज्ञ अखिल जगत्में पितृयज्ञके नामसे प्रसिद्ध होगा। बत्स अब तुम जा सकते हो। शोक करना तुम्हारे लिये आशोधनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिवके लोकमें रहनेका तुम्हें सुअवसर मिलेगा इसमें कोई संशय नहीं '

इस प्रकार पितृसम्बन्धी कर्मका वर्णन करके

आत्रेय मुनिने निमिको आश्वासन दिया। अत्रव्य तीसरे, सातवें, नवें, ग्यारहवें मासोंमें सांबत्सरिक क्रियाका नियम चल पडा ! इन मासोंमें पिण्डदानकी विधि बन गयी है। प्रेतका यह कार्य पूरे एक वर्षमें पूर्ण होता है। कितने प्राणी इस लोकसे जाते हैं और जाकर बहुतोंको अन्य लोकमें भी पहुँचना पड़ता है। पिता-पितामह, पुत्रबधु, म्त्री, जातिवाले, सम्बन्धीजन और बन्धु एवं बान्धक इन बहुसंख्यक प्राणियोंसे सम्बन्ध रक्षनेवाला यह संसार स्वप्नके समान मिथ्या और सारहीन है। किसीकी मृत्यू हो गयी तो उसका स्वजन कुछ समय रोता है और फिर मुँह पीछे करके लौट जाता है। स्नेहरूपी बन्धनसे प्राणी जकड़ा हुआ है फिर आधे क्षणमें वह स्नेह बन्धन कट भी जाता है। किसकी कौन भाता. किसका कौन पिना, किसको कौन स्त्री और किसके कौन पुत्र हैं। प्रत्येक युगमें इनके सम्बन्ध होते-टूटते रहते हैं। अतः इनपर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिये। संसार मोहकी रस्सीमें बैधा है। मृतक व्यक्तिके लिये संस्कारको विधि ब्रद्धा एवं स्नेहपूर्वक की जाती है इसीलिये उसे 'श्राद्ध' कहते हैं।

माता. पिता. पुत्र और स्त्री प्रभृति संसारमें आते हैं तथा चले भी जाते हैं अतः वे किसके | हैं और हमरा किससे सम्बन्ध हैं ? मृत प्राणीके लिये प्रस्थान कर गये। [अध्याय १८८]

प्रेत-संस्कार सम्पन्न हो जानेपर वह पितरोंकी श्रेणीमें सम्मिलित हो जाता है फिर प्रत्येक भासकी अमावास्या तिथिके दिन उसके लिये तर्पण करना चाहिये। खाद्यणके मुखर्मे हवन करनेसे अर्थात् ब्राह्मणको भोजन करानेसे पितामह एवं प्रयितामह सदाके लिये तृप्त हो जाते हैं पितृयज्ञके प्रतिनिधि आन्नेयमुनिने इस प्रकारकी निश्चयात्मक बात बताकर कुछ समयतक भगवान् श्रीहरिका ध्यान किया और वहीं अन्तर्धान हो गये।

नारदजी कहते हैं-- मूने हमने आत्रेयके लिये जो संस्कार सम्बन्धी बात बतायी है और तुमने उसका श्रवण भी किया है, वह प्राय: चारों वर्णीसे सम्बन्ध रखता है अतः उसे विधिपूर्वक करना चाहिये। तभीसे तपके परम धनी ऋषियाँके द्वारा प्रत्येक मासकी अमाबास्याके दिन न्यायके अनुसार यह पितृयज्ञ होता आ रहा है। निमिद्वारा निर्दिष्ट यह यज्ञ द्विजातियोंको मन्त्रसहित और शुद्रवर्गको बिना मन्त्र पढे करना चाहिये—यह विधि है। तबसे इसका नाम 'नेमिश्राद्ध' पढ एका और द्विजातिवर्णके प्राणी सदा इसे करते आ रहे हैं। महाभाग ! तुम मुनिगणोंमें परम प्रतिष्ठित हो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ माधवि इस प्रकार कहकर नारदम्नि अमरावतीके

NA THE TRANS

# श्राद्धके दोष और उसकी रक्षाकी विधि

धरणीने कहा—भगवन्। ब्राह्मण. क्षत्रिय | सद्गतिके लिये भोजन आदि करानेका विधान बैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंको जिस विधिसे हैं—यह प्रसङ्घ में सुन चुकी। प्रभो। ऐसा वर्णन श्राद्ध करना चाहिये, इन्हें जैसे अशीच लगता है। मिलता है कि चारों वर्णीके सभी व्यक्तियोंका और जैसे शुद्ध होते हैं तथा जिस विधिसे प्रेतकी | कर्तव्य है कि उत्तम ब्राह्मणको ही दान दें। मेरे

हृदयमं यह शङ्का है कि दान किसे देना उचित्र है ? प्रेतश्राद्धका दान ग्रहण करना निन्दित एवं गर्हित कार्य है अत- पुरुषोत्तम! आपसे मैं यह भी जानना चाहती हैं कि विप्रसमाजमें जिस ब्राह्मभने प्रेतभाग स्वीकार कर लिया, वह क्या कर्म करे, जिससे उसके पाप दूर हो जायें और दाताका भी श्रेय हो।

सुतजी कहते हैं — ऋषियों जब पृथ्वीदेवीने इस प्रकार परम प्रभुसे प्रश्न किया तो शङ्क एवं इन्द्रिभवाँकी स्वति होने लगी। उस समय वराहरूपचारी भगवान् नारायणने भगवती वसुंधरासे कहा।

भगवान् वराष्ठ्र बोले—देवि! ब्राह्मण जिस प्रकार दाताका उद्धार कर सकते हैं, वह मैं तुम्हें बताता है। जो सहस्रण अज्ञानमें प्रेतके निमित्त दिया हुआ अन्न ग्रहण कर लेता है, उसे शरीरकी शृद्धिके लिये एक दिन और रात निराहार रहकर प्रायश्चित करना चाहिये। ऐसा करनेसे वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। उसे पूर्वकी ओर बहनेवाली नदोमें विधिके अनुसार स्नानकर प्रात:-संध्या करनेके बाद हर्पण, अपनिमें तिलका हवन, शान्तिपाठ एवं भङ्गलपाठ करना चर्णहेये फिर पञ्चगव्य-पान और मधुपर्कका सेवन परम शुद्धिका साधन है। तदनन्तर गूलरकी लकड़ीसे बने हुए पात्रमें शान्तिका जल लेकर यह बाह्यण अपने घरका मार्जन करे। पापोंको भस्म करनेके लिये 🛭 देवताओंका मुख अग्निका काम करता है, अत समस्त देवताओंका क्रमशः तर्पण, भूतांके लिये बलि तथा इसके बाद ब्राह्मणीको भोजन कराना

हैं अतः गोदान भी करे ऐसी विधिका पालन करनेसे परमर्गत होती है। जिसके पेटमें प्रेतनिमित्तक अन्त हो और काल धर्मके अनुसार उसके प्राण प्रयाण कर जार्ये तो वह ब्राह्मण कल्पपर्यन्त भयंकर नरकमें निवास करता है और उसे कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं। बादमें वसे सक्षसकी योनि मिलती है। इसलिये दाता और भोका-- दोनॉको स्वकल्याणार्थं प्रायक्षित्तं करना निहान्तं आवश्यक है। माधिस। गौ, हाथी, घोड़ा तथा समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ दानमें लेनेवाला ब्राह्मण भी यदि मन्त्रपूर्वक प्राविश्वतका कार्य सम्पन्न कर ले तो निश्चय हो उसमें दाताके छद्धार करनेको शक्ति आ जाती है।

जो ज्ञानसे सम्मन्न तथा वेदका अभ्यास करनेमें सदा संलग्न रहता है, वह ब्राह्मण स्वयं अपनेको एवं दाताको तारनेमें पूर्ण समर्थ है— इसमें कोई संशय नहीं। बसुधरे! वीनों वर्णोंका परम कर्तव्य है कि वे कभी भी आहाणका अनादर न करें। देवकार्यके अवसरपर, जन्मनक्षत्रके दिन, श्राद्धकी तिथिमें, किसी पर्वकालपर अथवा प्रेत सम्बन्धी कार्यमें प्रवीण ब्राह्मणका सम्मिलित करे। जो वैदिक विद्या जानता हो, जिसकी द्ववमें निष्ठा हो जो सदा धर्मका पालन करता हो, शीलवान्, परम संतोषी, धर्मज्ञानी, सत्यवादी, क्षमासे सम्पन, शास्त्रका पारगामी तथा अहिसावतो हो, ऐसे ब्राह्मणको पाकर उसे तुरंत दान देना चाहिये। यही - स्नाह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थ है। 'क्एड' अथवा 'गोलक' ब्राह्मणकी चाहिये। गौके दान करनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते | दिया हुआ दान निष्फल हो जात! है।\* वह

<sup>&</sup>quot; फिद्रके राजते हुए जार पुरुषसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह बालक कुण्ड फहानाता है और जिसे पेतिकी भृष्युके पक्षात् स्त्री अन्य पुरुषसे जन्म देती है। इसे 'गोलक' संतान कडते हैं।

देवकार्यमें कदाचित् एक भी कुण्ड या गोलक ब्राह्मण उपस्थित हो जाय तो उसे देखकर पितर निराश होकर लौट जाते हैं।

यशस्त्रिन अपात्रको भी कभी दान न दे। इस सम्बन्धमें एक प्राचीन प्रसङ्ग कहता है, तुम उसे सुनो। अवन्तीपुरीमें पहले एक मनुके वंशमें उत्पन्न परम धार्मिक राजा रहते थे जिनका नाम मेधातिथि था। उनके अत्रिगोत्रकुलोद्भव प्रोहितकः नाम चन्द्रशर्मा था, जो सदा वेद-पाठमें संलग्न रहते थे। राजा मेधातिथि अत्यन्त दानी थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको गौएँ दान दिया करते थे विधिके साथ सौ गौएँ रोज दान करनेके पश्चात् हो उनका अन्य ग्रहण करनेका नियम था। वैशाखमासमें उन महासजने अपने श्राद्ध-दिवसपर अनेक ब्राह्मणींकी पिताके आमन्त्रित किया। फिर उन ब्राह्मणी एवं गुरु (शजपुरोहित) के आनेपर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और विधिके साथ श्राद्धकार्य प्रारम्भ हुआ। पिण्ड-प्रदानके बाद अन्नदानका संकल्प करके इसे ब्राह्मणोंमें वितरित किया गया, पर उसी विप्रसमाजमें एक गोलक ब्राह्मण भी था। राजाने श्राद्धमें संकल्पित अन्न उस ब्राह्मणको भी दिया, जिससे श्राद्धमें एक महान् दोष उत्पन्न हो गया। इसी कारणसे राजा मेधार्तिथके पितर स्वर्गसे नीचे उत्तर आये और उन्हें कॉंटोंसे भरे हुए जंगलमें रहना पड़ा और रात-दिन भूखः प्यासकी पीड़ा उन्हें सताने लगी। एक समयकी बात है—स्वयं राजा पेधातिथि संयोगवश दो-तीन परिजनोंके साथ मृगयाके लिये उसी जंगलमें पहुँच गये। राजाने वहाँ उन हो सके

दाताको मरकमें पहुँचा देता है। पितृसम्बन्धी या पितरांको देखकर पूछा---'महानुभाव। आपलोग कौन हैं? और आपलोगोंकी ऐसी दशा कैसे हुई? आप सभी किस कर्मके कारण यह दारुण दुःख भाग रहे हैं /-- यह मुझे बतानेकी कृपा करें।'

> पितरोंने कहा—हमारे वंशकी निरन्तर वृद्धि करनेवाला एक शक्तिसम्पन्न पुरुष है। लोग उसे पेधाविधि कहते हैं। हम सभी इसीके पितर हैं; किंतु इस समय नरकमें पड़े हैं। देवि उस समय पितरांकी यह बात सुनकर राजा मेधातिथिके हदयमें अवर्णनीय दुःख हुआ। उन्होंने पितरोंको सान्त्वना दी। साथ ही कहा—'पितृगण! मेधातियि तो मैं ही हैं। आपलोग मेरे ही पितर हैं। मैं जानना चाहता हैं कि किस कर्मके दोवसे आपको नरकर्मे जाना पडा है।'

> पितर बोले—पुत्र। तुमने जो हमलोगोंके लिये श्राद्धमें अन्न संकल्प किये, दैववश वह अन एक गोलक ब्राह्मणके पास पहुँच गया अतः श्राद्ध-कर्मं दृषित हो गया, उसीके फलस्वरूप हमें नरकमें जाना पड़ा और उसी समयसे हम दुःख भोग रहे हैं। हमारे मनमें इच्छा है कि हमको किसी प्रकार पुनः स्वर्ग सुलभ हो। पुत्र तुम तो सम्पूर्ण प्राणियाँके हितमें सदा संलग्न रहते हो दान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम्हारे द्वारा अनमिनत गौएँ दानमें दी जा चुकी हैं। दक्षिणाएँ भी तुमने पर्याप्त दी हैं। इसी पुण्यके प्रभावसे हम स्वर्ग पाना चाहते हैं। पर तुम्हें पुनः एक बार श्राद करना चाहिये जिससे हम सभी पितराँका उद्घार

वसुंधरे ! पितरोंकी बात सुनकर राज! मेधातिथि | घर वापस गये और उन्होंने अपने पुरोहित चन्द्रशर्माको बुलाया और उनसे उपर्युक्त वृत्तान्त कहा तथा पुन: श्राद्ध करनेकी इच्छा व्यक्त की और निवेदन किया कि इस ब्राह्ममें 'कुण्ड-गोलक' ब्राह्मण सर्वथा न बुलाये जाये

दैवि! राजा मेधानिधिके आदेशसे पुरोहित चन्द्रशर्माने ब्राह्मणोंको पुनः ब्रुलाकर पिण्डदान एवं श्राद्ध सम्यन्न कराया और ब्राह्मणॉको भोजन कराया फिर दक्षिणाएँ देकर अनकी पूजा की इसके बाद सबको विदा करके उन्होंने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात् राजः पुनः वनमें गये और वहाँ उन्हानि अपने उन पितरोंको हुष्ट-पृष्ट तथा परम पराक्रमीरूपमें देखा। अब उन नरेशके हर्षकी सीमा न रही। उस अवसरपर पितरोंमें श्रद्धा रखनेवाले राजा मेधातिधिको देखकर पितराँके मुख्यमण्डलपर भी प्रसन्नता छ। गयी और उन्होंने कहा—'तुम्हम्स कल्याण हो। तुमने हमारा हित कर महान् कार्य सम्मन्न किया है। अब हम स्वर्गको जाते हैं।'

देखि। ब्राह्मपें संकल्पित अन्तपात्र ब्राह्मणके अभावमें गौको दे अधवा गौके अभा<del>व</del>में भी यलपूर्वक उसे नदीमें छोड़ दे, पर किसी प्रकार भी अपात्र, मास्तिक, गुरुद्रोही, गोलक अथवा कुण्डको वह अन्त न दे

भाषिनि ! इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करके सभी पितर स्वर्ग चले गये और राजा मेधातिथि ब्राह्मणाँके साथ अपनी पुरीको लौटे। उन्होंने पितरोंकी आज्ञाका यदाविधि पालन किया देवि! यह इसीलिये मैंने तुम्हें बताया है कि एक भी उत्तम ब्राह्मण मिल जाय तो वही पर्याप्त है। उसीकी कुपासे यज्ञकर्ता कठिनाइयोंसे तर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं। वह एक ही विश्र दाताको इस प्रकार पार करनेमें समर्थ है, जैसे अगाध जलको पार करनेके लिये एक नाव। वसुंधरे! अतएव सुपात्र बाह्मणको ही दान देना चाहिये। देवता, दानव, मानव, राक्षस, मन्धवं और उत्म--इन सभीके लिये यह विधान है।

[अध्याय १८९]

#### ALCOPATATA ALCO

# श्राद्ध और पितृयज्ञकी विधि तथा दानका प्रकरण

पृथ्वी बोली—भगवन् देवता, मनुष्य, पशु, एवं पक्षी प्रभृति सभी प्राणी कालबर प्रेत होते हैं, वे कभी नरकोंमें जाते हैं और पुन: संसारमें भी आते हैं, अब मैं यह जानना चाहती हूं कि पितर कौन-से हैं, जिन्हें विधिपूर्वक अर्पण करनेसे श्राद्ध-सम्बन्धी पदार्थ भोजनके लिये उपलब्ध होता है ? प्रत्येक मासमें संकल्पपूर्वक दिया गया पिण्ड किस प्रकार पितरोंके पास पहुँचता है ? पितृक्रियासे सम्बन्ध रखनेवाले श्राद्धमें | आनेपर नक्षत्र और तिथिकी जानकारी प्राप्त

कौन पितर भोजन पानेके अधिकारी हैं? इस विषयमें मुझे महान् कौतुहल हो रहा है, कृपया निर्णयपूर्वक बतलायें।

भगवान् वराह बोले—देवि। तुम मुझसे जो पूछती हो, उसे मैं बताता हूँ : माषवि ! पितृसम्बन्धी यज्ञोंमें भाग पानके जो अधिकारी हैं, उन्हें सुनो—पिता, पितामह तथा प्रपितामह—इन पितरोंके लिये पिण्डका संकल्प करना चाहिये। पितृपक्ष

करके पितरके लिये उन्हें पुण्यपर्व मान ले। उन्हों | मधुर अन्त खानेके स्वधाववाले हों, ऐसे अवसरोंपर पिण्डदान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है। शुपलोचने! जिन ज्ञानक्षान् पुरुषोंको जिस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करनेका विधान है, सह सभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम साक्षान होकर सुनो। ब्रह्मयञ्ज, देवयञ्ज, भूतयञ्ज और मनुष्ययञ्च ये अनेक प्रकारके यज्ञ हैं। कुछ द्विजाति अहायज्ञ, कुछ गृहस्थाश्रममें रहकर भूतयञ्च तथा मनुष्ययञ्च करके इष्टदेवको उपासना करते हैं। अब मैं पितृयज्ञका वर्णन करता हैं, उसे सुनोः। वरारोहे । जो लोग सौ यह करते हैं, उन सभीके द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना होती है. तुम्हें मैं यह बिलकुल सत्य बात बताता हूँ. माधवि। हव्य एवं कव्य ग्रहण करनेके लिये देवताओंका मुख अग्नि है। यहोंमें आधस्थ्य ('उत्तराग्नि) दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि प्रयुक्त होती हैं। इन सभी अग्नियोंमें मैं ही व्याप्त हैं एवं समस्त कार्यों तथा देवयज्ञीमें भी पावनरूपसे में ही व्यवस्थित हैं। देवतीर्थीमें भिक्षुक, वानप्रस्थी और संन्यासी-इनका सत्कार करना उचित है; किंतु श्राद्धमें इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिये: क्योंकि देवताओंके निमित्त ही इनकी पूजा करनेका विधान है। अब ओ वर्ती ब्राह्मण श्राद्धमें निमन्त्रित करनेके लिये बोग्ध हैं, उनका निर्देश करता हैं। जो अपने घरपर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संयमी, इन्द्रिय विजयो, उदासीन, सत्यवादी श्रोतिय एवं धर्मका प्रचारक है-ऐसे ब्राह्मणकी श्राद्धके लिये ग्राह्य मानम चाहिये। माधवि जो वेद-विद्याके प्रमामी तथा स्वच्छ एवं

ब्राह्मणोंको पितृयज्ञ-सम्बन्धी श्राद्धमें भोजन कराना हितकर है। सुन्दरि श्राद्धमें सर्वप्रथम देवतीर्थीमें अवगाहन करनेकी आवश्यकता है। पहले अग्निमें हवन कर बादमें विधिका पालन करते हुए पितरके निमित्त ब्राह्मणोंके मुखमें हवन करना डिप्स है

देवि! ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र ये चारों वर्ण श्राद्ध करनेके अधिकारी हैं। श्राद्धके पदार्थको कुत्ते, भुगें, सूअर तथा अपवित्र व्यक्ति न देख सकें जो अपनी श्रेणीसे च्युत हो गये हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ है, जो सब प्रकारके अकार्य कर्म करते रहते हैं तथा जो सर्वभक्षी हैं, ऐसे ब्राह्मणको पितृयज्ञसे सम्बन्धित श्राद्धको नहीं देखना चाहिये। यदि कदाचित् ऐसे बाह्यणोंकी दृष्टि श्राद्धपर पड गयी तो उसे 'आस्रो श्राद्ध' कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके लिये वापरका अवतार ग्रहण किया था तो ऐसे श्राद्धोंको मैं बलिको दे चुका हैं। इसलिय विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पितृयज्ञोंमें ऐसे ब्राह्मणोंको सम्मिलित न करे, जहाँ सर्व-साधारणकी दृष्टि न पड़े, ऐसे स्थानमं पवित्र होकर तर्पणपूर्वक ब्राह्मणको श्राद्धमें भोजन कराये भूमे भन्त्र पढ़कर पितरोंका आवाहनकर तीन पिण्ड देने चाहिये इन पिण्डांके अधिकारी पिता, पितामह तथा प्रपितामह हैं प्रति मासमें अपसव्य श्लोकर इनके लिये तिलोदक तथा पिण्डदान करना चाहिये। फिर वैष्णवी, काश्यपी और अजया इन नामांका उच्चारणकर सिर झुकाकर तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिये।

देवि। इस प्रकार पिण्ड-दान करनेसे पितर प्रसन्न हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं है सृष्टिके प्रारम्भमें तीन पुरुष पितरोंके रूपमें प्रकट हुए थे। पिण्ड ही उनका आहार है। देवता असर, वक्ष, राक्षस-गन्धर्व एवं पन्नग—ये सब-के-सब वायुका रूप धारण करके पितृयज्ञ करनेवाले पुरुषकी आद्धक्रियाके छिद्रपर दृष्टि लगाये रहते हैं—यह निश्चित है। जो विवेकी ध्यक्ति पितृयज्ञ करते हैं उन्हें पितरोंकी कृपासे आयु, कोर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदाके लिये सुलभ हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं। यही नहीं — अपने इस उत्तम कर्मके प्रभावसे वे मनुष्य परम पवित्र लोकांके अधिकारी हो जाते हैं और वे प्रेत एवं पशु पक्षोको योनिमें नहीं पड़ते हैं। ऐसा पुरुष नरकमें गये हुए अपने पितरोंका उद्धार करनेमें पूर्ण समर्थ **बन** जाता है। देवताओं तथा पितरांकी उपासना करनेवाला मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी पूरी विधिक साथ द्विजाति वर्गके पितरींको तृप्त कर सकता है। श्राद्धमें तृप्त हुए पितर उस प्राप्त वस्तुको अविनाशी मानते हैं। जिनको पितरोंके प्रति श्रद्धा है, उनकी भी परमगति होती है। इस प्रकारके ज्ञानीजन मृत्युके पश्चात् सत्त्वगुणसे सम्पन्न शक्लमार्गसे प्रयाण करते हैं

देवि. जिनके मनपर अज्ञानका आवरण है, जो कृतका एवं प्रचण्ड मूर्ख हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकडों रिस्सयोंसे बैधकर भयकर नरकमें गिरते हैं। पर जो मानव कल्पपर्यन्तके लिये नरकमें एड़े हैं, उनके भी पुत्र अथवा पौत्र यदि कहीं ब्राद्ध-क्रिया कर दें तो उसके प्रभावसे उन प्राणियोंकी सद्गति हो जाती है। अमावास्याको जो जलाशयमें जाकर पितरोंके निमित्त विन्दुमात्र

भी जल देते हैं उससे उनके नरकस्थित पितरोंको भी तृष्ति प्राप्त हो जाती है। जो द्विजातिवर्गके पुरुष पितरोंके लिये भिक्तपूर्वक सर्पण, तिलाञ्जलि एवं पिण्डपातप्रभृति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पितरोंको नरकसे मुक्ति मिल जाती है और ये सदाके लिये तृष्त हो जाते हैं। श्राद्धमें मूलस्की लकड़ीके पात्रसे तिल और जलद्वारा तर्पणको बड़ी पहिमा है पितरोंका उद्धार करनेके लिये ब्राह्मणीके बचनपर श्रद्धा रखना और अपने वैभवके अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम आवश्यक है नीले साँड़ छोड़नेसे जो पुण्य भूमण्डलपर होता है, उसके प्रभावसे पुरुषके पितर छाछठ हजार वर्षातक बन्द्रमाके लोकमें आनन्दपूर्वक निवास करते हैं उन्हें भूख-प्यास नहीं लगती:

श्राद्धः तर्पण गृहस्थोंके लिये महान् धर्म है चोंटी आदि जङ्गम प्राणी एवं आकाशमें विचरनेवाले जीव गृहस्थांके आश्रयपर ही जीवन सारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं गृहस्थाश्रम ही सभी धर्मोंका मूल है। सारे वर्ण एवं आश्रम इसीपर आधृत हैं। इस आश्रममें रहकर जो व्यक्ति प्रति मास पर्व तथा प्रत्येक निर्दिष्ट तिथिपर श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा पितरोंका निश्चय हो उद्घार हो जाता है। मृहस्थके घरमें धर्मपूर्वक श्राद्ध करनेसे जैसा फल प्राप्त होता है, वैसा फल यज्ञ, दाने, अध्ययन, उपवास, तीर्थस्नान, अग्निहोत्र तथा विधिपूर्वक अनेक प्रकारके दानाँसे भी प्राप्य नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रके शरीरमें प्रविष्ट पितृगण पिता, पितामह एवं प्रिपतामहके रूपसे प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप उनके जनक हैं। पहले कथी अग्निमें हवन न करके ब्राह्मणके मुखमें हवन किया गया अर्थात् ब्राह्मणको भोजन कराया गया। भूमियर कुश बिछाकर पिण्ड संकल्प करके

उनपर रख दिये गये। उस पिण्डसे पितृदेवींको अजीण हो गया और उन्हें महान् पीड़ा होने लगी। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दुःखसे अत्यन्त संतप्त होकर वे सोमदेवके पास गये। सुन्नोणि! अजीणंसे दुःखी उन पितरोंपर चन्द्रमाकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मधुर वाक्योंसे उनका स्थागत किया।

सोमने पूछा—'पितरो। तुम्हारे इस दु:खका क्या कारण है ?' इसपर पितरांने कहा—'सोमदेव आप हमारी बातें सुननेकी कृषा करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकरके शरीरसे उत्पन्न हुए हम तीनों पितृदेवता हैं हमलोगोंकी नियुक्ति श्राद्धमें हुई थी। पुत्र आदि द्वारा दिये गये पिण्डोंसे हम अत्यन्त तृप्त हो गये। यहाँतक कि हमें अजीर्ण हो गया। इसीसे हम दु:ख पा रहे हैं '

सोमने कहा—'पितृगण! मैं तुमलोगोंका मित्र यन जाता हूँ। अब तुम तोन ही नहीं रहे। एक चौथा पितर मैं भी बन गया अब हम सभी ऐसी जगह चलें, जहाँ हमारे कल्याण होनेकी सम्भावना हो।' वसुंधरे! सोमके इस प्रकार कहनेपर वे पितर उनके साथ सुमेरुपर्वतके शिखरपर गये जहाँ पितामह ब्रह्माजी ब्रह्मियोंद्वास सेवित एवं सुशोभित हो रहे थे, सभीने उन्हें प्रणाम किया फिर सोमने उनसे कहा—'भगवन्। ये पितर अजीर्णसे पीड़ित होकर आपकी शरण आये हैं आप इन्हें क्लेश नाशका उपाय करें।'

इसपर श्रीब्रह्माजी एक मुहूर्ततक परम योगीश्वर भगवान् श्रीहरिके ध्यानमें लीन रहे। फिर भगवान् श्रीहरिने प्रकट होकर उनसे कहा बहान्! यह मेरी वैष्णवी मायाका ही प्रभाव है कि पहले जो देखता थे वे अब पितरके रूपमें प्रकट हैं। मेरे अङ्गरे निकले हुए पिता ब्रह्माके रूप, पितामह विष्णुके रूप तथा प्रियतमह रुद्रके रूप भाने जाते हैं। मत्येलोकमं श्राद्धके अवसरपर इन्हें पितृ-देवताके रूपमें नियोजित किया गया है। ब्राह्मणोंके हितार्थ विष्णुमायाकी आज्ञासे प्रजा इन्हें पितृयज्ञांसे तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण दूर होनेका उपाय बतला रहा हूँ। धूप्रकेत् और विभावसु\* नामके शाण्डिल्य मुनिके दो तेजस्वी पुत्र है। मानवमात्रके लिये यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते समय पहले अग्निको भाग देकर शेष पिण्ड उन तेजस्वी विभावसुके साथ ही पितरोंको अप्रित करें।'

परम प्रभुके इस कथनपर ब्रह्माजीने मन-ही-मन हञ्यवहृत अग्निका आवाहन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वभक्षी अग्निदेव उनके पास आये, अग्निका शरीर प्रचण्ड तेजसे उद्दोप्त हो रहा था। मेरी प्रेरणास ब्रह्माजीने उन्हें पाँच प्रकारके यज्ञोंमें भाग पानेका अधिकारी बनाया और अग्निसे कहा 'हुताशन! तुम ब्रह्मस्वरूप हो। पितराँके निमित ब्राद्धमें दिये गये पिण्डके भगमं—'ॐ अग्निये कव्यवाहनाय स्वाहा'— इस मन्त्रद्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पानेका अधिकार दिया जाता है। तुम्हारे बाद मरुद्गणसहित देवता भाग प्राप्त करनेके अधिकारी हाँगे तुम सभीके ग्रहण कर लेनेपर साथका अन्न पितरोंके लिये पथ्यस्वरूप हो जायगा और सोमसहित पितर उसके अधिकारी होंगे

वसुंधरे! ब्रह्माकी इस व्यवस्थासे अग्नि, देवता एवं पितर ब्राह्मके भागी बने। तबसे अग्नि एवं सोमके साथ पितृयज्ञमें सभीका पितरोंके साथ भोजन करनेका सदाके लिये नियम बन

<sup>े</sup> वे अप्तिके भी नामन्तर है।

गया जगत्को प्रश्नव देनेवाली पृथ्वी देवि। इस नियमका अनुसरणकर पितरोंके निमित्त श्राद्ध करते समय सर्वप्रथम पिण्ड अगिनको देकर पश्चात् पितरोंको तृप्त करना चण्डिये वसुंधरे। इस प्रकार जो मनुष्य मन्त्रोंका उच्चारणकर विधिके साथ पितरोंके लिये श्राद्ध करने हैं, वे तृषा हुए पितरोंको कृपासे निरन्तर सुख-समृद्धिके भागी होते हैं

देखि! अब श्राद्धकी श्रेणीमें जो निन्हा हैं। उन ब्राह्मणोंका विवेचन करता हैं। नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी काले दाँतवाला, कण (एक नेत्रसे रहित), लम्बोदर, नाच करनेवाला, गायक, कपडा रैंगकर जीविका चलानेवाला, वेदविक्रयी, सभी वर्णीसे यज्ञ करानेवाला, राजाका सेवक, क्यापारके निमित्त खरीदने एवं बेचनेवाले ब्रह्म-योनिमें उत्पन्त, निन्दक, पतित, संस्काररहित, गणक, गाँवमं घूमकर याचना करनेवाला, दीक्षित, काण्डपृष्ठ (शस्त्र लेकर घूमनेवाला), सृदेखोर, रसविक्रेना, वैश्यकी वृत्तिसे जीविका चलानेवाला. चौर, लेखकार, याजक, शौण्डक (शराब बनानेवाला), गैरिक (गेरुआ कपडा पहननेवाला) द्रान्यों, सभी वर्णसे सम्बन्धित कार्यमें रत तथा सब कुछ बेचनेमें तत्पर—ये सभी ब्राह्मण श्राद्धः कर्मके लिये निन्छ माने जाते हैं। इन्हें पितरोंके निमित्त श्राद्धमें भोजन नहीं कराना चाहिये। पण्डितसमाजका कथन है कि जो ओविकाके निमित्त दूर चले जाते हैं, रस बेचते हैं तथा धूर्त एवं विलविक्रयी हैं. ऐसे ब्राह्मणोंके श्राद्धमें सम्मिलित हो जानेसे वह श्राद्ध राजस हो जाता है। देवि। इनके अतिरिक्त मैंने जिन निन्दित ब्राह्मणोंको बताया है वे सभी ब्राह्मण राजस हैं। माधवि श्राद्धसम्बन्धी कर्मोंमें पितरोंके लिये। पिण्डदान करते समय ऐसे पङ्किद्षित ब्राह्मणाँका दर्शनतक नहीं करना चाहिये। यदि ऐसे आहाण श्राद्धमें भोजन करते हों और उनपर श्राद्धकर्ताको दृष्टि पड़ गयी तो उसके पितर छः महीनाँतक दारुण दुःख उठाते हैं, बसुधे! यदि कहीं ऐसी तृदि हो जाय तो श्राद्धकर्ता और भोका दोनोंके लिये आवश्यक है कि वे यथाशीच्र प्रायक्षित्त करें। प्रायक्षितका स्वरूप है कि प्रश्वलित अग्निमें घृतका हवन, सूर्यका दर्शन, सिरका मुण्डन, पिता-पितामह अग्रदिके लिये पुनः गन्ध-पुध-धूप आदिसे पूजन अर्घ्य सथा तिलोदकका दान एवं विधिके साथ पित्रत्र होकर वह ब्राह्मण-धीजन आदि कराये।

सुन्दरि! अब पुनः एक अन्य बात बताता हैं, उसे सुरो। ज्ञानद्वारा जिसका अन्त-करण पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण विधिके अनुसार मन्त्रशुद्धि करे। माधवि। जो कधी भी मृतक सम्बन्धित अन्तका भक्षण नहीं करते हैं ऐसे आध्यणको वैश्वदेवनिमित्तक भाग देना चाहिये उन्हें आद्धोंमें भोजन कराना अनुचित है। जो ब्राह्मण श्राद्धमें प्रेतान्त खाते हैं, अब उनका दोष बताता हैं। प्रेतान खानेके प्रभावसे ऐसे दम्भी मनुष्यकी नरकमें जाना पड़ता है। अब इसकी शुद्धिका उपाय बनलाता हैं। ऐसे द्विजातिपुरुषका कर्तव्य है कि माधमासके द्वादशी तिथिको पुष्य नक्षत्रमें मधु और फलसे पिनरोंको तृप्त करके पृतयुक्त खोरका प्राशन करे। 'मुझे पवित्रता प्राप्त हो जाय'— इस संकल्पसे वह कपिला गौका दान करे तथा अपने कल्याणको अभिलायसे पितृ-श्राद्ध सम्पन्न कर, युग्य ब्राह्मणको भोजन कराकर विसर्जन करना चाहिये।

विशालाक्षि! अमावास्या तिथिको दन्तभावन

करना प्राय: सभीके लिये निविद्ध है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमाबास्याको दातुन करता है उसके इस कर्मसे चन्द्रमा, देवता तथा पितर कष्ट याते हैं। रात बीत जानेपर जब प्रात:काल हो जाय और सूर्यकी किरणें प्रकाशित होने लगें तो दिनका कार्य आरम्भ करे। यह काम ब्राह्मणको सविधि सम्पन्न करना चाहिये। पितरोंके प्रति श्रद्धाः रखनेवाला मानव बाल बनवाने, नाखुन कटबाने और तेल लगाकर स्नान करनेके पश्चात् पवित्र पक्कान्न तैयार करे। पाक वन जानेपर दिनके मध्यकालमें ब्राद्ध करनेकी विधि है। फिर तीर्थके शुद्ध जलके द्वारा ब्राह्मणको पाद्य देकर मण्डपके भीतर प्रवेश कराकर विधिके साथ अर्घ्यपूर्वक चन्दन, माला, धूप-दीप, वस्त्र और तिल एवं जलसे पूजा करनी चाहिये। फिर भोजनके लिये सामने पात्र रखे और भस्मसे मण्डलकी रचना करे। पृथक पृथक मण्डल होनेसे पश्चिका दोष नहीं लगता फिर अग्निसम्बन्धी कार्य सम्पन्न करके अन्तपरिषेषण करे सपात्रक \*श्राद्धमं पितरोंको लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना पड़ता। इसमें केवल ब्राह्मणसे प्रार्थना करे 'द्विजदेव! अब आपको सुखपूर्वक पाजन करना चाहिये। बिद्धान् पुरुष भोजन करते समय 'रक्षोघन मन्त्र' का भी पाठ करें। ब्राह्मणके तुप्त हो जानेपर अन्न विकरण करनेका विधान है। है इसमें कोई संशय नहीं। [अध्याय १९०]

इसके पश्चात् दूसरा आसन देकर पिण्ड देना साहिये। भूमिपर कुश बिछाकर दक्षिणकी ओर भुख करके पिता, पितामह और प्रपितामह—इन पितरांके लिये पिण्ड-अर्पण करे। फिर अपनी संतानमें वृद्धि होनेके उद्देश्यसे विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। पूजाके अन्तमें ब्राह्मणके हाथमें अक्षय्योदक देना चाहिये। जब ब्राह्मण संतुद्ध हो जायें तो स्वस्ति-वाचनपूर्वक विसर्जन करे। वसुधे! जबतक तोनों पिण्ड पृथ्वीपर रहते हैं, तबतक पितराँको सुख मिलता रहता है।

फिर श्राद्धकर्ता आचमन करके पवित्र हो शान्ति-निमित्तक जल दे। फिर जहाँ पिण्डपात हुआ है, उस भूमिको वैष्यवी, काश्यपी और अक्षया—इन नामाँका उच्चारणकर सिर झुकाकर प्रणाम करे। पहला पिण्ड स्वयं ग्रहण करे, दूसरा पत्नीको दे और तीसरा पिण्ड पानीमें डाल दे, फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओंका विसर्जन करे। इस प्रकार पिण्डदान करनेसे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं उन पितरोंकी कृपासे लम्बी आयु, पुत्र-पौत्र तथा सम्पत्ति सुलभ हो जाती है। श्राद्धके अवसरपर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणांको तथा योगियोंको भी श्राद्धसम्बन्धी बस्तुएँ समर्पण करे। अन्यथा वह श्रद्ध फल-प्रदान करनेमें असमर्थ हो जाता

### 'मधुपर्क' की विधि और शान्तिपाठकी महिमा

**पृथ्वी बोली—धगवन्। यद्यपि आपसे मैं | एवं पुण्य है** ? बहुत कुछ सुन चुकी, किंतु अभी तृप्ति नहीं हुई।

भगवान् वराहने कहा—देवि। मैं 'मधुपर्क' की अब मुझपर दशकर आप यह बतानेकी कृषा उत्पत्ति और दानका प्रसङ्घ बताता हूँ, सुनो । इससे कोजिये कि 'मधुपर्क' में कौन पदार्थ किस सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसारकी सृष्टि मात्रामें हो तथा उसके अर्पणकी क्या-क्या विधि हुई, तब मेरे दक्षिण अङ्गरे एक पुरुषका प्रादुर्भाव

<sup>&</sup>quot; किसी देशमें पहले सचाचक काद्ध भी होता है। वहीं अभ-परिवेपलमें स्वयं ब्राह्मण भोजन करते हैं »

हुआ, जो बड़ा द्युतिमान् एवं कीर्तिमान् था। उसे देख ऋहाजीने पूछा—'प्रभो! यह कौन है?' तब मैंने उनसे कहा- 'यह तो मध्यकं है जो मेरे ही शरीरसे उत्पन्न है तथा मेरे भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेवाला है। जो व्यक्ति मेरी आराधनाके समय इस मधुपर्कको अर्पण करता है, उसे वह सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है जहाँ जानेपर प्राणीको शोक नहीं होता।' अब इसके निर्माण और दानकी विधि भी बताता हैं जिसे करनेपर मानव मेरे दिव्य धाममें पहुँच जाते हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पानेकी अभिलाषा हो तो मधु दही और घुतको समान भागमें लेकर मात्र पढ़नेके साब ही विधिपूर्वक मिलाना चाहिये। जो इस विधिका पालन करते हैं, वे मेरे परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधुपकं हाथमें लेकर यह कहना चाहिये—'ॐकारस्यरूप भगवनः यह मधुपकं आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार करनेकी कृपा करें प्रभी! यह आपके ही श्रीविग्रहसे प्रकट हुआ है। संसारसे मुक्त होनेके लिये यह परम साधन है। भक्तिपूर्वक मैंने इसे सेवामें समर्पण किया है। देवेश! आपको मेरा **बार-बार नमस्कार है** '

सूतजी कहते हैं---ऋषियो ! मध्पर्ककी उत्पत्ति, उसके दानका पुण्य-फल तथा ग्रहणकी आवश्यकता सुनकर उतम ब्रतका पालन करनेवाली पृथ्वीदेवीको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान् श्रीहरिके चरण स्पर्श कर पूछा—'भगवन्। आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शान्तिपाठसहित आपके श्रद्धाल् भक्त किस प्रकार अर्पण करें ? कृपया इस महान कर्मकी विश्वि बतायें।

भगवान् वसह कहते हैं — महाभागे। मैं सभी

संसारसे मुक्त हो जाते हैं। तुमने पहले जिस बातकी चर्चा की है, उसे मेरी भक्तिमें रहतेवाले व्यक्ति सम्पन्न करके शान्ति पाठ करें।

शान्तिका पाठ करनेके पश्चात् मेरी भक्तिमें लगे पुरुष मुझे जलाख़िल प्रदान करके पुन इस भावका मन्त्र पर्वे मन्त्रका भाव यह है... 'भगवन्! जिनके द्वारा जमत्की सृष्टि होती है, देवसम्बन्धी यज्ञोंमें कर्मके जो साक्षी हैं, वे प्रभ् स्वयं आप ही हैं। वासुदेव! मुझे शान्ति प्रदान करनेके साथ ही संसारके आदागमनसे मुक्त कर दें '

पृथ्वि! यह सिद्धि, कोर्ति, बलॉमें महान् बल, लाभोंमें परम लाभ और गतियोंमें परम गति है। ऐसे शान्तिपाठका विचारपूर्वक जो पठन करता है, वह मुझमें लीन हो जाता है। संसारमें पुन: उसे आना नहीं पड़ता, इस प्रकार शान्तिपाठ करके मुझे मधुपर्क निवेदन करना चहिये 'ॐ ममो नारायणाय' कहकर मन्त्र पढ़नेकी विधि है। मन्त्रका भाव यह है—'भगवन्! आप सर्वश्रेष्ठ देवताओंके भी स्तष्टा हैं। मधुपर्क आपके नामसे सम्बन्ध रखता है। जो सभी जगह सुपूजित होते हैं, वे प्रभु आप ही हैं। आप संसार सागरसे मेरा उद्धार करनेके लिये यहाँ पधारें और इन पात्रीमें विराजमान हों '

सुश्रोणि। गूलरकी लकड़ीसे बने हुए पात्रमें घी, दही और मधुको समानरूपसे रखकर मधुपकं बनाना चाहिये। यदि शहद म मिल सके हो गुड़ भी भिलाया जा सकता है घृतके अभावमें ं उसकी जगह धानके लावेसे भी काम चल सकता है। दही न मिले तो दूध ही मिला दे। इस प्रकार दही, शहद और प्रसङ्ग बतला हूँ। इसके प्रभावसे मानव दुःखरूपी । घृतः समानमात्रामें मिलाकरः मधुपर्कः ।

ले\* फिर उसे इस प्रकार अर्पित करें—'देवश! रह भी आपके ही रूप हैं। मैं दिश, घृत, मधुसे बना हुआ यह मधुपर्क आपको अर्पित करता हूँ।' यदि सभी वस्तुओंका अभाव हो तो ब्रद्धालु भक्त केवल जल ही हाथमें लेकर यह मन्त्र पढ़े — 'जिन प्रभुकी नाभिसे निकले हुए कमलपर संसारकी सृष्टि अवलम्ब्यत है तथा यहाँ, मन्त्रों और रहस्ययुक्त अपेंसे जिनकी अर्चना होती है, वे भगवान् आप ही हैं। भगवन्! यह मधुपर्क आपसे सम्बद्ध है। इस दिख्य पदार्थको अग्रप स्वीकार करनेकी कृपा करें।'

भगवति. इस मधुपर्कको जो मुझे अर्पित करता है उसे यञ्जसम्बन्धित सभी फल प्राप्त हो जाते हैं और वह मेरे लोकमें चला जाता है।

पृथ्वि। अब दूसरी बात सुनोः मेरे कर्ममें लगे रहनेवालं व्यक्तिके प्राण त्यागनेके समय यह प्रयोग करना चाहिये, उसकी प्राण-यात्राके समय विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर इस संसारमें हो मधुपके देनेका विधान है। प्राण-प्रयाणके समयमें ही अनेक कर्मोंका करना आवश्यक है। मेरा भक्त मरणासन्त (मृत्युको प्राप्त हो रहे) व्यक्तिको सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेवाला मधुपके अवश्य दे। जब देखे कि यह व्यक्ति आतुर हो गया है तो हाथमें उत्तम मधुपके लेकर इस भावका मन्त्र पढ़े—' देवलोकके स्वामी भगवन् जो सारे संसारमें प्रधान हैं तथा सबके शरीरमें जिनको सता शोभा पाती है, वह भगवान् नारायण अग्य हो है। प्रभी मैने! मधुपके आपकी सेवामें भक्तिपूर्वक समर्पित

किया है। इसे आप स्वीकार करें। मृत्युके समय इसी मन्त्रके साथ मधुपर्क दे। पृथ्वि! मधुपर्कके इस सामर्थ्यको कोई नहीं जानता है, अतः सिद्धिके अभिलापीको ऐसा मधुपर्क अकश्य देना चितिये उस समय सर्वप्रथम संसार-सागरसे मुक्त करनेवाले भगवान् श्रीहरिका अर्चन भी आवश्यक है। जो 'मधुपर्क' देता है, उसे परम-गति मिलती है। यह प्रसङ्ग पिविश्न, स्वच्छः सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। जो दोक्षित हो, गुरुमें भक्ति रखनेवाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। मधुपर्कका यह आख्यान पापोंको नष्ट करनेवाला है। जो इसे सुनता है, वह मेरी कृपासे परम दिव्य सिद्धिको प्राप्त होता है।'

भद्रे! 'मधुपर्क' के परिचयका यह प्रसङ्ग मैंने तुम्हें सुना दिया। राजदरबारमें, रमशानभूमिपर अथवा भय एवं दु:खकी परिस्थित सामने आनेपर जो लोग इस शान्तिदायक प्रसङ्गका अध्ययन करेंगे, उन्हें कार्यमें शोध सफलता मिलेगी। इसके प्रभावसे पुत्रहीनोंको पुत्र, भार्याहीनोंको भार्या और पतिहोना स्त्रीको सुन्दर पति मिलता है मानवके बन्धन कटते हैं भूमे सुख देनेबाला महान् शान्तिदायक यह प्रसङ्ग तुम्हें सुना चुका। यह विधय जगत्से उद्धारक परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विधिसहित इसका प्रयोग करता है, वह संसारकी आसक्तियोंको त्याग कर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

[अध्याय १९१~१९२]

AND THE PROPERTY OF

<sup>ै</sup> अन्यत्र दिश्च, सभु, जल, पुढ़ और मी— इन ग्रीक्स योगसे 'सशुपक' निर्माणका विधान है जहरूर सनुर ३ ३, ३१९ २०, आफ्तम्बधर्मसूब २।८।६—९, पृद्धार १।१० १-२, ग्रीतमर ६।२७—३०, बृहस्यवि ११।१ वें तथा खड़कस्वयर १ ६०९ आदिको ब्याख्यार्षे

# निविकेताद्वारा धमपुरीकी यात्रा

लोमहर्षणजी कहते हैं — एक बार व्यासजीके शिष्य बेद बेदाङ्गके पारगामी वैशम्मायन राजा जनमेजयके दरबारमें गये पर उस समय राजाके अश्वमेधयञ्जमें दीक्षित होनेके कारण उन्हें फाटकपर रुकना पड़ा। जब यञ्च समाप्त होनेपर से हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैराम्पायन ऋषि वहाँ पधारे हैं और गङ्गाके तटपर उन्होंने अपने रहनेका स्थान बना रखा है। 'ऋषि मुझसे मिलने आये थे, मेरे न मिल पानेसे एक प्रकारसे यह उनका अपमान ही हुआ। इससे जनमेजय चिन्तासे व्याकुल हो गये। उनको औंखें अकुला उठीं। राजा जनमेजवका जन्म कुरुवंशको अन्तिम पीढ़ीमें हुआ था, अतः वे शीव ही वैशम्यायन ऋषिके पास गये और उनका स्वागत करनेके बाद कहा—'भगवन्। मेरा चिस चिन्तासे व्याकुल है। मैं जानना चाहता हैं कि यमराजकी पुरो कैसी और कितनी दूरमें विस्तृत है ? मैंने सुना है कि प्रेतपुरीके अध्यक्ष धर्मराज बड़े धीर हैं और सम्पूर्ण जगत्पर उनका शासन है प्रभो। कैसे कर्म किये जायें कि वहाँ जाना न पड़े।'

वैशम्यायनजी बोले—राजन्! इस विषयमें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। जिसे सुनते ही मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है प्राचीन समयमें उदालक नामक एक वैदिक भहर्षि थे। उनका निविदेता नामका एक तेजस्वी योगाभ्यासी। पुत्र था। संयोगस्य उसके पिता उदालकने एक दिन रोषमें आकर अपने इस परमधार्मिक पुत्रको शाप दे दिया—'दुर्मते! तुम यमराजकी पुरोमें चले जाओं।' इसपर नचिकेताने कुछ क्षण कहा—'पिताजी! आप धार्मिक पुरुष हैं। आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है। अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञासे बुद्धिमान् धर्मराजको सुरम्य नगरीमें जाता हैं।

अब उदालक पशासाय करते हुए कहने लगे—'तुम मेरे एक ही पुत्र हो। तुम्हारा दूसरा कोई भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म, निन्दा अथवा मिध्यावादी कहलानेका दोष भले ही लग जाय, परंतु बल्स । अब तुम्हार। व्यवहार ऐसा होना चाहिये, जिससे मेरा उद्धार हो जाय। मैंने तुमः जैसे सदा धर्मका आचरण करनेवाले पुत्रको जो शाप दिया, वह ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं है। उस पुरीके राजा वैवस्वत देव हैं , यदि तुम स्वेच्छासे भी वहाँ चले जाओरो तो वे महान् यशस्वी राजा रोषके कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देंगे। पूत्र† तुम्हें देखना चाहिये कि अपने कुलके भविष्यका संहार करनेवाला मैं प्राय: नष्ट हो रहा हूँ नरकका एक नाम (पुत्) है। उससे त्राण देनेके कारण लड़केको 'पुत्र' कहते हैं। अतएव लोग इस लोक तथा परलोकके लिये पुत्रको कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्तिका किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप की हुई तपस्या तथा पितरोंका तर्पण—प्रायः ये सव-के सब व्यर्थ हो जाते हैं।

'पुत्र' मैंने सुना है कि सेवापरायण शुद्र, खेनीसे जीविका चलानेवाला वैश्य, धनकी रक्षा करनेवाला राजसमृह् उपासना-कर्ममें निरत ब्राह्मण्, महान् तप करनेवाला तपस्वी अथवा उत्तम दान करनेवाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता पुत्रसे विचारकर फिर बड़ी नम्रतासे पिना उद्दालकसे | पिताको पौत्रसे पितामहको और प्रपीत्रसे प्रपितामह-

को परम आनन्द प्राप्त होता है। अतएब मैं अपने वंशकी वृद्धि करनेवाले तुम-जैसे पुत्रका त्याग नहीं करूँगा। मैं इसके लिये याचना करता हैं, तुम यमपुरी न जाओ।'

वैशम्पायनजीने कहा—राजन्! मृतिवर उदालककी बात सुनकर निवकेताने कहा-'पिताजी। आप विषाद न करें। मैं पूनः यहाँ लौटकर वापस आर्केगा और आप मुझे निश्चितरूपसे पुनः देख सकँगे । सारा संसार जिनको नयस्कार करता है, उन दिव्य पुरुष धर्मराजका दर्शन करके मैं पुन: यहाँ निश्चय ही लीट आऊँगा। पुझे मृत्युसे बिलकुल भय नहीं है। पिताजी! सत्यमें बड़ी शक्ति है, वह सत्य स्वर्गकी सीढी है। सूर्य भी सत्यके बलपर ही तपते हैं। अग्निको सत्यसे ही दाहकताशक्ति प्राप्त हुई है। सत्यपर ही पृथ्वी टिकी है। सत्यका पालन करनेके लिये ही समुद्र अपनो पर्यादाका अतिक्रमण नहीं करता है। जगतका हित करनेके लिये हो सामवेद सत्यमन्त्रींका गान करता है। सत्यपर ही सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म—ये सभी सत्यके रूप हैं। सत्यके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी! मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्यसे सब कुछ मिल सकता है और यदि उसका परित्याग कर दिया गया तो कोई भी उत्तम बस्तु हाथ नहीं लग सकती।

'ब्रह्माजीने भी सृष्टिके आरम्भमें यबपूर्वक सत्पकी दीक्षा ली थी। सत्यका आश्रय लेकर ही और्वमुनिने अप्तिको बङ्बाएखमें फॅक दिया या। पिताजी। प्राचीन समयमें सर्वशक्तिसम्पन्न संवर्तने देवताओंपर कृपा करनेके लिये सम्पूर्ण लोकोंको आश्रय दिया था। पातालमें निवास करनेवाले बलिने भी सत्यके रक्षार्थ ही बन्धन स्वीकार किया था। सैकड़ों शिखरोंसे शोभा फनेवाला ऋषि धुओं पीकर ही रह जाते थे। समस्त

महान् विनध्यपर्वत बढता जा रहा था। सत्यका पालन करनेके लिये बढ़नेसे रुक गया। सप्पूर्ण चर और अचरसे सम्यन यह जगत् सत्यसे ही शोधा पाता है। गृहस्थ, बानप्रस्थी एवं योगियोंके जितने उत्तम दुश्यमान (पालनीय) धर्म हैं तथा हजार अक्षमेधयज्ञोंका जो धर्म है. उसकी यदि सत्यसे तुलमा की जाय तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध हो सकता है। सत्यसे धर्मकी रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियोंकी रक्षा करता है। अतएव आप इस समय सत्यकी रक्षा कीजिये '

सुबत्। इस प्रकार कहकर ऋषि पुत्र नचिकेता यमराजकी उत्तम पुरीको चल पड़ा। तप एवं योगके प्रशाससं शीघ्र ही यमपुरी पहुँच गया। पहुँचनेपर यमराजने उसका यथोचित स्वागत-सत्कार किया और कुछ ही दिनों बाद उसे वहाँसे वापस होनेकी सम्मति दे दी और फिर वह ऋषिकृपार घर आ गया। वापस आये हुए पृत्रको देखकर उद्यालकमुनिने उसे दोनों बाँहोंमें भरकर छातीसे लगा लिया। उसका सिर सुँघा। उस समय अपार हर्षके कारण पृथ्वी और आकाशमें भी ष्टर्षध्वनि होने लगी।

फिर उद्दालकने उससे पूछा: -'बत्सः यमपुरीमें तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुँचायो गयी? उस समय यमपुरीस लौटे नचिकेताको देखनेके लिये वहाँ ऋषि, मुनि और बहुत-से देवता भी पधारे। उन ऋषियोंमें बहुत-से नंगे थे। अनेक ऐसे थे, जिनका पत्थरसे कृटकर अन्न खानेका स्वभाव था। बहुतः से ऋषि पत्थरसे कृटकर अन्न भक्षण करते थे। बहुतोंने भौनवृत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि वासु पीकर रह जाते थे। अनेक ऋषियोंका नियम अग्निसेश्वन था, उस ऋतके व्रती

समुदाय उस ऋषिकुमारके चारां ओर खड़े हो उसे देखने लगा। कुछ ऋषि बैठे थे और कुछ खड़े थे। वे सभी शान्त, शिष्ट, अनुशासित एवं शालीन थे। उन सभी ऋषियोंने वेदान्तका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया था। जब प्रथम बार यमलोकसे आये हुए नचिकेतापर उनकी दृष्टि पड़ी वी उनपेंसे कुछ भयके कारण घषड़ा-से गये तथा कुछ महान् कौतूहलसे ग्रस्त थे। साथ ही उनके हृदयांमें हर्व भी भरा था। कुछ ऋषियोंके मनमें बेचैनी उत्पन्न हो गयी तथा कुछ लोग संदेहास्पद बातें करनेमें संलग्न थे। फिर उन ऋषियोंने तपके महान् धनी ऋषिकमार रचिकेतासे एक साथ ही प्रश्न पुछना आरम्भ कर दिया।

ऋषियोंने उसे बार बार सम्बोधित करके पुछा—'बत्स। तुम बड़े विज्ञ और गुरुके परम सेवक तथा अपने धर्मपर अडिग रहनेवाले हो। तम सच्ची बात बताओं कि यमपुरीकी तुपने कौन-सी विशेषताएँ देखी और सुनी हैं? डपस्थित सभी ऋषियोंके मनमें इसे सुननेकी इच्छा है। सुम्हारे पिता तो इस विषयको विशेषरूपसे सुनना चाहते हैं। ताव: हमारे पृछनेपर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट

कर ही देना चाहिये। क्योंकि उस पुरीसे सभी भयभीत रहते 🝍 इस बातको प्राय- सभी जानते हैं। इस मायाराज्यमें स्थित सम्पूर्ण जगत् लोभ एवं मोहजुनित अन्धकारसे व्याप्त है। चिन्तन तथा अन्वेषणकी क्रियाएँ तो होती रहती हैं, किंतु जो हितकी बात है, वह चित्तपर नहीं चढ़ती। यमपुरीमें चित्रगुप्तकी कार्यशैली कैसी है? पुन उनके कथनका क्या रूप है ? मुने धर्मराज और कालका कैसा स्वरूप है? वहाँ किस रूपसे व्याधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं? कर्मविपाकका स्वरूप भी हम जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि किस कमसे उससे छुटकारा हो सकता है 🤊

विप्रवर! वहाँका जैसा दृश्य तुम्हें दिखायी पड़ा हो अथवा श्रवणगोचर हुआ हो तथा तुमने जिसे निश्चित रूपसे जाना हो, वह सब का सब विस्तारपूर्वक राधावत् वर्णन करनेको कृपा करो। वैशय्यायनजी कहते हैं — जनम्जय ! अचिकेता महान् मनस्वी मुनि थे। महाराज! जब ऋषियोंने

उनसे इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ठ मुनिएप्रने जो उत्तर दिया— अब मैं वह बताता हूँ, सुनो। [अध्याय १९३-१९४]

and Stage States

# यमपुरीका वर्णन

द्विजबरो। आपलोगोंको में यमप्रीका प्रसङ्ग बताता है। जो असन्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियोंका यथ करते हैं, जो ब्राह्मणकी हत्यामें तत्पर रहनेवाले एवं विश्वासवाती हैं. जिनमें शठता, कृतध्यता तथा लोलुपता भरी है, तथा जो दसरोंकी स्त्रीका अपहरण करते और सदा पापमें रत रहते हैं, वे यमपुरीकी जाते हैं

नचिकेताने कहा—'सदा तपमें तत्पर रहनेवाले | जो चेदोंको निन्दा करते, वैदिकमार्गपर आधात पहुँचाते, मदिरा पीते, ब्राह्मणका वध करते, ब्याज उगाहते, कपट करते, माता पिता और पितवता स्त्रीका त्याग करते हैं, वे नरकमें जाते हैं जो गुरुसे द्वेष करते, बुरे आचरणका पालन करते कपटभरी बातें बोलते, दूतका काम करते, गृह-ग्रामकी सीमा ध्वंस करते तथा व्यर्थ ही फल-फुल तोडते रहते हैं, जो पतिवृतापर देश नहीं करते तथा पापी, हिंसक, व्रत-भक्षक, सोमविक्रयो, स्त्रीके ही अधीन रहते हैं जिन्हें भुट बोलनेकी आदत है तथा जो द्विज होकर बेद बेचते हैं, जो घर-घर नक्षत्रकी सूचना देते हैं, वे नस्कर्में जाते हैं और वहाँ अपने बुरे कर्मीका फल भोगते हैं '

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! जब उन परम तपस्वी मुनियोंने निवकेताके मुखसे इस प्रकारकी बातें सुनीं, तब उनके आश्चयंकी सीमा न रही अतः वे उससे पुनः पुछने लगे।

ऋषियोंने कहा--'मुने। तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो। तुमने यमपुरीमें जो कुछ देखा है, वह सभी हमें अतानेकी कृपा करो। विद्वानोंका कहना है कि सुक्ष्य शरीर यसवातनाके अनेक बलेश भोगने आगसे जलाने तथा अस्त्रींसे काटनेपर भी नष्ट नहीं होता। विप्र चैतरणी नदीका क्या रूप है 🤈 तथा उसमें कैसा जल बहता है? रीरव नरककी कैसी स्थिति है? अचवा कुटशाल्मलिका क्या रूप है ? वमराजके दूत कैसे हैं ? उनका बया कार्य है ? और उनमें कैसा पराक्रम है ? वहाँक दत किस प्रकार कार्यमें उद्यत रहते हैं ? और उनका कैसा आचार है ? उनके अपूर्व तेजसे आच्छन हो। जानेके कारण प्राणी प्राय: अचेत-सा हो जाता है। प्राणीके द्वारा समय समयपर दोष होते रहते हैं वह रज-तमसे भरा रहता है, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। यह किसको माया है, जिसके प्रभावसे प्राणी परम प्रभुको भूलकर संसारके चकाचाँधमें विद्वल रहते हैं। बहत-से व्यक्ति मूर्खताके कारण पाप करते हैं और उसके फलस्बरूप उन्हें कष्ट भोगने पडते हैं। क्या तुमने वमपुरीमें जाकर सभी कार्ते स्वयं देखी हैं अतः इसे बतानेकी कृपा करो '

वैशम्याधनजी कहते हैं—राजन्! उन सभी

ऋषियोंका अन्त करण अत्यन्त पवित्र था उनकी बात सुननेक पश्चात् वोलनेमें परम कुन्नल निषकताने सभी बातांका स्पष्टीकरण करते हुए कहा— 'द्विजवरो। धर्मराजकी वह पुरी दो परिखाओंसे बिरो और सोनंसे बनी एक हजार योजनमें फैली हुई है तथा अष्टालिकाओं और दिव्य भवनोंसे सुशोधित है। उसमें कहीं तो भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बैंधे पड़े हैं। वहाँ पुष्योदका नामकी एक नदी है जिसके तटपर अनेक प्रकारके वृक्ष हैं। उसकी सीवियों सोनेको तथा बालुकाएँ सुवर्ण जैसे रंगवाली हैं।

वहाँ वैवस्वती नामकी एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। वह नदी वहाँकी सभी नदिबोंमें पवित्र तथा श्रेष्ठ भानी जाती है। वह परम रमणीय सरिता पुरीके मध्यमें इस प्रकार विचरती हैं, मानो मात: अपने पुत्रकी रक्षामें तत्पर हो। उसका जल सबके लिये सुखदायी तथा पनको मुग्ध करनेवाला है। वह नदी सदा दिव्य जलसे भरी रहती है। कुन्द एवं चन्द्रमाके समान सफेद रंगवाले हंस आनन्दके उमंगमें उसके सटोंपर निरन्तर घुमते रहते हैं। जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है और जिनकी कर्णिकाएँ तथाये हुए सुवर्णके समान जमकरी हैं ऐसे रमणीय कपलोंसे युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखायी पड़ती है। सुवर्णनिर्मित सीढ़ियोंके कारण उसकी सुन्दरतः और भी बढ़ गयी है। उसके निर्मल जल स्वादिष्ठ, सुगन्धपूर्ण तथा अमृतकी तुलना करते हैं। उसके तटवर्ती वृक्षींपर फुलों एवं फलोंका कभी भी अभाव नहीं होता। भूलोकमें जो मनुष्यांके द्वारा पितरोंके लिये जल दिये जाते हैं, ठन्हींसे उस नदीका यह सुन्दर रूप मन गया है। उस नदीके तीरपर अनेक कैंचे

भवनोंकी पङ्कियाँ हैं, जिनकी आभासे उसकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गयी है।

यह पूरी अनेक प्रकारके यन्त्रों, प्रकाशके साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणोंसे भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्मपर दृष्टि रखनेवाले मनुष्योंके लिये यहाँ पृथक् पृथक् निकास बने हैं। यहाँके गोपुर ऐसे प्रकाशमान हैं, मानो ने शरद-ऋतुके मेघ हो हों। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्योंका इन्हीं दरवाजांसे प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूपके वहाँ सभी दोष शान्त हो जाते हैं, पर इस पुरीके दक्षिणका द्वार अत्यन्त भयंकर एवं लौहमय है। जो आतपादिसे सदा संतप्त रहता है। जो पापमें रत हैं, दूसरोंसे शत्रुता रखते हैं, मास खाते हैं तथा दूषित स्वभाववाले हैं, उन महान पापियोंके लिये 'औदुम्बर', 'अवीचिमान्' तथा 'उच्चावच' समकी खाइयाँ बनी हैं। यमपुरीके पश्चिम फाटकके पास तो आयकी लपटें निरन्तर ठठती रहती हैं । पापी जीवोंका इसी मार्पस प्रवेश होता है।

उस परम रमणीय पुरीमें एक ओर सर्वोत्कृष्ट सभाभवनका भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकारके रहाँका उपयोग हुआ है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियोंसे उसके सभी स्थान भर गये हैं। जिन्होंने क्रोध और लोभपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो वीतराग एवं तपस्वी हैं—वह सभा ऐसे धर्मात्मा-महात्माओंसे भरी रहती है। इस सभामें प्रजापति मनु, मुनियर व्यास, अत्रि, औद्यलंकि, असीम पराक्रमी महर्षि आपस्तम्ब, बृहस्पति, सुक्राचार्य, गौतम, महातपा सङ्क, लिखित, अङ्गिरा मुनि, भृगु, पुलस्त्य तथा पुलह-जैसे ऋषि मृति महाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्मके प्रपाटकाँका समुदाय वहीं विचार करता है। तीन बाहु एवं छोटे बड़े कान, हाथ-पैरवाले भी

द्विजवरो ! यमराजके पार्शवर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं, जो छन्द:शास्त्र शिक्षा, सामवेदका पाठ करते रहते हैं तथा धातुबाद, बेदबाद और निरुक्तवाद करनेवालोंकी भी कमी नहीं है। विद्रो ! धर्मराजके भवनपर उत्तम कथाओंका प्रवचन करनेवाले बहुत-से ऋषियों और पितरोंको भी मैंने देखा है।

ऋषियो वहाँ एक कल्याणमयो देवोका भो मुझे दर्शन हुआ है, जो मानो सभी तेजोंकी एकत्र राशि सी है। स्वयं यमराज दिव्य गन्धीं और अनुलेपनींसे उसकी पूजा करते हैं। समस्त संसारका उद्भव-पालन-संहार उसीके हाथॉमें है। विश्वकी गतियोमें उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। विज्ञ परुर्योका कथन है कि किसी भी कर्तव्य-साधनमें इतनी शक्ति नहीं हैं, जो उसका सामना कर सके। जिससे समस्त प्राणी अस्त हो जाते हैं, वह काल भी वहाँ मूर्तरूपमें विराजमान है। वह काल प्रकृतिका सहयोग पाकर अत्यन्त भगंकर, क्रोधी तथा दर्बिनीत बन जाता है , उसमें अधाह बल एवं तेज है। वह न कभी बढ़ा होता है और न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चन्दन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढा रहे थे। उसके सहवासियोंमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे, जो गीत गत्ते, हैंसते और सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्साहित करनेमें उद्यत थे। उन्हें कालका रहस्य जात था और उसकी सम्मतिक वे समर्वक थे

धर्मराजकी पुरीमें कृष्माण्ड, यातुधान तथा मांसभक्षी राक्षसोंके भी अनेक समृह हैं। किसीके एक पैर, किसीके दो पैर, किसीके तीन पैर तथा किसीके अनेक पैर हैं। वहाँ एक बाह, दो बाह,

🕏। हाथरे, घोडे, बैल, शरभ, इंस, मार, सारस विमराजकी पुरी परम शोभा पा रही है और चक्रवाक प्रभृति पशु पक्षियों वन सभीसे

[अध्याय १९५—१९७]

#### 

### यम-यातनाका स्वरूप

निविकेताने कहा-हिजबसे : जब मैं यमपुरीमें | कुछ भी अभीष्ट हो, वह मुझसे मौग लो पहुँचा तो उस प्रेतपुरीके अध्यक्ष यमराजने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाद्य एवं अर्घ्य अर्पणपूर्वक मेरा सम्मान किया और कहा—'मुने। यह सुवर्णमय आसन है आप इसपर विराजिये। वे मुझे देखते ही परम सौम्य बन गये थे।

फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा-'महाभागः' आप हो ब्राह्ममें धाता और विधाताके। रूपसे दिखायी देते हैं। पितृसमृहमें आप प्रचान देवता हैं वृषभस्यरूप होनेसे आपको चतुव्याद कहा जाता है। आप कालज, कृतज्ञ, सत्यवादी एवं दृढ़वती हैं। प्रेतींपर शासन करनेवाले धर्मराज! आपको निरन्तर नमस्कार है। प्रभौ ! आप कर्मके प्रेरक, भूत भविष्य एवं वर्तमानमें विराजमान हैं। श्रीयन्। अग्पसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है, मानो दूसरे सूर्व ही हों ! आपको नमस्कार है। प्रभविष्णो ! **इ**ट्य और कट्य पानेके अधिकारी आप ही हैं। आपकी आजासे व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं ब्रतमें सदा तत्पर होकर पापीसे छटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ट, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितेनी है।'

वैशाम्यायनजी कहते हैं -- राजन्! ऋषिपुत्र नचिकताके मुखसे ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यन्त संतुष्ट हो गये और ऋषिकुमारसे उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरम्भ किया

यमराजने कहा—अनव। तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम मध्र है। मैं इससे अतिशय संतुष्ट हैं।

ऋषिकुमार नश्चिकेताने कहा—'प्रभो ! आप यहाँके अधिष्ठाता हैं। महाभाग! मैं जीनाः मरना— कुछ नहीं चाहता! आप सदा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहते हैं। भगवन्। यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देशको मैं भलीभौति देख सकूँ। पापात्माओं और पुण्यातमाओंको जो गाति है—प्रायः वह सभी यहरी दृष्टिगोचर हो रही है। राजन्! आप यदि मेरे लिये बरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी दिखानेकी कृपा करें। आपके कार्यकी व्यवस्था करनेमें कुशल एवं शुभचिन्तक जो चित्रगुप्त हैं उन्हें भी दिखाना आपकी कृपापर निर्भर है 🖰

इस प्रकार मेरे कहनेपर महान् तेजस्वी यमराजने द्वारपालको आज्ञा दी—'तुम इस ब्राह्मणको समृचित रूपसे चित्रगुप्तके पास ले जाओ। उन महाबाहुसे कहना कि ऋषिकुमारसे वे मृदुताका ष्यवहार करें। समयोजित अन्य सभी बार्ते भी उनसे बता देना।

द्विजवरो ! जब यमराजने दृतको आजा दी तो उसने तुरंत पुड़ो चित्रगुप्तके पास पहुँचाया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसनसे उठ गये। वस्तुस्थितिका विचार करके उन्होंने कहा---'मुनिवर! आपका स्वागत है। आप इच्छानुसार वहाँ प्रधारिये' और फिर उन्होंने अपने दूतोंसे कहा-'दूतो। तुम लोग सदा मेरे मनके अनुसार आचरण करते हो ! तुम इन्हें यमपूरी इस प्रकार अब सुम्हें दीर्शायुष्य, नीरोगता अथवा अन्य जो दिखलाओं कि कोई जान भी न सके। इन्हें सर्दी

गरमी, भूख अथवा प्याससे भी बलेश न हो।' ऋषिकुमार मधिकेता कहते हैं —द्विजवरो! चित्रगुप्तकी आज्ञासे दूतींके साथ जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि अनेक दृत बडी उतावलीके साध इधर-उधर दौड़ रहे वे। वे किसीको पकडते तथा किन्हींपर प्रहार करते. पापियोंको बाँधते. आगमें जलाते तथा डंडॉसे मार-मार पीटते थे कितनोंके सिर फूट गये थे और कई भवंकर खोत्कार कर रहे थे, पर वहाँ उनका कोई रक्षक न या। ऐसे ही बहुत-से प्राणी अन्धकारपूर्ण अगाय नरकमें पच रहे थे कुछ प्राणी नरकोंमें पकाये जाते थे, जिनसे अग्निके लिये ईंधनका काम लिया जा रहा या। जो अधिक पापकर्मी थे, बे प्राणी खौलते हुए पृत, तेल एवं क्षार वस्तुवाले नरकमें गिरे बे। उनकी देह खौलते हुए पृत, तेल एवं श्राप्त पदाधींसे जलायी जा रही थी। भवंकर यातनाओंसे उनकी देह जल रही थी। अपने कर्मोंके अनुसार यत्र-तत्र विवश होकर वे से स्हे थे। कितने प्राणी तो तिलकी भौति कोल्हुमें डालकर पेरे जा रहे थे। उन पापातमा प्राणियोंके रुधिर, मेदादिसे एक दुस्तर वैतरणीनदी प्रकट हो गयी थी। उस भयंकर नदीमें फेनमिक्रित रुधिर भैंबरें उठने लगीं हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए, जो पापियोंको शुलकी नोकपर चढ़ाते और स्वयं वृक्षीपर चढ्कर उन जीवॉको अत्यन्त भयंकर वैतरणीनदीमें फेंक देते थे। वह नदी अत्यन्त उच्च रुधिरों तथा फेनोंसे भरी हो। उसमें अनेक सर्प वे, जो वहाँ पढ़े हुए प्राणियाँको ढैंसा करते थे। उस नदीसे सहर होना किसीके वशकी बात न थी। वे उस रुधिरमय जलमें हुबते और उतराते थे। उनके मुखसे जमन हो रहा था। उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता।

वहाँ बहुत-से ऐसे प्राणी भी वे, जिन्हें दूरोंने 'कुटशाल्यांल' नामके वृक्षपर लटका दिया पा उस वृक्षमं लोहके असंख्य काँटे ये। दुसेंद्वारा तलवारों और शक्तियोंसे बार बार उनपर प्रहार हो रहा था। उस वृक्षको साखाएँ रोमाञ्चकारी थीं। उनपर लटके हुए हजारों पापी जीवोंको मैंने देखा है। कृष्माण्ड और पातुधान। ये समराजके अनुचर हैं इनकी आकृति बड़ी लम्बी है। इन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखे कॉंटोंसे भरे हुए शाल्मसिष्धको शाखाओंपर ये बढ़ी शीधतासे चढ़ते और निरशङ्क होकर पापी प्राणियोंके सुन्दर अङ्गॉपर प्रहार करने लगते थे। वे कृष्माण्ड-प्रभृति प्राणियोंको मारकर उनके मांस खानेमें तत्पर हो जाते। कारण, उनकी जाति भयंकर राक्षसकी है। पापियोंके मांस वे इस प्रकार खाने लगते थे. मानो बंदर वृक्षोंपर फल क्षा रहे हों। जैसे मनुष्य वनमें आपने पके फल खाता है ठीक वैसे ही लम्बे पुखबाले एवं दुधंयं वे कृष्याण्ड आदि राक्षस मुखमें लेकर उन प्राणियोंको अपने उदरमें पहुँचा देते थे। वे वृक्षपर हो उन पापी प्राणियोंको चूस लेते और जब केवल हड्डियों बच जाती थीं तब उन जीवोंको जमीनपर फेंक देते थे। पृथ्वीपर पड्नेके पश्चात् वनवासी जानवर झट वहाँ आते और जो बचा-खुचा मञ्जा-मांस रहता, उसे पुनः वे चुसने लगते थे। फिर भी अवशिष्ट कमॉका क्रम यथाशीच्र चलता रहता या। वहाँ कभी पत्थरों और धूलोंकी वर्ष होती है, जिससे षबडाकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्षके नीचे जाते हैं, पर वहाँ भी उनके शरीरमें आप लग जाती है। कोई जीव जोरसे भागनेका प्रयास करते हैं किंतु दूत उन्हें सावधानीके साथ पकड़कर बाँध लेते भयंकर स्थानोंमें वे आयके द्वारा प्रचाये जाते



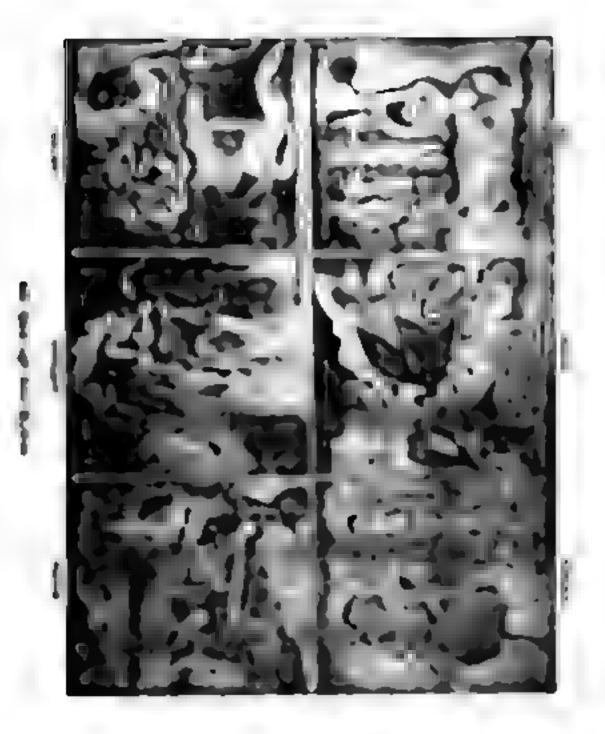

हैं। वे दुःखों प्राणियोंसे कहते हैं -तुम सभी कृतवन, लोभी थे और परायी स्त्रियोंसे प्रेम करते थे। तुम्हारे मनमें सदा पाप बसा रहता या। तुमने कोई भी सुकृत नहीं किये। तुम सदा दूसरोंको निन्दा किया करते थे। इस यातना भोगके बाद भी अब तुम्हारा जगत्में जन्म होगा तो वहाँ भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कर्म करनेवाले प्राणी पुनः अत्यन्त दरिहकुलोंमें जन्म पाते हैं। जो मदाबारी हैं तथा सत्य भावण करते, प्राणियोंपर दथा रखते हैं, वे ही उत्तम कुलमें जन्म पाते हैं। उनके मनमें किसी प्रकारकी जिन्ता नहीं रहतो। वे इन्द्रियोंको वशमें रखकर ब्रेष्ठ साधना करते हुए अन्तमें परमगतिको प्राप्त हो आते हैं।

निवकेताने कहा-दिजवरो! यमप्रीमें एक ऐसा भी स्थान है, जहाँ लोहेके काँटे बिछे 🖥 और सर्वत्र अन्धकार हो अन्धकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बडी विषय है। वहाँ कुछ प्रपाचारी प्राणी पढ़े हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं, जिनके पैर कट गये हैं। अधिकतर विना हाम और सिरके हैं। उसी यमपुरीमें लोहेकी बनी हुई एक स्त्री है, जिसका शरीर अग्निके समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। जब वह किसी पापी पुरुषके अकुस अपना अङ्ग सटाती है तो जलनेक कारण वह भागने लगता है। तब वह भी उसके पीछे दौड़तो और कहती है—'अरे पापी! मैं तेरी बहन थी। पैसे ही अन्य स्त्रियों भी हैं, जो कहती हैं - मैं तेरी पुत्रवध् थी। अरे मूर्ख! मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, फुआ थी, गुरुपनी थी, मित्रकी भावाँ थी, भाई तथा राजाकी स्त्री थी। बोजिय बाह्यणोंकी पत्नी होनेका मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तुने हमसे बलात्कार किया था। अब तु इस भरोशसे बच नहीं सकता। और निर्लण्जा अब

विपत्तियोंसे घबड़ाकर भागता क्यों है ? दुह ! मैं तुझे अवस्य मार डालूँगी। तूने जैसा काम किया है, उसका अब फल भोग।'

द्विजवरो । फिर बाब, सिंह, सियार, गदहा, राक्षस, हिंसक जन्तु, कुत्ते और कीवे दन पापियोंको अपना ग्रास बनानेमें तत्पर हो जाते हैं तथा यमराजके दूत उन्हें 'असिपत्रवन' एवं 'तालवन' संज्ञक नरकांमें फेंक देते हैं। वहाँ पुऔ और ज्वालाओंसे परिपूर्ण दावानलकी भौति भार्ये धार्ये अग्नि जलती रहती है। जब पापात्मा प्राणियोंको अपिनकी ज्वालाएँ असद्ध हो जाती हैं. तब वे वृक्षोंके नीचे विश्वास करनेके लिये चले जाते हैं। वहाँ तलकारके समान पत्रोंसे दनका त्तरीर किद उठता है। फिर तो हिन्स भिन्न होने. जलाये जाने तथा बुरी तरह मार खानेके कारण वे कराहते रहते हैं। पीडासे मर्माहत होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असिपत्र और तालवन नामवाले नरकोंके फाटकपर महारयी वीर पहरा करते 🕏 । उरके रूपकी भयंकरता अवर्णनीय है।

विश्रो मैंने यमपुरीमें यह भी देखा कि वहाँ अनेक पक्षी अग्निकी ज्यालाके समान जलानेकी राक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यन्त तीक्ष्ण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनके चाँच ऐसे हैं, मानो लोहेके बने हों कहीं अत्यन्त भयंकर बाघोंका शुंड है कहीं मांसभक्षी क्रूर कुत्तोंकी टोली है तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोधमें भरकर पाणी प्राणियोंको खा रहे हैं। एक जगह 'असितालवन' भालुओं और हाधियोंसे खांखब धरा है। यमपुरमें मेध हिंदुवों. पाषाणों, रुधिरों और अश्मखण्डोंकी भी वर्षा करते हैं। उस समय पाणी प्राणी उनसे आहत होकर उछलते दौडते हैं और भागते हैं। अत्यन्त आहत हो जानेके कारण उनके मुँहसे

दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्यंक प्राणी कहता है हा। अब मैं मारा गया उनके करण क्रन्दनसे सभी दिशाएँ व्याप्त हो जाती हैं। कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरी तरहसे छिदा है कहीं कोई माटे पत्यरोंसे दबा है तथा कहीं कोई उठनेका प्रथास करता है। सर्वत्र हाहाकारपूर्ण अन्यन्त करुण पुकार सुनायी पड़ता है।

ऋषिकुमार कविकेता कहते हैं---द्विजवरा! तप्त, महातप्त, रीरव, महारीरव, सप्तताल, कालसूत्र, अन्धकार, करीवगर्त, कुम्भोपाक तथा अन्धकासव--ये इस प्रसिद्ध भयंकर भरक हैं, जिनमें उत्तरीत्तर दुगुना, तिगुन्त और दसगुना बलेश है; यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। प्रेत यहाँसे दिन रात मार्गपर चलते रहनेपर यमप्री पहुँचते हैं दु:खियोंका द ख क्रमशः बढता ही जाता है। मार्गमें तथा वहाँ केवल दुःखः ही-दुःख रहता है, सुख सामने आता ही नहीं है। दुःख ही दुःख आ घेरता है। कोई उपाय नहीं जिससे बोडा भी सुख फिले। परिवारसे सम्बन्ध हुट जाता है। पाँचों भूत अलग हो जाते हैं। उसकी भृतक था प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दु.खका कहीं अन्त मिल जाय—यह असम्भव सी बात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये सुखके साधन हैं। किंतु इनके रहनेपर भी वहाँ उस जीवको कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। दु.खकी अन्तिम सीमापर पहुँचे हुए व्यक्तिको शरीर एवं मन सम्बन्धी अनेक वलेश कष्ट देते रहते हैं। कहीं लोहक बने हुए तीखे कॉंटों तथा अत्यन्त तपती हुई बालुकाओंसे भरी पृथ्वीपर उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आगको भौति जीभवाले अनेक पक्षी आकाशमें

सीमापर पहुँच जाती है। ऐसी स्थितिमें यदि कहीं पानी मिलता है तो वह भी अत्यन्त गरम कहीं उंडा मिला तो उसकी शीतलता भी मात्रासे अति अधिक। जब पापात्या प्राणी पानी पीनेकी इच्छा करता है तो राक्षस उसे ठालावपर ले जाते हैं। हंस एवं सारससे भरे हुए उस तालाबकी कमल और कुम्द शोभा बढाते रहते हैं। प्राणीको जल पीनेकी उत्कट इच्छा रहती है। अतः दौडकर वहाँ चले जाते हैं, पर वहाँका जल अत्पन्त संतप्त रहता है। उसमें जाते ही उनके मांस एक जाते हैं और राक्षमांकी उदरपूर्तिका वह साधन बन काता है। फिर जब पापो व्यक्ति क्षार जलवाले महान् हृदमें गिराया जाता है. तब उसमें रहनेवाले अनेक मगरमच्छ उसे खाने लगते हैं कुछ समय यों व्यतीत होनेके बाद प्राणी किसी प्रकार वहाँसे भाग जाते हैं। इसी प्रकार 'मुङ्गाटकवन' नामक नरकमें नारकी सियारोंका जत्था घृपता रहता है। अत्यन्त जलती हुई बालुओंसे वहाँकी भूमि भरी है अतः पापकर्मके परिणायस्वरूप वे प्राणी उन नरकोंमें जलते. छिदते, कटते, मस्ते, गिरते तथा पिटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहीं सभी एवं बिच्छुओंके समान दु खदायी बहुत से कुते भी उन्हें काटते रहते हैं। उन दुर्धर्ष कुत्तोंकी आकृति काले और सौंवले रंगकी है. जो सदा क्रोधके आवेशमें रहते हैं। यहीं 'कूटशाल्मलि' नामक एक दूसरा नरक भी है, जो कौटांसे परिपूर्ण है. यमराजके दूत उसमें नारकी जीवको घसीटते रहते हैं। जब केवल उसकी हड्डो शेष रह जाती है, तब उसे अन्यत्र भेजते हैं। वहाँ करम्पयालुका नामको एक नदो है, जिसको चौडाई सौ योजन भरे रहते हैं। अत: उसे वहाँ भी कष्टका सामना है। वैतरणीनदीका विस्तार पचास योजन है और करना पड़ता है। भूख और प्यासको मात्रा चरम | यह पाँच योजन शहरी है। इसमें त्यचा, मांस और

हर्षुको किन्न-भिन्न करनेवाले बहुत-से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, जिनकी दनावली वज्रकी तुलम करती है। वहाँ धनुषके समान आकारवाले उल्लुओंका समाज विचरता रहना है। उनको क्ज्राकार जिहुन्गें हिंडुवोंको खण्ड खण्ड कर देती हैं। वे बड़े विवैले, महान् क्रोधी अत्यन्त भयंकर तथा सबके लिये अति असहा हैं। बड़ी कठिनाईके साथ उस नदीको पार करनेके पक्षात् एक योजन कोचड़का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी समतल जमीनपर पहुँचते हैं, पर बहाँ भी उन्हें उहरनेका न कोई मकान मिलता है और म कोई आश्रम।

वैतरणीसे दूर कुछ दक्षिण दिशामें तीन योजन कैंचा एक वटका बृक्ष है। उससे संध्याकालीन बादलको तरह सदा हो प्रकाश फैलता रहता है उसके आगे यमचुल्ली नामकी नदी है, जिसकी महराई तीन योजन है।

इसके आगे सौ योजनकी दूरीमें फैला हुआ

'शुलत्रह' नामक नरक है, जिसका आकार पवंतका है वहीं पौधांके लिये कोई स्थान नहीं है वहाँ सर्वत्र केवल पत्थर-हो-पत्थर हैं यहीं 'शृङ्गाटकवन' में तरह-तरहकी घासें हैं। काटनेवाली नीले रंगकी मक्खियाँ उस विशाल बनके प्रत्येक भागमें विचाती रहती हैं। उस समय पापी प्राणीका आकार कोडे-जैसा रहता है। हिंसक मक्खियाँ उसपर आक्रमण करके काटने लगती हैं यहाँ वह देखता है कि उसके माता, पिता, पुत्र तथा स्त्रो आदि सभी जन चारों और बन्धनमें पड़े हैं और उनकी औंखोंसे ऑसूकी धारा पिर रही है। अचेत पड़े हैं। होश आनेपर कहते हैं 'पुत्र रक्षा करो, रक्षा करो।' फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थितिमें यमराजके दूत लाठियों, मुद्गरों, डंडों, घुटनों, घेणुओं मुक्कां, कोड़ों और सर्पाकार रस्सियोंके द्वारा उन्हें पीटने हैं जिससे वह प्राणी सर्वथा मूर्च्छित-सा हो जाता है।

[अध्याय १९८ २००]

### NAMED AND ASSESSED ASSESSED.

# राक्षसः यमदूतः संघर्षं तथा नरकके क्लेश

ऋषिपुत्र निवकेता कहते हैं—विप्रो! एक बार जब सभी दूत धककर कामसे कबकर बैठ गये और हाथ ओड़कर जित्रगुप्तसे कहा कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। आप किन्हीं अन्य दूतोंको इस कार्यके लिये नियुक्त करें तो चित्रगुप्तकी भींहें चढ़ गयीं और उन्होंने 'मन्देह' राक्षसोंको प्रकट किया। वे सभी राक्षस अनेक प्रकारके रूप धारण किये हुए थे। उन राक्षसोंने उनसे कहा—'प्रभो। हमें यथाशीप्र आज़ा देनेकी कृषा करें।'

चित्रगुप्त बोले--'तुम इन प्रतिकृल दूतोंको पकड़ो और तुरन्त बन्धनमें डाल दो।' राश्चस कोलं—'जो थके हों, जिन्हें भूख सता रही हो, जो दुःखी अथवा तपस्वी हों, ऐसे दयनीय व्यक्तियोंको सेवक अथवा आन्मीयजन समझकर उनपर कृपा करनी चाहिये आप महात्या पुरुष हैं, अतः आप ऐसी आज्ञा न दें।' पर चित्रमुख न माने। अन्तमें दूतों एवं राक्षसोंमें भयंकर संग्राम होने लगा। दूत घोर पराक्रमी वीर थे। राक्षमोंको सेना तितर जितर हो गयी। एक ओर कोर मच गया—'मुझे जीवन-दान करो प्राण दान करो।' तो दूसरी ओर 'उहरो, पकड़ो और काट डालो' को आवाज उठने लगी। जिनके अङ्ग जिन्न भिन्न हो चुके थे, वे पिशाच युद्धभूमिसं विमुख होकर भागने लगे। ऐसी स्थितिमें दूत सैनिक क्रोधसे और लाल करके उन्हें ऊँचे स्वरसे पुकारने लगे—' ठहरों, कहीं भागे का रहे हो। धैर्य रखों। अब हम तुमपर अक्रमण करना नहीं चाहते हैं।'

इसी समय सहसा धर्मराज वहाँ पधार गये और उनकी आज्ञासे वह युद्ध समाप्त हो गया। फिर उन्होंने द्तोंको चित्रगुप्तके साथ संधि भी करा दी।

धर्मराजका वहाँ यह आदेश था कि 'जो झूठी गवाही देता है और चुगलखोरी करता है, उस मानवके दोनों कानोंमें जलती हुई कीलें ठोंक दो। झूठ बोलनेवालेको भी यही दण्ड देनर चाहिये। जो गाँवोंमें प्रमण करके वज्ञ कराता है किसी एक सिद्धान्तपर नहीं रहता, दम्भ करता है तथा जिसके मनमें मूर्खता भरी है, ऐसे झाझणको रस्सीसे बाँधकर किसी भयंकर नरकमें डाल दो जिसकी जीभसे सदा बुरी वाणी निकलती है, उस पापीकी जीभ तुरंत काट डालो जिसने सुवर्णकी चोरी को है, जो दूसरेके किये हुए उपकारको भूल गया है, जिसने पिताकी हत्या कर डाली है, वह कूर एवं पापी मानव है। उसे ब्रह्मशातियोंकी श्रेणीमें वैठाओं। बहुत शीम्न उसकी हिंदूवोंको काटकर ध्यकती हुई आगमें जला दो।

ऋषियों! चित्रगुप्तके अनुसार असत्यके चार भेद हैं—निन्दा, कटुबचन, हिंसाप्रद एवं सर्ववा असत्य। ऐसे असत्यभाषी निष्ठुर, शठ, निर्देशी, निर्लञ्ज, मूर्ख तथा मर्मभेदी वाणी बोलनेवाले जो दूसरे व्यक्तियोंके प्रशंसनीय उत्तम गुणोंको सहनेमें असमर्थ हैं, कृत्सित एवं कठोर वातें कहते हैं तथा मनमें मूर्खता भरी रहती है, वे अधम मनुष्य बन्धन एवं नरकमें पड़ते हैं। इसके बाद पशु-योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदिकी अनेक योनियोंमें जन्म पानेके वे अधिकारी हैं।

इनके अतिरिक्त जगत्में जो दोषपूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियोंसे द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पायकर्मा प्राणी बहुत दिनोंतक भयंकर नरकमें पड़े रहते हैं। जब नरककी अविध पूरी हो जाती है तो वे फिर मनुष्यकी योनि प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हींका शरीर श्रीण, कोई विकृत पेट आदिसे युक्त होते हैं। किन्हींके सिर और अङ्गोमें सूण, कोई अङ्ग-हीन अथवा वातके रोगी होते हैं, किन्हींकी आंखांसे सदा आंसू गिरता रहता है तथा किन्हींको स्त्रीका अभाव अथवा पत्नी होनेपर भी संतानका अभाव या अपने समान सुन्दर लक्षणवाली संतान न मिलकर नटखट, कुरूप, विकारवान् पुत्रादि मिलते हैं एवं आंखोंसे भी वे होन होते हैं

यमराज कहते हैं—'दूतो! जो चोरी करनेमें तत्पर रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्योंके शरीर प्राप्त करें और सदा व्यग्न रहें। जो धर्म-शीलादिसे सम्पन्न एवं शुभ लक्षणवाले व्यक्तिको अवहेलना करते हैं उन्हें हजारों वर्षोंतक नरकयातनामें हाल दो।' फिर नरक-चन्त्रणाके बाद भी ये व्यक्ति निर्लज्ज, चितकबरे अङ्गवाले, दुवंलगात, स्त्रीके अधीन, स्त्रीके समान वेषवाले, स्त्रीमें सदा आसक, स्त्रियोंकी प्रभुतासे बड़े बननेवाले, स्त्रीके लिये ही प्राप्त पदार्थपर अकलम्बित, केवल स्त्रीको देवता माननेमें उद्यत, स्त्रीके नियम एवं वेषके अनुसार स्वयं बन जानेवाले अथवा उन्होंकी भावना लेकर संसारमें उत्पन्न होते— जन्म माते हैं।

[अध्याय २०१ २०३]

#### कर्मविपाक निरूपण

म्हिषपुत्र निचकेता कहते हैं — विप्रो! अब

मैं धर्मराज और चित्रगुप्त-संवादका एक दूसरा
प्रसङ्ग कहता हूँ, आप उसे सुनें। चित्रगुप्त
धर्मराजसे कह रहे थे। 'यह पनुष्य स्वर्गमें आय
यह प्राणी वृक्षकी योगिमें जन्म ले, यह पशुकी
योगिमें जाय और इस प्राणीको मुक्त कर दिया
जाय। इस व्यक्तिको उत्तम गति प्राप्त होनी
चाहिये इसे अपने पिता पितामहप्रभृति पूर्वजोंसे
मिलना चाहिये। फिर वे दूसरे दूतींसे कहने
लगे। 'महान् पराक्रमों वीरो! यह व्यक्ति सदा
धर्मसे विमुख रहा है। इसने साध्वी स्त्रोका
परित्याग किया है। इसके पास पुत्र पौत्र भी नहीं
है अत इसे रीरव नरकमें फेंक दो।

'ये सभी बड़े धर्मातमा व्यक्ति हैं। ऐसे मानव न हुए हैं और न होंगे ही। इनमें पापका लेशमात्र भी नहीं है। अतः बहुत शीध्र इन्हें यहाँसे जानेके लिये कह दो। इन व्यक्तियोंने जीवनभर किसीकी निन्दा नहीं की है। सम्पत्ति अथवा विपत्ति— किसी भी स्थितिमें इन्होंने सम्पूर्ण धर्मोकः पालन किया है, अतः ये स्वर्णमें जाकर अनेक कल्पोंतक वहाँ निवास करें। यह व्यक्ति पूर्वकालमें परम धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह स्त्रीमें अधिक आसक रहा, अतः कलियुगर्मे मनुष्यकी योनि प्राप्त करे। इसके बाद स्वर्गमें वास करनेकी सुविषा पिरोगी। यह व्यक्ति युद्धभूमिमें शत्रुको मारकर पीछ स्वयं मरा है। ब्राह्मण, गौ अथवा राष्ट्रके लिये लढाई छिडी ची। उसमें इसने प्राण-विसर्जन किये हैं। अतः तुम्हें विनयके साथ इससे निवेदन करना चाहिये कि यह व्यक्ति विमानपर चढकर इन्द्रकी अमरावती पुरीमें जाय और एक करूपतक वहाँ निवास करे। उसीके समान यह [ 1361 ] व० पु० १३

भी एक धर्मात्मा पुरुष है। इस परम भाग्यशाली प्राणीने निरन्तर धर्मका पालन किया है। इसके सभी क्षण दान करनेमें ही व्यतीत हुए हैं यह समस्त प्राणियोंपर दया करता था। इसका गन्थों और मालाओंसे यथाशीच्च सम्मान करो। इस महत्त्वा व्यक्तिके लिये तुमलोगोंसे मेरा यह आदेश है कि इसके ऊपर चैंबर झले जायें और इसकी भली प्रकारसे पूजा होनी चाहिये।

(किसी अन्य धर्मात्माको लक्ष्य कर) 'यह
भी एक यशस्वी पुरुष है। इससे सभी प्राणी सुख
पाते रहे हैं। इसका कल्याण होना चाहिये इसे
सैकड़ों गुणोंसे शोभा पानेवाले इन्द्रकी अमरावनीमें
भेजा जाय यह धर्मान्या प्राणी स्वर्गमें तबतक
रहेगा जबतक वहाँ इन्द्र रहेंगे। जितने समयतक
इसका धर्म साथ देता रहेणा, उतने कालतक
स्वर्गमें आनन्द भोगनेका इसे सुअवसर मिले।
वहाँसे समयानुसार इसे उतरना पड़े तो मनुष्यकी
योनिमें जन्म पाकर सुख भोगे। इसने खोंकी
बाँसुरी बनवाकर दान किये हैं तथा सम्पूर्ण
धर्मोंका विधिपूर्वक पालन किया है इसको
अधिनोकुमारके लोकमें ले जाओ। वयोंकि उस
लोकमें सब प्रकारकी सुख सामग्री सुलभ
रहती है।'

(किसी अन्यके प्रति दृष्टि डालकर) 'यह महान् भाग्यशाली पुरुष है। यह देवाधिदेव सनातन श्रीहरिके पास पक्षारे। इसकी त्यागवृत्ति असीम धी। यह सुखसे दूध देनेवाली गौएँ दान करता था अपनी सभी शक्तियाँका उपयोग कर यह ब्राह्मणोंको गो-दान देनेमें उत्सुक रहता था विशेषता यह थी कि इसने परम एवित्र ब्राह्मणोंको बहुत सा अन्य भी दिया है। हद्रधेनुकी तुलना

करनेवाली वे मनोहारिणी गौएँ कल्पपर्यन्त इसका साथ देंगी। यह पुरुष एक कल्पतक रुद्रके लोकमें रहेगा--इसमें कोई संशय नहीं। इसने अनेकः मधुर पदार्थ, सुर्गन्धत बस्तुएँ तथा रसः दुधसे परिपूर्ण सक्त्सा गौ बाह्यणींको दी थीं. जिनके सभी अङ्ग सुवर्णसे सुशोभित थे। इस महान् दानी पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तिका मैंने देखी है। उसमें लिखा है, तीन करोड़ वर्षोतक यह स्वर्गमें निवास करेगा। तत्पश्चात ऋषियोंके कुलमें इसका जन्म होगा.'

(किसी अन्य प्राणीके विषयमें) 'इसने सुवर्णका दान किया है। इसको देवताओं के पास भेज देना चाहिये। उनसे आज्ञा पाकर उमापति भगवान् रुद्रके लोकमें यह जाय। यह निश्चय ही महान् तेजस्वी जान पड़ता है। वहाँ जाकर अपनी इच्छाके अनुसार कामनाएँ पूर्ण करे।' (किन्हीं अन्य प्राणियोंको देखकर) 'इन व्यक्तियोंने दान करनेका नियम बना लिया था। अनेक प्रकारके प्राणी इनका अभियादन करते थे। अतः ये स्वर्गमें जायें हैं (किसी औरके प्रति) 'यह परम कुशल पुरुष है। इससे जनताकी आवश्यकता पूरी होती थी। सबके हित~साधनमें यह संलग्न रहता था सभी कामनाओंको पुरा करनेवाला यह प्राणी सबके लिये आदरका पात्र था। इसने ब्राह्मणोंको पृथ्वी दान की है।' अतः स्वर्गमें जाय और वहीं बहुत दिनीतक रहे . इसके बाद अपने अनुयायियोंके साथ बह्याजीके लोकपें स्थान पाने। इस श्रेष्ट मानवकी अनेव्ह प्रकारके इंच्छित भोगोंसे सेवा होनी चाहिये। इसका स्थान अक्षय और अजर होगा। महर्षिगण इसका आदर करेंगे '

(किसी अन्य पुरुषको देखकर) 'यह प्राणी

इन्द्रियाँ इसके अधीन हैं। यह सम्पूर्ण प्राणियोंपर कृपा करता था। प्राय. सभीको समानरूपसे अन्त-दान करनेमें इसकी प्रकृष्टि थी। परिवारमें सब भोजन कर लेते थे, उब यह अन्न ग्रहण करता था। मेरे प्रिय भूत्योः तुम्हें इसको बहाँसे अभी विदा कर देना चाहिये। धर्मराजने ऐसा निर्णय कर दिया है।'

'इस प्राणीने कई कन्याओंका दान किया तथा यज्ञ सम्पन्न किये हैं। अतः इसे दस हजार वर्षोतक स्वर्गमें सुख भोगनेका सुअवसर प्रदान करो। इसके पक्षात् यह मर्त्यलोक निवासी किसी उत्तम कुलमें सर्वप्रथम जन्म पायगा। यह दयासु पुरुष दस हजार वर्षांतक देवतःओंके समान सुखपूर्वक स्वर्गमें विराजमान रहे, इसके बाद यह मनुष्यकी योनिमें जन्म सावे और सभी इसका सम्मान करें।' (किसी अन्यके विषयमें) 'यह वही व्यक्ति है, जिसने छाता, जुता और कमण्डल बार-बार दान किये हैं, इसकी तुमलोग पूजा करो। जिस देशमें हजारों सभा मण्डप हैं, उस देशमें विद्याधर बनकर यह चार महापदा वर्षोतक निरन्तर निवास करेते

नचिकेनाने कहा—विप्रो चित्रगुप्तद्वारा कथित एक अन्य महत्त्वको बात बतलाता हैं, उसे सुने । वे कहते थे—'गौएँ दिव्य प्राणी हैं। इनके सम्पूर्ण अङ्गोमें सभी देवताओंका निवास है। अपने शरीरमें अमृत धारण करना और धरातलपर उसको बाँट देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये तीर्थोंमें परम तीर्थ, पवित्र करनेवाले पदार्थोंमें परम पवित्रकर तथा पुष्टिकारकोंमें परम पुष्टिप्रद हैं। इनसे प्राणी शुद्ध हो जाता है। अतएक प्राचीन समयसे 'गौओंके दानकी परम्परा चली आ रही सभीके लिये अतिथिके रूपमें यहाँ आया है। सब है। इनके दहीसे समस्त देवता, दूधसे भगवान्

तुष्तिका अनुभव करते हैं। इनके पञ्चगव्यके प्राप्तनसं अश्वमेषयज्ञका पूण्य प्राप्त होता है। गौके दाँतों में मरुद्गण, जिङ्कार्मे सरस्वती, खुरके मध्यमें गन्धर्व, खुरेंके अग्रभागमें नागगण, सभी संधियोंमें साध्यगण, अखिंमें चन्द्रमा एवं सूर्य, ककुद (मौर)-में सभी नक्षत्र, पुँछमें धर्म, अपानमें अखिल तीर्थ, योनिमें गङ्गा नदी तथा अनेक द्वीपोंसे सप्पन्न चारों समझ् रोमकूपोंमें ऋषि-समुदाय, गोमयमें पद्मा लक्ष्मी. | तिवास करते हैं।\*' [अध्याय २०४—२०६]

शंकर, पुतसे अपिनदेव तथा खीरसे पितामह ब्रह्मा । रायेंमें समस्त देवतगण तथा इनके चर्म और केशॉमें उत्तर एवं दक्षिण---दोनों अयन निवास करते हैं। इतना हो नहीं, स्थैर्य, धृति, कान्ति, पृष्टि, वृद्धि, स्मृति, मधा, लज्जा, वप, कीर्ति, विद्या, शान्ति, मति और संतति—ये सब गौआंके पीछे चलती हैं इसमें कोई संशय नहीं। जहीं गौओंका निवास है। वहीं सारा जगत, प्रधान देवता. श्री-लक्ष्मी तथा ज्ञान एवं धर्म-ये सभी

#### ~~WMM~~ टान-धर्मका महत्त्व

ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं—विप्रो! नारदजी यद्यपि परम सात्त्विक पुरुष हैं, किंतु उनके मनमें , उक्त बात सुनकर प्रश्नके रूपमें जो उन्होंने कहा, कलह देखनेकी भी रुचि रहती है। इसी प्रकार वे एक बार कौतूहलवश घूमत हुए धर्मराजकी सभामें पधारे, जहाँ उनका राजाने बड़ा स्वागत किया। फिर उन्होंने नारदजीसे कहा--'द्विजवर! आप वहाँ मेरे बड़े सौभाग्यसे पधारे हैं। महामुने! आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सम्पूर्ण धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ तथा गन्धर्व-विद्या एवं इतिहासके पूर्ण ज्ञाता है। विश्रो आप यहाँ पधारे और हमें दर्शन भिल गया, इससे हम सभी पवित्र हो गये। हमारा अन्तः करण परम शुद्ध हो गया भुनिवर! यही नहीं, यह देश भी सब ओरसे पुनीत हो गया। भगवन्, अब आप | अपने मनोरधकी बात कहें।'

विप्रो । नारदजी धर्मके पूरे भर्मज्ञ हैं। धर्मराजकी वह भी एक महान् गृढ़ विषय है। वही में तुमसे कहुँगा (

नारद्जी बोले---भगवन्, आपका शासन धर्मके अनुसार होता है। आप सत्य, तप, शान्ति और धैर्यसे सम्पन्न हैं। सुद्धत। मेरे मनमें एक महान् संदेह उत्प⇒ हो गया है, उसे आप बतानेकी कृपा करें। सुरोत्तम मेरे संशयका विषय यह है कि 'प्राणी किस द्रत, नियम, दान, धर्म और तपस्या करनेके प्रभावसे अमरत्व प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि है? बहुत से महान्या तो संसारमें अतुलनीय श्री, कीर्ति, महान् फल तथा परम दुर्लभ सनातन पदतक प्राप्त कर

कराहपुराणका यह वर्णन वर्द महस्तका है। ऐसा बर्णन अवर्यवेद ९, ४११—२६, वहतण्डपुराण, महाधारत १४११०३, ४५—५६, स्कन्दपुराण ५ ११८३।१०४-१२, पॅचेपुराण १ ४८ भविष्यपुराण ६ १५६ १६ २० आदिमें भी है। विशेष जानकारीके लिये अस्थाल' कर 'गी-अङ्क' पुरु ४८—५५ देखना चाहिये

<sup>\*</sup> दलेषु मस्तो देवा जिद्धामां तु सरस्वती । श्रुरमध्ये तु गन्धर्याः श्रुरतोषु तु पन्त्रतः॥ अपाने सर्वतीर्यानि प्रस्नावे बाहवी पदी । भागद्वीपसमाकोणीहत्त्वार

सर्वसंपित् स्वय्यक्क बन्दादित्यी वृ लोचने । ककुदे वृ नक्षत्रापि लाङ्गले धर्म आजितः॥ क्षपो समक्रपेषु योक्ये पद्यभारियो । रोमे वसन्ति देवाश लक्ष्केशैक्यनद्वयम् ॥ स्वेषं भृतिश कान्तिश पृष्टिवृद्धिस्त्रयेष 🔏 - स्मृतिमंधा तथा रूपमा वपुः कीर्तिस्त्रयेव च 🗈 विद्याः ऋक्तिमंतिक्षेत्र सेर्विः परमा तया । गच्छन्तमनुगच्छन्ति होतः गावो न सेरायः 🗉 फर नावो जगहत्र देशदेवपुरीगम्बः यत्र नायस्तत्र लक्ष्मीः सांख्यधर्मेन हास्तः 🗈

लेते हैं। इसके विपरोत कुछ लोग जीवनभर क्लेश भोगकर मरनेपर नरकमें आ जाते हैं। आप तत्वपूर्वक हमसे सभी विषय स्पष्ट करनेकी कृपा कोजिये हैं

धर्मराजने कहा — तपोधन । मैं विस्तारके साध वे सभी बातें बता रहा हैं, आप उन्हें सुनें। अधर्मियोंके लिये नरकका निर्माण हुआ है। यहाँ पापी मानव ही आते हैं। जो अग्निहोत्र नहीं करता, संतानहोन है और भूमिदानसे रहित है ऐसा मनुष्य मरकर नरकमें आता है जो वेदोंके पारगामी विद्वान् तथा शूरबीर पुरुष हैं, उनकी आवु सौ वर्षीकी हो जाती है। जो मानव स्वामीकी आज्ञका नियमसे पालन करते तथा सदा सत्य भावण करते हैं से कभी नरकमें नहीं आते। जिन्होंने इन्द्रियोंको बहामें कर लिया है स्वामीमें ब्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, यबसे बहाचर्यका पालन करते हैं, जो इन्द्रियनिग्रही एवं बाह्मणभक्त हैं, वे नरकमें नहीं आते जो स्त्रियाँ पतिवता हैं तथा जो पुरुष एक पत्नोद्धतका पालन करनेवाले, शान्तस्वभाव, परायी स्वीसे विमुख सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने समान माननेवाल तथा समस्त जीवॉपर कृपा करनेमें उद्यत रहते हैं, ऐसे मनुष्य अन्धकारसे आवृत एवं पापियोंसे भरे हुए इस नरकसंज्ञक देशमें नहीं आते हैं।

इसी प्रकार जो द्विज ज्ञानी हैं, जिन्होंने साङ्गोपाङ्ग विद्याका अध्ययन कर लिया है, जो जगत्से उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियोंने स्वामीके लिये अपने प्राप्तोंको होम दिया है, जो संसारमें सदा दान करते एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहते हैं तथा जो माता-पिताकी भली प्रकार सेवा करते हैं ये नरकमें नहीं जाते जो प्रचुर मात्रामें तिल, मौ और पृथ्लोका दान करते हैं, वे

विधिसे यह करते कराते और चातुर्मास्य एवं आहिताग्नि-वतका नियम पालन तथा मौनवतका अञ्चरण करते हैं, जो सदा स्वाध्याय करते हैं वधा शान्त स्वभाववाले एवं सभ्य हैं। ऐसे द्विज यमपुरीमें आकर मेरा दर्शन नहीं करते। जो जितेन्द्रिय व्यक्ति पर्वसे भिन्न समयमें केवल अपनी ही स्वीके पास आते हैं वे भी नरकमें नहीं जाते. ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात देवता बन जाते हैं—इसमें कोई संहय नहीं है। जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हैं, जो किसीसे कुछ आशा नहीं रखते और अपनी इन्द्रियोंको सदा वशमें रखते हैं, वे इस घोर स्थानपर कभी नहीं आते।

भारदजीने पृष्ठा—सुब्रत! कीन-सा दान ब्रेह है और कैसे पात्रको दान देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है अववा कौन सा ऐसा ब्रेड कर्म है. जिसका सम्पादन करनेपर प्राणी स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा पता है ? किस दानकी ऐसी महिमा है जिसके परिणामस्वरूप प्राणी सुन्दर रूप, भन, धान्य, आयु तथा उत्तम कुल प्राप्त कर सकता है ? यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

धर्मराज बोले—देवर्षे दानकी विधियाँ तथा उनकी गतियाँ अगणित हैं जिसे कोई सौ वर्षोंमें भी बता पानेमें असमर्थ है। फिर भी मनुष्य जिसके प्रभावसे उत्कृष्ट कल प्राप्त करते हैं, उसे संक्षेपमें बताता हैं। तपस्या करनेसे स्वर्ग सुलभ होता है, वपस्थासे दीर्घ आयु और भोगकी वस्तुएँ मिलती है (ज्ञान-विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, सम्पत्ति— ये सभी तपस्यासे प्राप्त होते हैं। केवल मनमें संकल्प कर लेनेमात्रसे कोई भी सुख-भोग प्राप्त नहीं हो जाता. मौनक्षत पालन करनेसे अध्याहत आज्ञा- शक्ति प्राप्त होती है। दान करनेसे ठपभोगकी सामग्रियों तथा श्रहाचर्यके पालनसे दीर्घ जीवन नरकमें नहीं जाते. यह निश्चित है। जो शास्त्रोक्त प्राप्त होता है अहिंसाके फलस्वरूप सुन्दर रूप

क्षया दीक्षा ब्रहण करनेसे उत्तम कुलमें जन्म मिलता। उपयोगी, वस्तुओंसे, भरा गृह, प्रप्ता करता है। है। फल और मूल खाकर निर्वाह करनेवाले प्राणी राज्य एवं केवल पतेके आहारपर अवलम्बित म्बक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। प्रयोक्त करनेसे स्वर्ग सवा गुरुको सेवामें रत रहनेसे प्रचर लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्राद्ध, दान करनेके प्रभावसे पुरुष पुत्रवान होते हैं। जो उचित विधिसे दीक्षा लेते अववा तुण आदिकी शब्यापर शयन करके तप करते हैं, उन्हें गौ आदि सम्पतियाँ प्राप्त होती हैं जो प्रात . मध्याद और सार्यकालमें त्रिकाल स्नानका अध्यासी है। यह बहाको प्राप्त करता है। केवल जल पौकर तपस्या करनेवास्त अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है\*। सुद्रतां बज़शाली पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पानेका अधिकारी है। जो इस बर्वेतक विशेष इपसे जल पीकर ही तपस्यामें तत्पर रहते हैं तथा लवन आदि रासायनिक पदार्योका सेवन नहीं करते. उन्हें सीभाग्यकी प्राप्ति होती है। मांस-त्याणी व्यक्तिकी संतान दीर्घाव होती है। चन्दन और मालासे रहित तपस्वी मानव सुन्दर स्वरूपवाला होता है। अन्तका दान करनेसे मानव वृद्धि और स्मरणराक्तिसे सम्यन्न होता है। ब्राता दान करनेसे इत्तम गृष्ट, जुतादानसे रच तचा बस्त-दान करनेसे सुन्दर रूप, प्रचुर धन एवं पुत्रोंसे प्राणी सम्पन्न होते हैं। प्राणियोंको जल पिलानेसे पुरुष सदा उप्त रहता है। अन्य और जल —दोनॉका दान करनेके प्रभावसे प्राणियोंकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो सुगन्धित फुलों एवं फलोंसे लदे हुए वृक्ष बाह्यणको दान करता है, वह सब प्रकारको हो जाती है। (अध्याय २०७)

सुन्दरी वित्रयों और अमृत्य रह उस गृहमें परिपूर्ण रहते हैं। अज, वस्त्र, चल और रस प्रदान करनेसे व्यक्तिको इसरे बन्समें वे सभी सलभ होते 🖁 🖼 ब्राह्मणोंको धूप और चन्दन दान करता है, वह अगले जन्ममें सुन्दर तथा नीरोग होता है। बो व्यक्ति किसी ब्राह्मणको उन्ना तथा सभी उपकरणोंसे पुक्त गृह दान करता है, वसे जनगन्तरमें बहुत-से हाथी, बोडे और स्त्री धन आदिसे परिपूर्ण उत्तम महस्र निवास करनेके लिये प्राप्त होते हैं। भूप प्रदान करनेसे मानवको गोलोकमें तथा वसुओंक लोकमें रहनेका सुअवसर सुलभ होता है। हाची तवा इष्ट-पुष्ट बैल दान करनेसे प्राणी स्वर्गर्में आता है और वहाँ उसे कभी समान्त न होनेवाला दिव्य सुख्य भोग प्राप्त होता है। मृतका दान करनेसे तेज एवं सुकुमारता तथा तैलदानसे प्राणमें स्कृति और करीरमें कोमलता उपलब्ध होती है। शहद दान करनेसे प्राणी दूसरे जन्ममें अनेक प्रकारके रसोंसे सदा तुप्त रहता है। दीपक दान करनेसे अन्धकारका कह नहीं होता तथा स्त्रीर दान करनेवाले व्यक्तिका शरीर हुट पृष्ट होता है। खिनडी दान करनेसे कोमलता और सौभाग प्राप होता है। फल दान करनेवाला व्यक्ति पुत्रवान् तथा भाग्यशासी होता है। रथ दान करनेसे दिव्य विमान तथा दर्पणांका दान करनेसे प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। डरे हुए प्राणीको अधर प्रदान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्व

इत्यविक्रमानसंग्रंथः क्यां भागवासम्बद्धः । तकतः प्राप्यते भोगोः समावा नोपरिस्पते । क्षं क्रमोतिः पुण्येन क्षेत्रेणकां स्वापुने । उपभोगतम् प्रापेत कक्षण्येन जीवितस्य। अधिनक को एवं रोधक कुलसक व । कलकुलानियो राज्ये कर्ण: वर्गारिकां क्षेत्। क्योधक्य रियं कांन मान्यो इत्यानकातः । गुध्तुश्चमः निर्मः ब्राह्मध्येतः व्यक्तिः।

मध्यकः बामार्वकरित्वे तु व तुम्पर्याचनः । अत्र विकारात् ब्रह्म मान् वीत्रीप्रतीकरमञ्जूतः । २०४ ३८—४२) कर्मिक्कका, इसी प्रकारका काम सुन्दर वर्णन अक्षपुराम अध्यक्ष २१४ में भी प्राप्त होता है

### पतिवतोपाख्यान

ऋषिपुत्र निष्केता कहते हैं — विग्रो । इसी | संक्षेपमें बतानेकी कृपा करें।' बीच यायाबर् \* शिलोञ्छजीजी स्थाध्यायवती सपस्त्री अह्मणांको अपने ऊपरसे जाते देखकर यमराज अस्यन्त उदास हो गये। ब्राह्मणो! इतनेमें ही वहाँ विमानपर सवार होकर अपने पतिदेवके साथ एक परम तेजस्विनी पतिवृता स्त्री आ गयी। उसके साधमें बहुत से अनुचर तथा परिकर परिच्छद भी विराजमान थे। उस प्रियदर्शना देवीके आगमनकालमें नरसिंगे आदि वाद्योंकी विपल ध्वनि होने लगी। जीवमात्रपर अनुग्रह रखनेवाली उस देवीको धर्मको पूर्ण जानकारी थी। उसके सारे प्रयासमें धर्मराजका हित परा था। इस प्रकार साधन-सम्पन्न वह शुभाक्तना विमानपर बैठे बैठे ही धर्मराजको तपस्वियोसे इंच्यों न करने तथा उनके प्रति सद्धाव रखनेका परामशं देकर एवं उनसे पुजित हो आकाशमें अदृश्य हो गयी—जैसे विजली बादलमें समा जाती है। इस अवसरपर धर्मराजके द्वारा सुपूजित उस स्त्रीको देखकर नारदक्षीने पृक्षा--'राजन जो आपके द्वारा अर्चित होनेके बाद हिनकी बात कहकर पून- यहाँसे प्रस्थित हो गयी, वह स्त्रियोंमें सर्वोत्तम देवी कौन है? यह हो परम भाग्यशालिनी जान पड़ती है। इसका रूप सड़ा दिव्य है। अनुपम भाग्योंसे शोभा पानेवाले राजन मैं इस रहस्यको जानना चाहता है क्योंकि इससे मेरे मनमें महान् आश्चर्य हो रहा है। अतः इसे पिश्चात् एक दिन उनकी सनीने उनसे नम्रतासे भरी

धर्मराजने कहा --- देवर्षे ! मैंने जिस देवीकी पूजा की है, उसकी कथा परम सुखद है। उसे मैं आपके सामने विस्तारसे स्पष्ट करता है। तात! पूर्व कल्पके सत्ययुगको बात है—निमि नापसे प्रसिद्ध एक महान् तेजस्वी, सत्यवादी एवं प्रजग्पालक राजा थे। उनके पुत्र मिथि हुए केवल पितासे जन्म होनेके कारण जनताने उनका नाम जनक रख दिया उनको पत्नीका नाम 'रूपवती' था वह निरन्तर अपने पतिके हितमें तत्पर रहती थी। पतिकी आज्ञाका पालन करना, उनमें अपार श्रद्धा-भक्ति रखना तथा शुभ कर्मोमें लगे रहना इसका स्वाभाविक गुण था। स्वामीके वचनानुसार अत्यन्त प्रसन्तताके साथ वह कार्यमें तत्पर रहती थी। महाराज मिथि भी महान् तपस्त्री, सत्यके समर्थक तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें ही अपने सारे समयका उपयोग करते थे। वे श्रम एवं धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भूमण्डलका पालन करते थे। उनके शासनकालमें रोग, बढापा और मृत्युकी शक्ति कुण्डित हो गयी थी। उन परम तेजस्वी नरेशके राष्ट्रमें देवता समयानुसार सदा जल बरसाते थे। उनके राज्यमें कोई भी ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता था, जो दु-खी, मरणासन्त या व्याधियोंसे ग्रस्त अथवा दरिहतासे पीडित हो। विप्रवर, बहुत समय व्यतीत हो जानेके

<sup>°</sup> वृत्या वरणा यतीति पायवरत्वम् (भीभायनभमे सूत्र ३।१।४ औतसूत्र २४ ३१) आदि वचनानुसार किल अर्तदे श्रेष्ठ वृत्तिसे जीवरः यापभ करनेवाले ब्राह्मण यापावर' है इस वशह तथा अन्य पुराणोंमें एवं फाणित ३। २ १७६, 'करव्यमीयांसा' 'बालसम्बयण' ६ १३. भट्रिकाल्य' २।२० आदिमें यह राज्य इसी अर्पमें प्रमुक्त है। पाषित ३।१।३ के अनुसार इन्हें ही 'लालोन' भी कहते Most probably it reffred to those householders, who like Janaka lived in their home although following the ascetic dicipline — मायवय ह वै नामर्थय अवसेकोऽभ्यत्य साम्यं समलमजुङ्गुः (' (वी०स्०) (Agrawata Pánini P 387)

हुई वाणीमें कहा—'राजन्! हमारी सारी सम्पत्ति भृत्यों, बाह्मणों और परिजनोंक प्रबन्धमें रानै। शनै: समाप्त हो गयी। अब आपके कोषमें कुछ भी अवशेष नहीं है। अधिक क्या? इस समय अपने भोजनकी भी कोई ध्यवस्था नहीं है। हमारे पास अब कीई गो-धन, कपड़े-लत्ते या बर्तन भी नहीं बचे हैं। राजन्। इस समय मेरे लिये जो हिंचत कर्तव्य हो, वह बतानेकी कृपा कीजिये। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी हैं।'

राजा भिश्चिने कहा—'भामिनि"! तुम्हारी भावनाके विरुद्ध में कभी कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी सुनो। सौ वर्ष तो हमलोगोंकी हविष्य भोजनपर ही रहते हो गये हैं। प्रिये। अब हमलोग कुद्दाल और काष्ठको सहायतासे खोतीका काम करें। इस प्रकार काम करने तथा जीवन-निर्वाह करनेसे हमें शुद्ध धर्मकी प्राप्ति हो सकती है इसमें कोई संशय नहीं ऐसा करनेसे हमें भक्ष्य एवं भोज्यकी आवश्यक वस्तुएँ भी उपलब्ध हो खार्येंगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन जायगा।'

राजा मिथिके इस प्रकार कहनेपर राजी रूपवतीने कहा 'राजन्। आप महान् यशस्त्री पुरुष हैं। आपके महत्त्रपर सेवकों, शूरवीरों, हाथियों घोड़ों कैंटों भैंसों और गदहोंकी संख्या कई हजार है। राजन्! क्या आपकी इच्छाके अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं कर सकते हैं?

राजा सिधि बोले क्यानने! मेरे पास जितने सकेंगे! यहाँ यह वेगवली नदी सेवक हैं, वे सभी राष्ट्र रक्षाके अपने अपने कृष्ठ है तथा यहाँकी भूमि भी काममें नियुक्त हैं और सभी अपने काममें संलग्न ऐसे स्थानमें खेतीका काम कर भी हैं देवि! अपने पासके सभी पशु—हष्ट पुष्ट कैसे सफलता मिल सकेगी?"

बैल, खच्चर, घोड़ा, हाथी और ऊँट भी राज्यके काममें ही नियुक्त हैं। अनिन्दिते! इसी प्रकार लोहे, राँगे, ताँबे, साने और चाँदीस बने हुए उपकरण भी राष्ट्रमें काम दे रहे हैं। देवि! इस समय अब अपने लिये कहीं चलकर कोई उपयुक्त भूमि तथा लोहा आदि द्रव्यकी खोज करनी चाहिये, जिससे मैं उपयुक्त भूमि तथा एक कुद्दाल बनवा सर्कू एवं सुगमतारे कृषि कर सकूँ।

रानीने उत्तर दिया—'राजन्! आप अपनी इच्छाके अनुसार चलें। मैं भी आपके पीछे पोछे चलूँगी।' इस प्रकार बात चीत होनेके पश्चात् महाराज मिथि अपनी सहधर्मिणीके साथ वहाँसे चल पड़े। स्वान-क्षेत्र आदिकी तलाश करते जब वे दोनों पर्याप्त मार्ग पार कर चुके, तब राजाने एक स्थानको लक्ष्यकर कहा 'वरवर्णिनि। यह क्षेत्र कल्याणप्रद प्रतीत होता है। अब तुम यहाँ रुको। भद्रे। जबतक मैं इन घासों और काँटांको काटता हुँ, तबतक तुम भी यहाँ कुछ डोक ठाककर राणपत्रोंको दुर करों '

तपोधन! राजा मिथिक इस प्रकार कहनेपर रानो हैंसती हुई मधुर खाणीमें कहने लगी— 'प्रभो! यहाँ केवल वृक्ष और सुनहरे रङ्गवाली लताएँ तो दिखायी पड़ती हैं, किंतु पासमें किंचिन्पात्र भी जलका दर्शन नहीं होता। यहाँ खेतीका काम करनेपर तो हदयमें चिन्ता ही बनी रहेगी, फिर खंतीका काम हमलीग कैसे कर सकेंगे? यहाँ यह बेगवली नदी भी बहती है यह वृक्ष है तथा यहाँकी भूमि भी कंकड़वाली है। ऐसे स्थानमें खेतीका काम करनेपर हमलोगोंकी कैसे सफलता मिल सकेगी?'

<sup>ै</sup> भार' इस्ट्रका मृष्ट्य अर्थ प्रकास है। यह स्त्री आरम्भसे ही अनुगुण रूप, सील, आव्यर जमधती है। हान्दोग्योप० ४। १५ । ४ कें ─ "एवं व म्ह्रमनीरेव हि सर्वेषु लोकेषु भारि" (भारि -- दोच्यते -- स्त्रो० भा० । एवं सरवधाना" (कृष्णवत्री - आर्दि भी वही भाद है।

रानीकी बात सुनकर राजा मिथिने मधुर वचनोमें कहा-'प्रिये पहलेके ही समान यहाँ भी सम्पत्तिका संग्रह हो सकता है। सन्दरि बहुत संनिकट, पासमें हो पानोकी व्यवस्था हो सकती है और सार मनुष्योंके आ जानेपर यहाँ किंचिन्माप्र भी असुविधा नहीं रहेगी। महादेवि! देखो, यह घर है। यहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती है।' इसना कहनेके उपरान्त राजा अपनी पत्नीके साथ उस क्षेत्रका शोधन करने लगे इधर सूर्य जब आकाशके मध्यभागमें चले गये और उनका उग्र ताप फैल गया, तब रानी सहसा प्याससे व्याकुल हो गयी। इस तपस्विनीको भूख भी सनाने लगी। उसके पैरके कोमल तलवे तौबेके समान लाल हो गये। तापके कारण वे संतप्त हो उठे। अब उस देवीने अत्यन्त व्यधित होकर पविदेवसे कहा—'महाराज! मैं ग्रीध्यसे पीड़ित होकर प्याससे व्याकुल हो गयी हैं। राजन्। कृपापूर्वक मुझे शीच्र जल देनेकी व्यवस्था करें ' उस समय देवी रूपवर्ती दु:खरी अत्यन्त संतप्त होनेके कारण अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। अत वह पृथ्वीपर पड़ गयी। उसी अवस्थामें उसके नेत्र सूर्यपर पड़ गये। गिरते समय उसके मनमें क्रोधका भाव भी आ गया था और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्यपर पड गयी थी। फिर तो आकाशमें रहते हुए भी भगवान् भास्कर भयसे कॉप उठे। उन महान् तेजस्वी देवको आकाश छोड़कर धरातलपर आ जानेके सिये विवस हो जाना पढ़ा इस प्रकृतिविरुद्ध बातको देखकर राजा जनकने कहा—'तेजस्विन् आप आकाश-मण्डलका न्याय करके यहाँ कैसे पधारे हैं ? आप परम तेजस्वी देवता है। सभी व्यक्तियोंके द्वारा

स्वागत करूँ ?'

राजा मिथिसे सूर्यने विनयपूर्वक कहा-'राजन् । यह पतिखता मृक्षपर अत्यन्त कृद्ध हो गयी थी, अतएव मैं आकाशमे आपकी आज़के पालनार्ध यहाँ आया हूँ। इस समय भूमण्डलमें, स्वर्गमें, अथवा तीनों लोकोंमें इसके समान कोई भी ऐसी पतिव्रता स्त्री दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसमें असीम शक्ति है। इसके तप, धैर्य, निष्ठा एवं पराक्रम एक-से-एक आश्चर्यकर हैं। इसके अन्य गुण भी प्रशंसनीय हैं यहाभाग इसका चित्र भी आपके चित्रका सदा अनुसरण करता है। भुपात्र व्यक्तिका सुपात्रसे सम्अन्ध हो जाय-इसमें उसके पुण्यका महान् फल समझनः चाहिये। आप दोनों श्रची एवं इन्द्रके समान सर्वेदा एक-दूसरेके अनुरूप हैं। राजन्! आपकी अभिलाषा किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये। महाराज । यदि भोजनके उचित प्रबन्धके लिये आपके मनमें खेतीका कार्य उत्तम प्रतीत होता है तो इसे अवस्य करें इस विचारका व्यक्ति आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। आपका यह प्रयास सफल, यश देनेवाला तथा अभिलाषा पूर्ण करनेवाला होगा।'

उसके नेत्र सूर्यपर पड़ गये गिरते समय उसके प्रसा कहकर भगवान् सूर्यने उनके लिये जलसे कोधका भाव भी आ गया था और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्यपर पड़ गयी थी। फिर तो वह पात्र, एक जोड़ा जूता तथा दिव्य अलङ्क्रारों से अलङ्क्रुत एक छाता—ये सभी वस्तुएँ उन्होंने उन काँप उठे। उन महान् तेजस्वी देवको असकाश छोड़कर धरातलपर आ जानेके लिये विवर हो जाना पड़ा इस प्रकृतिविकद्ध बातको देखकर राजा जनकने कहा—'तेजस्विन् आप आकाश- मण्डलका न्याय करके यहाँ कैसे पधारे हैं? आप परम तेजस्वी देवता है। सभी व्यक्तियोंके द्वारा यह स्वच्छ एवं शीतल जल दिया है और ये अपका अभिवादन होता है मैं आपका क्या

अग्प बतानेको कृपा करें।'

राजा जनक बोले—महादेवि। ये विश्वके प्रधान देवता भगवान् विवस्त्रान् हैं, जो तुमपर कृपा करनेके लिये गगन-मण्डलसे यहाँ आये हैं, इन्होंने ही ये सब पदार्थ दिये हैं।

राजा मिथिसे यह वचन सुनकर रानी रूपवतीने कहा-'प्राणनाथ! इन सूर्यदेवकी प्रसन्नताके लिये मैं क्या कहै ? आप इनकी अधिलाधा जाननेका प्रयत्न करें।' राजा जनक महान् तेजस्वी पुरुष थे। रानीके यह कहनेपर उन्होंने भगवान् सूर्यके सामने दोनों हाथ ओडकर प्रणाम किया और कहा— 'भगवन्! आपका मैं कौन-सा प्रिय कार्य करूँ 💤 राजाकी प्रार्थनापर भगवान् भारकरने कहा---'मानद सेरी हार्दिक इच्छा यह है कि स्त्रियोंसे मुझे कभी कोई भय न हो।'

राजा मिथि सबका सम्मान करनेमें कुशल क्यक्ति थे। रानी रूपवती उनके इदयको सदा

आह्नादित रखती थीं। भूवनभास्करकी बात सुननेके उपरान्त राजाने अपनी स्वीसे सारा प्रसक्ष सुना दिया। उनके बचन सनकर भनको प्रसन्न करनेमें परम कुशल एनी आनन्दसे भर उठी। अतः उस देवीने अपना उदगह प्रकट किया—'देव! अपनी तीव किरणोंसे रक्षाके लिये आपने छातेका दान किया, साथ ही एक दिव्य जलपात्र दिया। ये दोनों उपानह (जूते) पैरोंको सकुशल रखनेके लिये दान दिये हैं। ये सभी परम आवश्यक वस्तर्ये हैं। अत: महाभाग। आपने जैसा वर माँगा है वैसा ही होगा। आपको स्त्रियोंसे किसी प्रकारका भय नहीं करना चाहिये। अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें आप स्वतन्त्र हैं 🖰

यमराजने कहा—'विप्र! यही इस स्त्रीकी कथा है और तबसे इस प्रकारकी पतिव्रताओंका मैं पूजन तथा नमन करता हैं।'

[अध्याय २०८]

#### マラン 神神神神のマン

## प्रतिवृताके माहात्म्यका वर्णन

हैं कि तपोधना स्त्रियों किस कर्म अधवा तपसे सर्वोत्तम गति पानेकी अधिकारिणी बन सकती हैं ? आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें।

यमराजने उत्तर दिया—उत्तम सवत द्विजवर! बैसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं हैं। महाम्ने। उपवास, दान अधवा देव<del>ार्च</del>न भी यथेष्ट गति प्रदान करनेमें असमर्थ हैं। यह स्थिति जिस प्रकारसे सुलभ हो सकती है, वह संक्षेपसे बनाता हैं, सुनें। जो स्त्री अपने पतिके सो जानेपर सोती और उसके जगनेके पूर्व ही स्वयं निदा त्याग देती 🕏 तथा पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती | उसका सम्मान करते हैं - द्विजवर ! जो प्रत्यक्ष

नारदजी बोले--- धर्मराज! मैं जानना चाहता | है, उसकी मृत्युपर विजय हो जाती है--यह सत्य है। द्विजबर, जो स्त्री पतिके मौन होनेपर मौन रहती और उसके आसन ग्रहण कर लेनेपर स्वयं भी बैठ जाती है, वह मृत्युको परास्त कर सकती है। तपोधन! जिसकी दृष्टि एकमात्र पतिपर ही पड़ती हैं. जिसका मन सदा पतिमें ही लगा रहता है तथा जो स्वामीकी आज़ाका निरन्तर पालन करनेमें तत्पर रहती है, उस पतिव्रवासे हम सब लोग एवं अन्य सभी भय मानते हैं। स्वामीके वचनोंपर श्रद्धा रखती है और कभी भी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करतो, उस साध्वीकी संसरमं परम शांभा होती है। देवतालीय भी

अथवा परोक्षमें भी किसी अन्य पुरुषका ध्यान नहीं करती उसे 'पतिव्रता' कहते हैं। ऐसी स्त्रीको मृत्युका भव नहीं रहता। जो सदा स्वामीके हित साधनमें संलग्न रहती है, वह अभय रहती है। ब्रह्मनन्दन! जो पतिव्रता पतिकी आज्ञका सदा अनुसरण करती है वह मृत्युके द्वारा जीती नहीं जा सकती

यमराजने कहा --- द्विजवर! जो स्त्री पतिके विषयमें यह विचार करती है कि यही मेरे लिये माता, पिता, भाई एवं परम देवता हैं, सदा पतिकी शुश्रुवामें संलान रहती है, उसपर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। स्वामीके ध्यान और उनके अनुसरण-अनुगमनके अतिरिक्त जिसका एक क्षण भी व्यर्थ चिन्तनमें नष्ट नहीं होता है. वह परम साध्वी है। मैं उसके सामने हाथ बोडता हैं। जो स्वामीके विचारके बाद अपना अनुकूल विचार प्रकट करती है, उस पनिव्रताको मृत्युका आभास नहीं देखना पड़ता , नृत्य, गीत और बारः ये प्रायः सभी देखने एवं सुननेक विषय हैं किंतु जिस स्त्रीके नेत्र तथा कान इनपर नहीं जाते हैं, बल्कि पतिकी सेवामें ही निरन्तर लगे रहते हैं वह मृत्युके दरवाजेको नहीं देखती। जो स्नान करने, स्वच्छन्द बैठने अथवा केश सैवारनेके समय मनसे भी किसी दूसरे व्यक्तिपर दृष्टि नहीं | भक्तिभावस पूजा करता है [अध्याय २०९]

डालती उसे मृत्युका दरवाजा नहीं देखना पड़ता। द्विजयर! पति देवताकी आराधना कर रहा हो अथवा भोजनमें संलग्न हो, उस समय भी जो चित्रसे सदा उसीका चिन्तन करती रहती है, उसे मृत्युका द्वार नहीं देखना पडता। तपोषन! जो स्त्री स्योंदयके पूर्व ही नित्य उठकर घरको बुहारने साफ करनेमें उद्यत रहती है, उसकी दृष्टि मृत्युके फाटकपर नहीं पड़ती। जिसके नेत्र, शरीर और भाव सदा सुसंयत रहते हैं तथा जो अपने शुद्ध आचार एवं विचारसे सदा संयुक्त रहती है, उस साध्वी स्त्रीको मृत्युका दरवाजा नहीं देखना पड़ताः जो स्वामीके मुखको देखने, उसके चित्तका अनुसरण करने अथवा उसके हितमें अपना समय सार्थक करनेमें द्वत्पर रहती है. उसके सामने मृत्युका भव नहीं आता

द्विजवर! संसारमें यशस्त्री मनुष्योंको ऐसी अनेक स्त्रियाँ हैं जो स्वर्गमें निवास करती हैं और जिनका देवतालांग भी दर्शन करते हैं। वही पतिव्रता मेरे सामने विराजमान थी। भगवान् सूर्यके द्वारा पतित्रताकी यह महिमा सुननेका मुझे अवसर मिला था। विप्रवर! उन्होंकी कृपासे ये सभी गोपनीय रहस्यभरी बातें यथावत् मेरे कर्णगोचर हो गर्यो। तभीसे मैं पतिव्रताओंको देखकर उनकी

四四海海海沟四

# कर्मविपाक एवं पापमुक्तिके उपाय

नारदजी कहते हैं—'यशस्वित्! आपने भगवान् | चाहता हूँ, कृपया उसे कहें ! जो मनुष्य दुःख और

सूर्यके मतानुसार पतिव्रता स्त्रियोंके उत्तम धर्मोंका। तापसे संतप्त होकर सुखके लिये कठोर तपस्या रहस्यात्मक उपाख्यान कहा, जिसे मैंने बड़े तो करते हैं, पर उनके मनोरध पूर्ण होते नहीं ध्यानसे सुना। किंतु सभी प्राणियोंसे सम्बद्ध दीखते, वे सब प्रकारके सांसारिक प्रिय तथा कर्पफलों (सुख दु खाँ)-के विषयमें जाननेकी अग्नियको त्यागकर सुखके लिये अनेक वृत एवं मुझे बड़ी उत्कण्ठा है। महातपा। मैं उसे सुनना | उपायका आचरण करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं, किसी- न किसी प्रकार विफल कर दिये जाते हैं लोकमें यह श्रुति प्रसिद्ध है कि धर्मके आचरणसे कल्याण होता है, पर देखा यह जाता है कि भलीभौति कठोर तप करनेवाले भी क्लेशके भागों वन जाते हैं यह क्यों? कौन इस (उद्भिण्ड, स्वदेज अण्डज और जरायुज) चार प्रकारके भूनग्रामवाले जगत्का संचालन करता है? धर्मात्मन्! कीन किस द्वेषके कारण मनुष्यकी युद्धिको पापकी ओर प्रेरित कर देता है? वह कौन है, जो इस लोकमें सुख तथा अत्यन्त कठोर दु:ख भी उत्पन्न करता है?

नारदजीके इस प्रकार कहनेपर महापना धर्मराजने कहा—'आपने जो यह पुण्यमय प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देता हैं, आप उसे ध्यान देकर सुनें मृनिवर। इस संसारमें न कोई कता दोखता है और न करनेकी प्रेरणा देनेवाला ही दृष्टिगांचर होता है। जिसमें कर्म प्रतिष्ठित है—जिसके अधीन कर्म है, जिसके नामका कीर्तन होता है. जिससे जगत् आदेशित होता है-- प्रेरणा पाता है तथा जो कार्यका सम्पादन करता है, उसके विषयमें कहता हैं, सुनिये। ब्रह्मन्! एक समय इस दिव्य सभामें बहुतसे ब्रह्मर्षि विराजमान थे। यहाँ जो (विचार विमर्श हुआ और) मैंने जैसा देखा-सुना, उसे ही कहता हैं। तात। मानव जिसे अपनी शक्तिसे स्वयं करता है वही उसका स्वकर्म प्रारब्ध बनकर (परिणामरूपमें) भोगनेके लिये उसके सामने आ जाता है, चाहे वह सुकृत हो या दुष्कृत-सुख देनेबाला हो या दुःख देनेवाला। जो संसारके थपेड़ों (दु:खाप्द द्वन्द्वींसे) पीड़ित हाँ उन्हें चाहिये कि अपनेसे अपना उद्घार करें क्योंकि मनुष्य अपने आप हो अपना शत्रु और

बन्ध्<sup>र</sup> है। जीव अपने आपका पहलेका किया हुआ कर्म ही निश्चित रूपसे इस संसारमें सैकड़ों योनियोंमें जन्म लेकर भोगता है। यह संसार सर्वधा सत्य है--ऐसी धारणा वन जानेके कारण वह आवागमनमें सर्वत्र भटकता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता जाता है, यह उसके लिये संचित हो जाता है। फिर पुरुषका पाप-कर्म जैसे जैसे क्षीण होता जाता है, बैसे बैसे ही उसे शुभ बुद्धि प्राप्त होती जाती है। दोषयुक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसारमें जन्म पाता है। अगत्में पिरे हुए प्राणियोंके बुरे कर्मका अन्त हो जानेपर शुद्ध बुद्धि या ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। प्राणीको पूर्वशरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ज्ञुभ अधवा अञ्जूभ बृद्धि प्राप्त होती है। पुरुषके स्वयं उपार्जित किये हुए दुष्कृत एवं सुकृत दूसरे जन्ममें अनुरूप सहायक बनते हैं। पापका अन्त होते ही क्लेश शान्त हो जाता है। फलस्वरूप प्राणी शुध कर्ममें लग जाता है।

इस प्रकार मनुष्य जब सत्कर्मका फल शुभ और दुष्कर्मका फल अशुभ भोग लेता है, तब उसके विस्तृत कर्ममें निर्मलता आ जाती है और सत्समाजमें उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। सुभ कर्मोंके फलस्वरूप उसे स्वर्ग मिलता तथा अशुभ कर्मोंसे वह नरकमें जाता है। बस्तुतः न तो दूसरा कोई किसी दूसरेको कुछ देता है और न कोई किसीका कुछ छीनता ही है।

नारदर्जीने पूछा—यदि ऐसा ही नियम है कि अपना ही किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म सामने आता है और शुभसे अभ्युदय तथा अशुभसे हास होता है तो प्राणी मन, वाणी, कर्म या तपस्या—इनमेंसे किसकी सहायता ले, जिससे वह इस संसारकर्षी क्लेशसे बच सके, आप उसे

१ जुलनीय गोता—६।५

बतानेकी कृपा क्रीजिये।

यभराजने कहा-मुनिवर! यह प्रसङ्ग अशुभोंको भी शुभ बनानेवाला, परम पवित्र मुण्यस्वरूप तथा पाप एवं दोषका सदा संहारक है। अब मैं उन जगत्सहा जगदीश्वरको जिनको इच्छासे संसार जलता है. प्रणामकर आपके सापने इसका सम्बक् प्रकारसे वर्णन करता हैं चर और अचर सम्मूर्ण प्राणियोंसे सम्मन्न इस त्रिलांकका जिन्होंने सुजन किया है, वे आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित हैं। देवता और दानव— किन्होंमें यह शक्ति नहीं है कि उन्हें जान सकें। जो समस्त प्राणियोंमें समान दृष्टि रखता है, वह वेद-तत्त्वको जाननवाला सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा वशमें है, जिसके मनमें सदा ज्ञान्ति विराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है, वह पापाँसे मुक्त हो जाता है। धर्मका सार अर्थ एवं प्रकृति तथा पुरुषके विषयमें जिसकी पूर्ण जानकारी है अथवा जान लेनेपर जो पुनः प्रमाद नहीं कर बैठता, उसीको सनातनपद सुलभ होता है। पुण, अवगुण, क्षय एवं अक्षयको जो भलीभीति जानता है तथा ध्यानके प्रभावसे जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वह पापोंसे मुक हो जातः है। जो संसारके सभी आकर्षणी एव प्रलोभनोंकी ओरसे निराश होकर शुद्ध जीवन स्यतीत करता है तथा इष्ट क्स्तुआंमें जिसका मन महीं लुभाता एवं आत्माको संयममें रखकर प्राणींका त्याग करता है, वह सम्पूर्ण पापींसे मुक्त हो जाता है अपने इष्टदेवमें जिसकी श्रद्धा है. जिसने क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरेको सम्पत्ति नहीं लेना चाहता एवं किसीसे द्वेष नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापींसे छूट जाता है। जो गुरुकी सेवामें सदा संलग्न रहता हो तो बतायें

है, जो कभी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करता है तथा जो नीच वृत्तिका आचरण नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापोंसे छूट जाता है। जो प्रशस्त धर्म कमोंका आचरण करता है और निन्दित कमोंसे दूर रहता है, वह सभी पापोंसे छूट जाता है जो अपने अन्तः करणको परम शुद्ध करके तीथोंमें भ्रमण करता है तथा दुराचरणसे सदा दूर रहता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है जो मनुष्य बाह्मणको देखकर भक्तिभावसे भर उठता और समीप जाकर प्रणाम करता है, वह भी सब पापोंसे छूट जाता है।

नारदजी बोले-परंतप! जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये कल्याणप्रद, हितकर एवं परम उपयोगी है. उसका वर्णन आपके द्वारा भलीभौति सम्पन्न हो। गया। प्रभो! तत्त्वार्थदर्शी व्यक्तियाँको सम्यक् प्रकारसे इसका पालन अवश्य करना चाहिये। आपकी कृपासे मेरा संदेह दूर हो गया। महाभाग अब आप योगकी अपेक्षा कोई छोटा उपाय जो पापको दूर कर सके, उसे मुझे बतानेकी कृपा कीजिये: क्याँकि आप योगधर्मसे सम्बद्ध साधन पहले कह चुके हैं। यापको दूर करना महान् कठिन कार्य है। अतः कोई दूसरा ऐसा साधन बतायें जिससे जपतुमें सुखप्राप्तिका लक्ष्य सिद्ध करनेके लिये अल्प प्रयास करना पर्ड । इस लोक अथवा परलोकमें भी जो आत्मजयी व्यक्ति है तथा अनेक प्रकारके गृणोंकी जिनमें अधिकता है, वे सञ्जन नित्य जिस साधनको काममें लेते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। महान् तपस्वी प्रभा ! अनेक योनियोंमें प्राणियोंको उत्पत्ति होती है और उनसे अश्वप कर्ष बने रहते हैं। अतः उनको दूर करनेके लिये कोई सरल सुगम उपाय

यमराजने कहा—मुने! स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रजाजनके स्रष्टा हैं। इस धर्मके विषयमें उन्होंने जिस प्रकारका वर्णन किया है वही मैं उन्हें प्रणाम करके व्यक्त करता हूँ। प्रगणियाँका कल्याण तथा पापाँका विनाश ही इसका प्रधान उदेश्य है। हाँ, क्रिया करना परम आवश्यक है, उसे कहता हैं, सुनें। कैवल्यके प्रति श्रद्धालु बननेपर मनुष्यको ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अन्त-करणको परम शुद्ध करके धर्मसे ओतप्रोत यह प्रसङ्ग सुनता है, उसकी सभी अभिलयित कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं तथा पापांसे छूटकर वह इच्छानुसार सुख प्राप्त कर सकता है।

(ब्रह्माजीके कहे हुए उपदेशप्रद वचन ये 🕏 ) शिशुमारचक्र उनका हो स्वरूप है। जा मनुष्य उनके इस रूपकी प्रतिमा बनाकर अपने शरीरमें भावना करके प्रयत्नपूर्वक उसका अर्चन एवं अभिवादन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते. हैं और उस व्यक्तिका उद्घार हो जाता है। अपने ठदरमें स्थित उसके स्वरूपका दर्शन करनेसे मन, करणी तथा कर्मसे जो कुछ भी पाप बन गया है, बह दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उस चक्रमें स्थित सोम एवं गुरु आदि सभी प्रहोंकी वह मानसिक प्रदक्षिणा तथा ध्यान करता है तो मानव अनेक पापोंसे मुक्त हो जाता है। शुक्र, बुध, शर्नेक्षर तथा मङ्गल--ये सभी बलवान् | ग्रह हैं चन्द्रमाका सौम्य रूप है। हदयमें इन

ग्रहोंकी भावना करके जब मनुष्य प्रदक्षिण एवं ध्यान करता है तब उसके पापका सदाके लिये शोधन हो जाता है। उस समय पुरुषको ऐसी सुद्धता प्राप्त हो जाती है, मानो सस्द् ऋतुका चन्द्रमा हो। सी बार प्राणायाम करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति मिल जाती है भुने। मनुष्यको चाहिये कि यसपूर्वक शुद्ध होकर अधन स्थानमें स्थित चन्द्रभाका दर्शन तथा तमन करे। इसके फलस्थरूप समस्त पापोंसे वह मुक्त हो सकता हैं , 'शिशुमारचक्र' एक सौ आठ अक्षरोंसे सम्पन्न है। इसे जलमें भिगोकर स्वयं भी आई हो। ध्यान करना चाहियं। चन्द्रमा और सूर्य—ये दोनों स्वयं स्वच्छ देवता हैं। अपने तेजसे प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक-दूसरेको देखते हों, उस समय दृदयमें इनका ध्यान करना चाहिये। इससे सदाके लिये पाप शयन हो जाता है। महामुने ! मानव इस प्रकारको कल्पना करे कि ये श्रीहरि ही शिशुपारचक्रमय वामनरूपमं अवतोणं हुए तथा इन्होंने ही सराहका रूप धारणकर जलपर दर्शन दिया था और इन्होंकी दाढ़पर पृथ्वी शोभा पा रहो थी तथा ये ही नृसिंहके रूपमें अवतीर्ण हुए थे। जल या दृग्धके आहारपर रहकर उनकी आराधना करे। इससे उसका सम्पूर्ण पापाँसे उद्धार हो जाता है। जो विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करता है, वह भी सभी पापोंसे छूट जाता है।

[अध्याय २१०]

Carried Miller Miller Commerce

### पाप-नाशके उपायका वर्णन

ऋषिपुत्र नविकेता कहते हैं — विप्रोप नारदजीने भक्ति एवं भावसे पूर्ण पुन. उनसे यह वचन कहा।

नारदजी बोले महाबाहो। धर्मराज! आप धर्मराजको इस प्रकारको शुभ वाणी सुनकर मेरे पिताके समान शक्तिशाली है तथा स्थावर एवं जङ्गम—सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान व्यवहार करते हैं आपने अबतक द्विजातियोंके हितके

लिये पुरस्ते सरल उपाय बताया है, अब कृपया औरोंके लिये भी उपाय बतायें।

चमराजने कहा — गौओंकी बढ़ी महिमा है वे परम पवित्र, मङ्गलमबी एवं देवताओंकी भी देवता हैं। उनकी सेवा करनेवाला पापोंसे मुक्त हो जाता है। शुभ मुहर्तमें उनके पञ्चगव्यके पानसे मनुष्य तत्क्षण पापाँसे मुक्त हो जाता है। उनकी पुँछसे गिरते जलको जो सिरपर चढ़ाता है, वह धत्य हो जाता है। उनको प्रणाम करनेवाला भी सभी तीथाँका फल प्राप्तकर सभी पापींसे मुक हो जाता है। इसलिये सर्वसाधारणको गौकी सेवा अवश्य करनी चाहिये। उदयकालीन सूर्य, अरुधती, मुध तथा सभी सप्तर्षियोंकी वैदिक विधिके अनुसार पूजा करनी चाहिये। वैसे ही दहीसे मिला हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करनेका विधान है। साथ ही मनको एकाग्र करके हाप जोड़े हुए जो मानव उन्हें प्रणाम करता है, उसके सम्पूर्ण पाप उसी क्षण अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो शुद्र व्यक्ति ब्राह्मणंकी सेवा करता उन्हें तृप्त करता तथा भक्तिके साथ यत्रपूर्वक प्रणाम करता है, वह पापोंसे लोड़ पुक्त हो जाता है। विवुवयोगमें अर्थात् जिस दिन रात और दिनका मान बराबर हो इस दिन जो पवित्र होकर दूधका दान करता |

है, उसका जन्मभरका किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पूर्वाग्न कुशा बिझाकर उसपर वृषभको खड़ा करके दान देता है और ब्राह्मणोंको साथ लेकर उसे प्रणाम करता है वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। पूर्वकी और बहनेवाली नदीमें सच्य होकर प्रदक्षिणक्रमसे विधिवत् अभिषेक करनेपर मनुष्य पापमुक्त हो जाता है जो ब्राह्मण पवित्र होकर प्रसन्ततापूर्वक दक्षिणावर्त शहुसे हाथमें जल लेकर उसे सिरपर धारण करता है उसके जन्मभरके किये पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं।

ब्रह्मचरी मनुष्यका कर्तव्य है कि पूर्वकी ओर धारा ब्रहानेवाली नदीमें जाम और नाभिमात्र जलमें खड़ा होकर स्नान करे। फिर काले तिलसे मित्रित सात अञ्जलि बलसे तर्पण करे। साथ ही तीन बार प्राणायाम करना चाहिये। फलस्वरूप इसके जीवनपर्यन्तके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य कमलके छिद्ररहित पत्तेमें जल रखकर सम्पूर्ण खोंके सहित उससे तीन बार स्नान करता है. वह समस्त पापाँसे मुक्त हो जाता है?। मुने! मैं आपसे एक दूसरे अन्यन्त गोपनीय उपायका वर्णन करता हैं।कार्तिक मासके शुक्लफ्ककी

प्रबोधिनी एकादशो तिथिक वृतसे भुक्ति और

् रक्षिणावर्त सङ्घके विकार विकार करिया सङ्घाएँ अध्य आती हैं। इस विकार कारनीयें करार्वत उसलेखा ही हैं। इस्ते के कारतपुरावके की वधन विकारीयें उद्देश हैं

> ३ गावः प्रविद्या सङ्गरमा देवानामपि देवताः सीम्ये मृतृते संयुक्ते प्रवापकां तु वः विकेत् लाकुलेनोद्धवं तीर्थ मुश्तां गृह्मति वो नरः कारणस्तु सदा स्ताले भक्त्या परम्या युकः उदस्यन्तिः मृतं सूर्य भक्त्या परम्या युकः उश्स्यकाकलीपिस्तु विकिः पूज्यते सुवि कावकं दांशिकां तु पात्रं औद्दाको विकास् अर्थकाले युश्च वेच ताचा सर्वान् वारामुनीन् दिनं गृज्यते वस्तु तपंथित्वातिभक्तिकः विक्रवेषु च योगेषु सुविद्यंत्वा पयो नर दक्षिणावर्गसम्बोन कृत्वा प्रीवकातम् भनाव

यास्ताः मृजूबते भक्तया स पापेभ्यः प्रमुख्यते ॥ यावण्यीयं कृतात् पत्रपात् तरश्यादेण मृज्यते ॥ सर्वातीर्वकालं प्राप्तं स वापेभ्यः प्रमुख्यते ॥ नमस्येष् प्रमतो भूत्या स वापेभ्यः प्रमुख्यते ॥ नमस्येष् प्रमतो भूत्या स वापेभ्यः प्रमुख्यते ॥ तस्य भाषः स संदद्धा दूरीकृष्यत् सद्धा दिव ॥ मरेमाय पीर्णमान्यां हि दाचा चयः प्रमुख्यते ॥ अभ्याव्यं केदविभिना तेभ्यो दश्या च व्यवकाम् ॥ नमस्येष् प्रमतो भूत्या स पापेभ्यः प्रमुख्यते ॥ सस्य अन्यकृतं पापं क्रक्षण्यदेव नस्यति ॥ कृष्यः विभवकं विभिन्नम् ततः पापात् प्रमुख्यते ॥

मुक्ति—यं दोनों सुलभ हो जाती हैं मुनिवर। वह भगवान् विष्णके स्थक्त और अस्यक्त रूपकी मूर्ति है जो मर्त्यलोकमें आयी है। इसकी उपासना करनेवालेक करोड़ों अन्मोंके अशुभ नष्ट हो जाते है। प्राचीन समयको बात है-भगवान श्रीहरि वराहके रूपमें पधारे वे। ऐसे अवसरपर सध्पूर्ण संसारके कल्याणके विचारसे पृथ्वीदेवीने एकादशीकी हो इदयमें रखकर पूछा वा।

धरणीने कहा — प्रभी! यह कलियुगः प्रायः सभोके लिये भयानक है। इसमें मनुष्य सदा पापमें ही संलग्न रहते हैं। पुरु, ब्राह्मणका धन हड़प लेना और वनका बंधतक लोगांके लिये साधारण सी बात हो जाती है। भगवन्! कलियुगके लोग गुरु, मित्र और स्वामीके प्रति वैर रखनेमें तत्पर रहते हैं। परायी स्त्रीसे अनुचित सम्बन्ध करनेमें भी वे लोक-परलोकका भय नहीं करते। सरेश्वर इसरेकी सम्पत्तिपर अधिकार जमाना, अभक्ष्य-भक्षण कर लेना तथा देवता एवं ब्राह्मणकी निन्दा करना उनका स्वभाव बन जाता है। प्राय: कलियगके लोग दास्थिक एवं मर्यादाहीन होते हैं। कुछ लोग तो अनीश्वरवादीतक बन जाते हैं। इसमें भन्छ निन्दित दान लेने और अगम्यागमनमें रुचि रखनेवाले होते हैं। विभो! वे ये तथा इनके अतिरिक्त भी अनेक पाप करते हैं, उनका श्रेय कैसे हो ?

भगवान् बराहरे उत्तर दिया — भगवान् विष्ण-की सर्वोत्कृष्ट शक्तिने कलियुगके नाना प्रकारके घोर पापोंमें रत मनुष्योंके कल्याणके लिये ही एकादशीका रूप धारण किया था। इसलिये सभी । महाराज | आपका कल्याण हो ।'

मासोंके दोनों पक्षोंकी एकादशीको वृत करना चाहिये। इससे मुक्ति सुलभ होती है। एकादशीके दिन अत्र नहीं खाना चाहिये। पूर्णरूपसे उपवासकर व्रत रहना चाहिये। यदि विशेष कारणसे पूर्ण उपवास सम्भव न हो तो नक्तव्रत करे। मनुष्यको प्रबोधिनौ एकादशोका वृत तो अवस्य ही करना चाहिये। सोम-मङ्गलकार तथा पूर्व एवं उत्तर भाद्रपद रक्षत्राँके योगमें इस एकादशोका महत्त्व करोड़ गुना बढ़ जाता है। तस दिन स्वणंकी प्रतिया बनवाकर भगवान् विष्णुको तथा उनके दस अवतारोंकी भी विधिवत् पूजा करनेका विधान है। प्रवोधिनोकी महिमा हजाराँ मुखसे नहीं कही जा सकती। हजार्ये जन्मकी जिवोपासनासे प्राप्त होनेवाली वैष्णवता विश्वमें सर्वाधिक दर्लभ वस्तु है। अतएक विद्वान् पुरुष प्रयत्नपूर्वक विष्णुभक्त बननेकी चेहा करे<sup>र</sup> । इसके पाउसे दु:स्वप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं।

यमराजने कहा-' मुने! उत्तम व्रतके पालनमें सदा तत्पर रहनेवाली महत्पामा धरणीने जब भगवान् वराहकी यह बात सुनी तो वे जगन्त्रभकी विधिवत् आराधना करके उनमें लीन हो गर्यो।'

नारदजी कहते हैं—'धर्मराज आप सम्पर्ण धमंज्ञानियों में श्रेष्ठ 🏌 आपने जो यह दिव्य कथा कही है, यह धमंसे ओतप्रीत है। अतः मैं भी आपदारा निर्दिष्ट धर्ममार्गको व्याख्यासे संतृष्ट हो पया। अब मैं प्रधाशीच्र उन लोकोंमें जाना चाहता हुँ, जहाँ मेरे मनमें आनन्दकी अनुभूति होती है।

दक्षिकावर्ततङ्खेन कृत्वा श्रीय करे जलम् । जिस्सा तद् गृहीत्वा तु विप्रो इष्टमताः तुनिः ॥ मान्यम्बर्गं सर्वं इत्यासदेव पहचति अधिद्वयप्योज्

वैन्यक्तर्व लमेत् कवित् सर्वप्रपक्षये आहि

तस्य जन्मकृतं पार्पं तत्वकादेव नक्षति । प्रावलोतसं क्ष्तं भ्रत्या नाभिभावजसे स्थितः॥ स्कारण कृष्णतिसीयेण १६७त् सरकक्ष्मोर्नरः । प्रामाधानप्रयं कृत्या स्वयंत्राधी जितेदियः॥

विधा वस्तु वरः स्नावात् सर्वपापैः प्रमुक्तते ( १११ ८--११ १३. १८)

t दुर्लर्थ वैष्यकरचे कि त्रिषु लीकेषु सुन्दरि जन्मानरसहस्रेषु सम्प्रशस्य वृषक्वजम् ॥

निकंता कहते हैं—विश्रो इस प्रकार कहकर
प्रिवर नारदने यमलोकसे प्रस्थान किया। वे
प्रिवर अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र विचरनेमें
समर्थ हैं जाते समय आकाश उनके तेजसे प्रकाशित
हो गया, माना वे दूसरे सूर्य हों। धर्मराज धर्मपर
विशेष आस्था रखते हैं। पुनिके जानेके बाद उन्होंने
फिर बड़ी प्रसन्ततासे मुझे प्रणाम किया और
आदर-सत्कारपूर्वक यह प्रियं वचन कहा—'सुवत
अब आप भी यश्रीसे पधार सकते हैं 'उस समय
शक्तिशाली धर्मराजकी अन्तरात्मा प्रसन्ततासे भर
चुकी थी विप्रो। मैंने भी उन धर्मराजकी उत्तम
पुरोमें देखी सुनी अपनी जानकारीकी सभी वार्ते
आपश्रीगोंको सुना दी।

वैशामायमणी कहते हैं --- राजन्! वे सभी ब्राह्मण तपको अपना धन मानते थे निवकेताकी इन बातोंको सुनकर उनके मनमें प्रसन्नता छा गयी और उनकी आँखें आक्षयंसे भर गयी यीं। उनमें कुछ मृति तथा विश्व ऐसे थे, जिनकी देशान्तर-प्रमणमें विशेष रुचि थी ऐसे ही अन्य ब्राह्मण वनमें निवास करनेके विचारसे आये थे। कुछ ब्राह्मण शालांन (यायावर) एवं कपोती वृत्तिके समर्थक थे। कितने ऐसे ब्राह्मण थे, जिनके मुखसे यह शुभ वाणी निकल्ती रहती थीं कि सम्पूर्ण प्राणियांपर दया करने कल्याणकर है वे सभी बार-बार निचकेताको धन्यवाद दे रहे थे उनमेंसे कुछ ब्राह्मण शिल एवं उच्छे वृत्तिवाले थे, कुछ प्रहान् तेजस्वी ब्राह्मणोंने कास्टवृत्तिको

अपनाया था। सबको विधियौँ भिन्न-भिन्न थौँ। कुछ। लोग सदा आत्म चिन्तनमें व्यस्त रहते थे। कितन विप्रॉने मौनव्रत तथा जलाशय-व्रतको धारण कर लिया वा कुछ लोग ऊपर मुख करके स्रोते थे तथा कुछ ब्राह्मणॉका मृगके समान इधर उधर स्वच्छन्द विचरण करनेका नियम था। कितने साह्यण पञ्चारित-क्रती तथा कुछ ब्रह्मण केवल पत्तेके आहारपर रहते थे। कुछ ब्राह्मणांकी जीवन यात्रा केवल जल अचवा कितनोंकी वायुपर अवलम्बित भी : कुछ लोग शाक खाकर रहते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग घाँर तपस्त्री एवं ज्ञानयोगी थे। उनका यह कथन था कि जन्म क्षेत्रे और मरनेके अतिरिक्त संसारमें अन्य कुछ बात नहीं है—वे ही बार-बार इस दुहराते थे। उनके मनमें संसारसे सदा भय बना रहता था। अतः सावधान होकर उक्त निवमींका सदा पालन करते थे। उद्दालक-कृमार नचिकेतामें भी धर्मकी प्रबलता थो। इन तपस्वी व्यक्तियोंको देखकर उनके मनमें अपार हर्ष हुआ और फिर उनके द्वारा सदा धर्मका चिन्तन होने लगा अनका विषय अभित वेदार्थ जुद्धस्यरूप बीहरि तथा चिन्यय भगवद्विग्रह रह गया। फिर तो धर्मात्मा नचिकेता सम्बंधान होकर शुद्ध तपस्याके मार्गपर ही आरूढ़ हो गये।

राजन् इस उत्तम उपाख्यानके प्रभावसे भगवान्में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनायेगा, उसको सभी कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी। [अध्याय २११-२१४]

#### *न्यास*म्बद्धाः गोकर्णेश्वरका महात्म्य

सूतजी कहते हैं—ऋषियो ! प्राचीन समयकी बात है, जब 'तारकापय' नामक धोर देवासुर संग्राम हुआ या उस उग्र युद्धमें देवता और दानव—दोनांकी सेनामें एक-से एक शुरबीर थे युद्धके अन्तमें देवताओंने दानवोंकी सेनाको परास्त कर दिया था और इन्द्र फिरसे स्वर्गक सिंहासनपर प्रतिष्ठित हो गये। तोनों लोकोंके चर अचर प्राणियोंमें सुख-शान्ति व्याप्त हो गयो। उन्हों दिनों पर्वतराज मेरुके एक सुवर्णमध शिखरपर जिसको विविध रत्न सब ओरसे शोधा बढ़ा रहे थे और कहीं कहीं विदुममणिकी खान भी थी, एक विशाल कमल दिव्य आसनके रूपमें आस्तृत था। उस आसनपर

१ फारान्य कटनेके कह पृथ्वीपरसे अस चुनकर बीविका चलाना विल्य एवं उच्छ' वृत्ति है।

बहाजो चित्तको एकाप्र करके सुखपूर्वक बैठे थे। एक दिन सनत्कुपारजी वहाँ आवे और आते ही उन्होंने पितामहको प्रणाम किया और 'गोकर्ज के सम्बन्धमें इस प्रकार पृष्ठा

सनत्कुमारजीने पृष्ठा : भगवन्! तत्त्वके जाननंवाले पुरुषों में आप शिरोपणि हैं महाभाग में आपके श्रीमुखसे ऋषियोंद्वारा कथित पुराण सुनना चाहता हूँ। विभो ! उत्तरः गोकर्ण, दक्षिण-गोकर्णः और मृज्रेधर—ये तीन शिवलिङ्ग परम उत्तम बनावे जाते हैं , इनकी कैसे और क्यों प्रतिष्ठा हुई है? भगवान् शंकर भृगकः रूप भारच करके वहाँ क्यों विराजते हैं? प्रमुख देवता लोग वहाँ कैसे निवास करते हैं? शंकरके मृगरूप होनेका क्या कारण है? तथा उनके विग्रहकी प्रतिष्ठा किस समय हुई है?

ब्रह्माकी बोले — बत्स ! यह पुराण एक रहस्वपूर्ण विषय है। मैंने जैसा सुना है। उसके अनुसार यथार्थ तुम्हें सुनाता हैं, सुनो । गिरिराज मन्दराचलके परम पवित्र उत्तर भागमें 'मुझवान' नामसे प्रसिद्ध एक शिखर है, जिसकी शोभाको नन्दन नामक उपवन बढ़ाता रहता है। वहाँके साधारण पत्थर भी होरा एवं स्फटिकमणिके समान हैं और कुछ (मूँगेक सद्दर्भ) लाल बालुकाओंसे सुराभित हैं, कुछ अन्य शिलाखण्ड नोले और कुछ स्वच्छ भी है। वहाँ स्थान-स्थानपर ब्रेष्ठ गुफाएँ तथा पानीके झरने हैं। उस पर्वतराजके सभी शिखर विचित्र फुलोंसे भरे हैं। विविध फुल-फलॉसे लंदे उस शिखरकी शोधा अत्यन्त मनोमोहक है वहाँ देवतागण अपनी स्त्रियोंके साथ विहार करते रहते हैं। ढालियोंपर कुअनेवाले मतवाले पक्षी उस पर्वत प्रवरको पर्खारत एवं सुरगंभित करते रहते हैं। वहाँ उपवर्तोंमें कहीं कचनार फूले हैं, कहीं हैस और सारस पूम रहे हैं। कहीं विकसित कमलोंवाले तालाब, जिनमें निर्मल । जल भरा है, उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। पशुः पक्षी निदयों से समाध और अत्यन्त शोभाशाली उद्यानवाला वह स्थान तपस्याके लिए सर्वधा उपयुक्त है। उसे 'धर्मारण्य' कहते हैं। वहीं भगवान् 'स्थाधु महंश्वर' का स्थान है। वे प्रभु सम्पूर्ण सुरगणोंके गुरु हैं भक्तींपर सदा कृपा करनेवाले उन शक्तिशाली प्रभुके साथ गिरिसज-कन्या गौरी निरन्तर विराजती हैं। अपने पायंदों और स्वामी कार्तिकेयके साथ उनका उस श्रेष्ठ पर्वतपर आसन लगा रहता है वे देवंश्वर अजन्मा, अविनाशी और परम पूज्य हैं। उनकी सेवा करनेके विचारसे बहुतसे देवता विधानपर बदकर वहाँ आते हैं.

त्रेतायुगको बात है। नन्दी नामसे विख्यात एक महान् मुनि भगवान् शंकरकी आराभना करनेकी अभिलापासे वहाँ आकर तोब एवं कठिन तपस्या करने लगे। वे गरमीके दिनोंमें पञ्चारिन जापते और जाडेकी ऋतमें पानीमें खडा रहकर तप करते थे। वे बिना किसो अवलम्बके खड़े होकर ऊपर हाथ **उठाये तपस्या करते ये जल, अ**ग्न्टि और वाय् केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकारके वृती और तपेके नियमको ने पूर्ण करते ने ! ब्राह्मणॉर्में रन्दीकी बढ़ी प्रतिष्ठा थी। वे समय समयपर जल, फल एवं अन्य उचित उपहारोंसे उन प्रभुकी अर्चना करते रहते थे। उत्तम ब्रहका पालन करनेवाले उन द्विजवरने उग्र कपस्यासे अपनेपर विजय प्राप्त कर ली बी। अन्तर: भगवान् शंकर उनपर परम प्रसन हुए और उन्होंने मुनिवर नन्दीको साक्षात् दर्शन दिया और कहा—'मुने! मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हैं क्ल्स अवतक तो तुम्हारे लिये मेरा रूप अदृश्य था, किंतु मैं प्रसन्न हो गया है, अतः मेरा वह रूप देखों। संसारमें विद्वान पुरुष ही मेरे इस अप्रतिम एवं ओजस्वी रूपको देख सकते हैं।'

्राजन् <sup>।</sup> उस समय शंकरजोके श्रीविग्रहसे हजारों

<sup>&</sup>quot;देहरू सीमांडू प्रशास तथा पुर ६१६ उत्तर गोकणे भी दो है। वेबाय-३ प्रश्नपंत्रनाय तथा गोलः गोक्स्पंताय' पर यहाँ पतुर्विताय' हो अभीट है।

किरणाँवाले सूर्यके समान प्रकाश फैल रहा था वे प्रभाके पुत्र प्रतीत हो रहे थे। जटाएँ उनके सिरकी छुवि बढ़ा रही थीं और चन्द्रमा ललाटको सुश्लेभित कर रहे थे। भगवान शंकरके दो नेत्र परम प्रकाश मान थे तथा तीसरा नेत्र अग्निके समान थथक रहा था। कमलकी माला उनके प्रित्र अङ्गपर विराजमान थी। हाथमें कमण्डलु लिये हुए थे शरीरपर बाधाम्बर था सर्पका बजोपनीत धारण किये हुए थे। ऐसे भगवान् महादेवका दर्शन पाते ही महान् तपस्वी नन्दीको रोमाब हो अग्रया

राञन् वै प्रभु सनातन् परब्रह्म परमात्माके हो रूपान्तर थे। उनका दर्शन प्राप्त होनेपर मृनिवर नन्दीने अञ्चलि बाँध ली और प्रभुकी इस प्रकार स्तृति करने लगे—' जो स्वयं प्रकट होकर जगतुका धारण एवं पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका स्वभाव है, उन प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है। जो 'त्रिनेत्र' 'त्रिव', 'शंकर' एवं 'भव' नामसे विख्यात हैं. संसारका संहार एवं पालन भी जिनके ऊपर निर्भर है तथा जो चर्ममद वस्त्र धारण करनेवाले एवं मुनिरूप हैं, उन प्रभुके लिये नमस्कार है। जो नीलकण्ठ, भीम, भृत, भव्य, भव, प्रलम्बभुञ, कराल, हरिनेत्र, कपदीं, विशाल, मुझकेश, धीमान, शुल, पशुपति, विभु, स्थापु गर्जाके पति, स्रष्टा, संक्षेप्ता, भीवण, सौम्य, सौम्यतर, ध्यम्बक, रपञ्चाननिवास, वरद, कपालमाली एवं हरितरमञ्जूधर ' अधिनामोंसे सम्बोधित होते हैं, उन भगवान् रुद्रके लिये नमस्कार है। जो भक्तोंको सदा प्रिय हैं, उन परमात्मा शंकरको हमारा बार-बार नमस्कार है।'

इस प्रकार विप्रवर नन्दोने भगवान् रुद्रकी स्तुति की और उनकी सम्यक् प्रकारसे आराधना-कर सिर जुकाकर बार-बार नगस्कार किया तथा पृष्पाञ्जलि-अर्पित की भगवान् संकर साह्मणश्रेष्ठ नन्दीपर संतुष्ट हो गये और उन वरद प्रभुने स्वयं ऋषिसे यह वचन कहा - 'विप्रवर! वर मौंगे। महामुने तुम्हारे मनमें जो भी अभिलवित हो. वह सभी मैं देनेके लिये उद्यत हूँ। अतः तुम्हारी जो अभिलावा हो. वह मुझसे कही '

राजन् जब भगवान् शंकरने उन मुनिवर नन्दोसे इस प्रकार कहा, तब उनका अन्त:करण प्रसन्नतासे भर गया और उन्होंने भगवान् शंकासे कहा: 'प्रभी मुझे प्रभृत्व, देवत्व, इन्द्रत्व, बहात्व, लोकपालत्व, अपवर्ग अणिमादि आठों सिद्धियाँ, ऐश्वर्य या गाजपत्य—इनमॅसे एक भी पदार्थ नहीं चाहिये। देवेश्वर! आप कल्याणस्वरूप हैं और अपने भक्तोंका कल्याण करनेमें सदा संलग्न रहते हैं, अतः यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो सुरेश्वर आए कृपापूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। महेश्वर आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवतामें मेरी भक्ति न हो और सम्पूर्ण प्राणियोंको आह्रय देनेवाले आप प्रभूमें ही भक्ति सदा स्थिर रहे --यही मेरी सच्ची हार्दिक अभिलापा है, जिसके फलस्वरूप में आपके लिये सदा तपमें संलग्न रह सकें और मेरे इस कार्यमें विघन न उपस्थित हो। मैं एक दिन आपका ही नाम जपता रहें, मैं यही चाहता हैं '

राजन्। विप्रवर नन्दोकी यह बात सुनकर भगवान् शंकरके पृखपर हैंसो छा गयो। वे प्रसन्न होकर मधुर बाणीमें नन्दीसे कहने लगे—'विप्रवें उठो। सुन्नतं। तुम्हारी इस तपस्यासे मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। यहाभाग। तुमने बड़े शुद्ध चिनसे भक्तिपूर्वक मेरी आराधना की है। तपोधन तुम्हारी तपश्चर्यासे मुझे परम संतोष हुआ है। वतस! तुम मेरी आराधनामें दन्तचित्तसे निरन्तर लगे रहे, रुद्रोंके समक्ष तुमने मेरे लिये तीन करोड़ जप किये हैं। महामुने पूरे एक हजार वर्षांतक तुमने तोन्न तपस्या की है। ऐसी तपस्या आजसे पहले किसी भी देवता, दानव अथवा ऋषिने नहीं की है। तुम्हारा किया हुआ यह

अन्यन्त कठिन तप महान् आश्चर्यजनक है। इसके प्रभावसे चर और अचर प्राणियोंसे व्याप्त ये तीनों लोक अत्यन्त शुष्थ हो उठे हैं। तुम्हें देखनेके लिये इन्हरें साथ सभी देवता अभी यहाँ आनेवाले हैं। सुरों और असुरोंके लिये तुम अक्षय, अव्यय तथा अतवर्थ हो। तुम्हारे शरीरसे दिव्य तेज निकल रहा है अलैकिक आधूषणींसे अलंकृत होकर तुम परम सुशोधित हो रहे हो। तुपमें मुझ जैसी ही राक्ति आ गयी है देवता और दानक ये सभी तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं। अब तुम मेरे समान रूप धारण करोगे और तुम्हें मुझ-जैसा ही तेज प्राप्त होगा, तुम्हारे तीन नेत्र होंगे। सभी गुणोंकी तुममें प्रधानता रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना करेंगे—इसमें कोई संदेह नहीं है तुम इसी शरीरसे सदा अपर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास न आ सकेगी इसको गाणेश्वरीगति कहते हैं। देवताओंके द्वारा भी यह सदाके लिसे अलभ्य है। द्विजोत्तम। मेरे पार्षदीमें तुम्हास प्रधान स्थान होगी। तुम्हें जनता 'नन्दीश्वर' कहेगी इसमें कोई संशय नहीं है

'तपोधन। तुम्हें सास्थिक ऐश्वयं या आठों सिद्धियाँ प्राप्त हांगी और तुम मेरे ही एक दूसरे स्थरूप समझे जाओंगे देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। मुनीश्वर मेरी कृपासे संसारमें तुप स्वामीका पद प्राप्त करोगे। आजसे देवकार्योंमें तुम्हारी अन्तर्हित हो गये। [अध्याय २१३]

सर्वत्र प्रथम पूजा होगी और तुम मेरे पार्वदोंमें प्रधान होगे। पृहासे प्रसन्नता प्राप्त करनेवाले सभी मानव भलीभीति तुम्हारी ही अर्चना करेंगे। तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपालपदपर प्रतिष्ठित हो जाओ और विषय समयमें मेरे शरीरकी रक्षा करते रहो। तोनों लोकोंमें बज, दण्ड, चक्र अयवा अग्नि—इनमेंसे किसीसे भी तुम्हें कोई बाधा न होगी; देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, पन्नग, राक्षस तथा जो मेरे भक्त पुरुष हैं, वे सभी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे अब तुम्हारे संतुष्ट होनेपर में संतुष्ट हो जाऊँगा और तुम्हारे कुपित होनेपर मेरे मनमें भी क्राधका आविर्धाव हो जायमा। द्विजयर! अधिक क्या, तुमसे बढ़कर विश्वमं मेरा दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं '

इस प्रकार द्विजवर अन्दीको वर देकर उमापति भगवान् शंकरने प्रसन्ततापूर्वक स्वयं आकाशको गुँजानेवाली मधुर वाणीमें स्पष्टरूपसे कहा। 'विप्रवर्! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कृतकृत्य हो गये मरूद्गणांके साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करनेक लिये यहाँ आ रहे हैं—ऐसा जान लो बत्स! वह सभी सुरसमृदाय यहाँ आकर जबतक मुझे देख नहीं लेता, इसके पूर्व ही मैं यहाँसे अन्यत्र चला जाना चाहता है।'

बस, इतनी बात कहकर भगवान शंकर वहीं

## गोकर्णमाहात्म्य और नन्दिकेश्वरको वर-प्रदान

प्रकार कहकर भूतभावन भगवान् शंकर वहाँ दिव्य हो गया और उससे दिव्य अगुरुकी सुगन्ध अन्तर्धान हो गये तो उसी क्षण गणेके अध्यक्ष फैलने लगी। त्रिशूल, परिष, दण्ड और पिनाक न-दीका शरीर परम दिव्य हो गया। वे चार∫उनके हाथोंमें सुशोधित होने लगे तथा मुँजकी भुषाओं और तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर एक पेखला कमरकी शोभा बढाने लगी। अपने तेजसे

ब्रह्माजी कहते हैं — सनत्कुमार अब इस दिख्य स्थानपर बैठ गये। उनके विग्रहका वर्ष भी

वे ऐसे प्रतीत होने लगे, मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हों। फिर भगवान् वामनकी भौति उद्यत होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढाया. मानो वे द्विजवर तीन डगोंसे पृथ्वीको नापनका विचार कर रहे हों। उन्हें देखकर आकाशमें विचरनेवाले सम्पूर्ण देवताओंका मन आशङ्कित हो गया। उनके आश्चर्यकी सीमा नहीं रही। अतः इन्द्रको इसकी सूचना देनेके लिये वे स्वर्गकी और चल पड़े। देवताओंके द्वारा यह जुताना सुनकर इन्द्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालींको बहा विवाद हुआ उनके मनमें चिन्ता व्याप्त हो गयी उन सभीने सोचा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है. जिसने उमाकान्त भगवानु शंकरसे वर प्राप्त कर लिया है। अतः इसमें अपार शक्ति आ गयी है। अब यह श्रीमान् पुरुष तीनों लोकॉपर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें जैसा उत्सन्ह, तेज और बल प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह अवश्य कोई महान् पराक्रमी पुरुष ही है। यह हो देवताऑके मुख्य स्थानको भी छीन सकता है, अतः अपने तेजके प्रभावसे जबतक यह स्वर्गलोकमें महीं आ जाता है, इसके पूर्व ही हमलोग वर देनेमें कुशल भगवान महेश्वरको प्रसन्न करनेमें संलग्न हो जायै।

मुने इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी श्रेष्ठ देवता मेरे साथ 'मुखवान्-पर्वत' के शिखरपर अर्थ गये। वहाँ जगत्के आश्रयदाता, अपार शांकिवाले भगवान् श्रीहरिने अपने लिये स्थान बना रखा था। जब श्रीहरिको हात हुआ कि सुरसमुदाय आ रक्षा है तो वे दौड़कर आगे आ गये। कारण, सबके हदयको बात उन्हें विदित थी। अब उनकी कृपासे देवताओं और मुनियोंकी सभी बार्ते स्पष्ट हो गयीं। तब स्वयं भगवान् विष्णु, देवताओंके साथ मेरी तुलना करनेवाले नन्दीके पास पहुँच गये

नन्दीने कहा-- 'ओह। अल मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जितना परिश्रम किया है बह आज सब सफल हो गया; क्योंकि देवताओंके अध्यक्ष इन्द्र तथा सम्पूर्ण संसारके शासक श्रीहरिके दर्शनका आज मुझे परम श्रेष्ट सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आज मेरे जीवनकी साथ पूरी हो गयी अतेर मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये। पापींका संहार करनेवाले भगवान शिव शान्तस्वरूप हैं। उनकी प्रसन्तर तो मुझे प्राप्त हो ही चुकी है। उन्होंने वर देकर मुझे अपना पार्षद क्ष्ता ही लिया है। मुझपर उनकी असीम कृपा है। निश्चय ही अब मेरे सारे कल्मव दूर हो गये। भगवान् शंकर बड़े महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने देवताओंके विषयमें मेरे सामने जो बात कही है, वह परम हितकर एवं सत्य सिद्ध हो गयो। उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं रहा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था कि 'प्रिय नन्दिन्! देवर्षिलोग तुमपर प्रसन्न होकर हुम्ह् देखने यहाँ पधार रहे हैं। आज परमेश्रीद्वारा भी मैं आदर प्राप्त कर चुका। इससे मेरे इदयमें अपार आनन्द भर गया है।'

देखताओंने कहा—'विप्रवर! निदन्। हमलोग भी उन बरदायी भगवान् शंकरका दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट होकर जिन प्रभुने तुम्हें साक्षात् दर्शन दिया है, उन्हींका अवलोकन हमें भी अभीष्ट है।' इतनी बात कहनेके पक्षात् देवताओंने द्विजवर नन्दीसे पुन-पृष्ठा--'कपाल धारण करनेवाले महाभाग महेश्वरका दर्शन हमलोग किस स्थानपर प्राप्त कर सकेंगे?'

विदित थी। अब उनकी कृषासे देवताओं और नन्दीने कहा -'वे प्रभु तो मुझपर कृषा म्नियोंकी सभी बार्ते स्पष्ट हो गयीं। तब स्वयं करके वहीं अन्तर्थान हो गये। अब मैं नहीं जानता है कि वे कहाँ विराज रहे हैं। अव<sup>,</sup> वे जहाँ हों, आप सभी देवता स्वयं ही अन्वेषण कर लें '

सनत्कुमारजीने पूछा—'भगवन्! महाभाग शंकरने नन्दोसे क्या कहा था, जिससे उन्होंने उनका पता नहीं बताया? देवेश! आप यह बात मुझे बतानेकी कृपा करें। प्रभो भगवान् शंकरकी तो कोई भी बात गोपनीय नहीं है?'

ब्रह्माजी कहते हैं—'वत्स! शंकरने जो बातें कही हैं। उन्हें देवताओं के सामने स्पष्ट करना मेरे लिये भी उचित नहीं है। पर उन्होंने नन्दीसे ओ बात कही थी, वह मैं तुम्हें बताता हैं, सुनो। भगवान संकरजीने कहा था। 'विप्रवर हिमालयके इस पार पृथ्वीपर संकटगिरि नामसे विख्यात एक सिद्ध स्थान है। जिसकी अनेक वन, उपवन शोधा भढ़ाते हैं। वहाँ 'श्लेष्मातक' नामका एक श्रेष्ठ सर्प निकास करता है। उसने तीव्र तपस्या की है. जिससे उसके सभी पाप भस्म हो गये हैं। इस समय उसपर अनुग्रह करना मेरे लिये अल्सन्त आवश्यक है। वहाँ एक बहुत सुन्दर आश्रम है। वहीं निर्जन स्थानमें वह रहता है। उस दिव्य स्थानमें रहते हुए उसके बहुत-से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पवित्र पर्वतके कैंचे शिखरपर वह स्थान है। रलेप्पातक सर्पका निवास होनेके कारण उसीके नामसे 'श्लेष्मातकवन' उसकी संज्ञा हो। गयी है। एक समयकी बात है—मैं मुगका रूप धारणकर वहाँ विचर रहा था। मैंने देखा: देवतालांग मुझे एकड्नेके लिये प्रयास कर रहे है। मैं इस्ट वहीं छिप गया वे मुझे खोजनेमें व्यस्त हो गये। वत्स! तुम्हं यह प्रसङ्घ दन देवताओं और अप्सराओंको भी नहीं बताना चाहिये। मैंने उसे अनेक वर दिये, फिर मैं वहीं | अन्तधांन हो गया।'

(सनत्कमारके प्रति ब्रह्माजीका कथन है—) जिस समय नन्दीको वर देकर भगवान् शंकर अन्तर्धान हो गये उस समय उनके तेजसे सभी दिशाएँ जगमगा उठी घीं। उनके पास अनेक देखता आ गये थे। उनका दिव्य ऋरीर द्वितीयांके चन्द्रमाकी भौति पूजनीय यन गयी सरुद्गणोंको साथ लेकर इन्द्र मनोगामी (इच्छानुसार चलनेवाले) रचपर बैठे और वहाँ आ गये। उनके वहाँ पहुँचते ही पर्वतः भाग तेजसे जमसमाने लगे। विविध जलसर जीवाँके स्वामी वरुण वर देनेके विचारसे अपने गणोंको साथ लेकर वहाँ आये अनका अत्यन्त तेजस्वी विमान वज्र एवं स्फटिकमणिके समान चमक रहा था। उस पर्वतके शिखरपर धनके स्वामी कुबेरका भी आगमन हो गयः। उनका विचित्र रथ तपाये हुए सुवर्णके द्वारा निर्मित था। धनाध्यक्षके साथ बहुत-से यक्ष एवं राक्षस भी आये थे। सूर्यकं समान प्रकाशमान करोड़ों विमानोंसे वे आये थे। उन विमानोंकी शोधा असौकिक धी। अपने उत्तम पुण्योंसे सुशोधित कुबेर ऐसे जान पड़ते थे, मानो दूसरे सूर्व हों। सूर्य-चन्द्रमा तथा समस्त ग्रहमण्डल एवं नक्षत्रसमूह अग्निके समान तेजस्वी विमानींपर चढकर आकाशसे धरातलपर उतर अराये - ग्यारह रुद्रों और बारह स्याँका भी वहाँ आगमन हो गया। दोनों अश्विनीकुमार उस महान् मुझवान्पर्वतपर पधारे। विश्वेदेव, साध्यगण और तपस्वी बृहस्पति भी आये। विशाख नामसे विख्यात स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान् विघ्नविनायक भी उस श्रेष्ट एर्वतपर पधारे । वहाँ सैकडों मोर बोल रहे थे। नारद, तुम्बुरु, विश्वावस्, परावस्, हाहा-हृह् तथा अन्य भी अनेक प्रसिद्ध गन्धर्व इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार

विविध प्रकारके विमानोंद्वारा वहाँ आ गये।
पवन-अग्नि, धर्म-सत्य, ध्रुव तथा देविष, सिद्ध,
यक्ष, विद्याधर एवं गुद्धकोंका समुदाय भी वहाँ
पहुँच गया। कई महान् आदरणीय ऋषि भी
आये। गन्धकाली, घृताची बुद्धा, गौरी, तिलांचमा
ढवंशो, मेनका, रम्भा, पुष्तिकस्थला तथा ऐसी
अन्य भी बहुत-सी अप्सराएँ उस पुष्तवान् पर्वतपर
आयीं: पुलस्त्य, अत्रि, मरीचि, बन्सिष्ठ, भृगु,
कश्यप, पुलह, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज,
अग्निवेश्य, बृद्ध पराशर, मार्कण्डेय, अङ्गिरा,
गर्ग, संवर्त, क्रतु, जमदिन्न, भार्गव और च्यवन—
ये सभी महर्षि विष्णुकी तथा स्वर्गाध्यक्ष शक्रकी
आज्ञासे वहाँ सामृहिक रूपसे आये थे

स्त्री पुरुषका रूप धारण करके सिन्धु, महानदी सरप्, ताम्रारुणा, चारुभागा, वितस्ता, कौशिकी पुण्या, सरस्वती, कोका, नर्मदा, भाहुदा, शतद्र, विपाशा, गण्डकी, सरिद्वरा, गोदावरी, वेणी तापी, करतोया, सीता, चीरवती, नन्दा, चन्दना चर्मण्वती, पर्णाशा, देविका, प्रभास, सोम, लौहित्य तथा गङ्गासागर एवं अन्य भी जितने अनेक पृण्य तीर्थ थे वे सब भी उस समय वहाँ पृथ्वीपर पधारे इन्द्रकी आज्ञासे मुजवान् नामक उस उत्तम पर्वतपर सबका आगमन हो गया। पर्वतामें उत्तम महामेर, कैलास, गन्धमादन, हिमवान्, हेमकृट, निषध, पर्वतप्रवर विन्ध्याचल महेन्द्र, सह्य, मलयगिरि, दर्दुर, माल्यवान्, चित्रकृट, अत्यन्त ऊँचा द्रोणाचल, श्रीपर्वत, लताओंसे परिपूर्ण पर्वतराज पारियात्र—ये सभी पर्वतीमें उत्तम माने जाते हैं। इन सबका तथा अनेक आरण्योंका भी वहीं आगमन हो गया। सम्पूर्ण यह, समस्त विद्याएँ, चारों बेद, धर्म, सत्व, दम, स्वर्ग, महान् ऋषि कपिल, महाभाग वासुकि, सर्पराज, अमृताशी हजारों फणोंसे प्रकाशमान अनन्त शेवनाग, धृतराष्ट्र

सर्पोके राजा किमीर, श्रीमान् अम्भोधर, महान् तेजस्वी नागराज तथा सपौंके अध्यक्ष, अरबों एवं खरवों सर्प वहाँ आये। विद्युज्जिह्न, द्विजिहेन्द्र, राङ्कवर्चा, महाद्युति, तीनों लोकोंमें विख्यात थीमान् अनिपिषेश्वर, विरोचनकुमार सत्य, स्फोटमणि, सतैचीत. पर्वतकी भौति अचल रहनेवाले तथा सैकड़ों फणोंसे युक्त शृंग, अरिमंजयके साथ सपराज प्रज्ञावान् नागराज विनत, भूरि, कम्बल और अश्वतर, सप्तेंके राजा पराक्रमी एकापत्र, नागोंके अध्यक्ष कर्कोटक एवं धनंजय इस प्रकारके महान् पराक्रमी अनेकों भुजनेन्द्र मुखवान् पर्वतपर आये। दिन-रात भक्ष मास, संबत्सर, आकाश, पृथ्वी, दिशाएँ और विदिशाएँ वहाँ आयों। उस समय आये हुए देवताओं, यक्षों और सिद्धांसे उस मुझवान् पर्वतका शिखर इस प्रकार भर गया, जैसे प्रलयकालमें समृद्रका किनास जलसे परिपूर्ण हो जाता है। जब उस पर्वतराज मुक्तवान्के सुरम्य शिखरपर देवताओंका समाज जुट गया तो वायुसे प्रेरित होकर वृक्षांने उनपर फुलोंकी वृष्टि आरम्भ कर दी। उस समय दिव्य गन्धवाँने उत्तम संगीत, अप्सराओंने प्रशंसनीय नुत्य और पक्षियोंने प्रसन्न होकर मधुर स्वरसे सुन्दर शब्द करना प्रारम्भ कर दिया। पवन पुण्य ग-धाँको लेकर प्रयाहित होने लगे। उसके स्पर्शस सबका मन मुग्ध हो जाता था। इस प्रकार भगवान् विष्णुको आगे कर सभी देवता वहाँ उपस्थित हुए और देखा कि नन्दी सामने विराजमान हैं तथा दिव्य आभासे उनकी मृति विद्योतित हो रही है अब वहाँ आये हुए गन्धवाँ और अप्सराआंके गणोंपर नन्दीको भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता तथा देवराज इन्द्र भी एक साथ ही वहाँ पथारे हैं। फिर तो नन्दी सावधान हो गये और उन्होंने हाथ जोड़ तथा मस्तक झकाकर उन्हें

आगमन देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। फिर वे सबके स्वागत करनेमें संलग्न हो गये। उपस्थित सभी देवताओंको क्रमश नमस्कार करनेके पश्चात उन्होंने उनके लिये यथाशीय आसन, पाद्य एवं अर्घ्य अर्ग्दिके लिये अपने अनुयायियोंको आदेश दिया, नन्दीके स्वागतको स्वीकारकर आदित्य, वस्, रह, मस्तु, अश्विनीकृपार् साध्य, विश्वेदेव, गन्धर्व और गृहाक आदि देवताओं तथा गण-देवताओंने नन्दीकी प्रशंसा को। विश्वायस्, हाहाः हुह्, नारद, तुम्बुर, चित्रसेन और अय गन्धवेनि नन्दीकी भी पूजा की। वासुकिप्रभृति नाग सर्पोंके राजा कहे जाते हैं। उनमें असीम शक्ति है। सौम्य मूर्ति नन्दीश्वरको देखकर उन सबोंने भी उनकी अर्चना की। सिद्ध, चारण, विद्याधर और अपसराओंका उपस्थित समाज देवेशर इन्द्रसे सम्मानित नन्दीशरकी पूजा करने लगा। यक्ष, विद्याधर, ग्रह, समुद्र, पर्वत सिद्ध, ब्रह्मर्षिणण, मङ्गा आदि ।दियाँ—इन सभीमें अपार हवं उत्पन्त हो गया था, अतः सधीने नन्दीश्वरको आशीर्वाद देना आरम्भ किया '

देवतर बोले -- 'मुने। पशुपित भगवान् शंकर तुपपर सदा प्रसन्न रहें। अनवद्य! तुम्हारी सर्वत्र अवाध गति हो जाय अथवा द्विजवर तुम्हें ऐसी शक्ति सुलभ हो जाय कि कोई भी देवता तुमसे श्रेष्ठ न हो सके। विभी: 'रोग-व्याधि तुम्हारे पास न आ सके। तुम अमर होकर विचरण कर सको। अच्युत! भगवान् शंकरके साथ सातों लोकोंमें सुखसे रहनेका तुम्हें सीभाग्य प्राप्त हो।' देवताओंके इस प्रकार कहनेपर नन्दीश्वरने पुनः उनसे अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करना आरम्भ किया।

नन्दिकेश्वर बोले—'आप सभी प्रधान देवता किरें ' [अध्याय २१४]

प्रणाम किया सहसा एक साथ सभी देवताओंका हैं और मृझपर आप सभीका अगाध स्नेह हैं आगमन देखकर उन्हें महान् आखर्य हुआ। फिर आप महानुभावांने जो प्रिय बात कहकर मुझे वे सबके स्थागत करनेमें संलग्न हो गये। आशीर्याद दिया है, उसके लिये मैं आपलोगोंका उपस्थित सभी देवताओंको क्रमझ नमस्कार अत्यन्त आभारी हूँ अब आपलोगोंके लिये मुझे करनेके पश्चात् उन्होंने उनके लिये यथाशीप्र क्या करना चाहिये? इसके लिये आप आज्ञा आसन, पाद्य एवं अर्घ्य आदिके लिये अपने देनेकी कृपा करें, देवताओ! मैं आपका आज्ञाकारी अनुयायियोंको आदेश दिया, बन्दीके स्वागतको हूँ ' उन्दीक्षरकी यह बात सुनकर इन्द्रने उन्हें इस स्वीकारकर आदित्य, बस, रुद्र, मस्त, अश्विनीकमार प्रकार उत्तर दिया।

शक बोले—'भद्र! तुम यह बतलाओं कि भगवान् शंकर कहाँ गये और इस समय वे कहाँ विराज रहे हैं? विप्रवर! देवताओं के अध्यक्ष उन शक्तिशाली शिक्को हम सभी लोग देखना चाहते हैं। मुने! जिन्हें स्थाणु, उग्न, शिव, शर्व एवं महादेव कहते हैं, उन भगवान् शंकरको तुम जानते हो कि वे इस समय कहाँ हैं? महर्षे! वह स्थान बधाशीय मुझे बतानेकी कृपा करो।' वज्रपाणि इन्द्रको यह बात बुद्धिमत्तापूर्ण थी। उसे सुनकर नन्दीने भगवान् शंकरका स्मरण किया। साथ ही वे इन्द्रको उत्तर देनेके लिये भी उद्यत हो गये।

निद्केश्वरने कहा—'देवेन्द्र! आप स्वर्गकें स्वामी हैं। इसके विषयमें यथार्थ बात सुनानेकी आप कृपा करें। इसी मुख्यान् पर्वतपर मैंने भगवान् शंकरकी पूजा की थी। वे परम शक्तिशाली पुरुष हैं उन्होंने मुझपर प्रसन्न होकर अनेक दिव्य वर प्रदान किये। फिर वे प्रभु परम प्रसन्न होकर यहाँसे कहाँ अन्यत्र चले गये। अब उनकी जानकारी करनेमें मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वासव! मैं आपका आजाकारी हूँ। यदि आप उनके विषयमें मुझे आजा देते हैं तो अब हम सभी प्रयत्नपूर्वक उन प्रभुका अन्वेषण करनेका प्रयास

### गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वरके माहात्म्यका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं - इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंके साथ परामर्शकर इन्द्रने भगवान शंकरके पास जानेका विचार किया। सभी देवता उस कैंचे शिखरसे उठे और नन्दीके साथ आकाशमार्गसे उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान रुद्रके अन्वेषण करनेमें तत्पर होकर अखिल देवताओंने स्वर्गलोक. ब्रह्मलोक और नायलोक सर्वत्र छान डाला तथा वे उन्हें देंढते-देंढते थक गये, पर उनका पता न चला अब उनके मनमें निराशा छा गयो। स्ट्रका पता न देख उन्होंने चारों समुद्रोपर्यन्त सात द्वीपींवाली पृथ्वीपर भी दुँढना आएम्भ किया। फिर वे वनींसे युक्त पहान् प्रवंतींकी कन्दराओं और उनके कैंचे शिखरोंपर भी गये तथा उन्हें गहन निकड़ों और क्रीडा-स्थलोंमें भी सब ओर खोजते रहे। उनके इस दुँदनेके प्रवाससे इस पृथ्वीके तुगाँके भी टकडे-टुकडे हो गये; पर इतना प्रयत्न करनेपर भी भगवान् शंकरको प्राप्त करनेमें देवताओंको सफलता न मिली और भगवानु शंकरका दशन उन्हें न मिल सका। अतः देवतालोग अत्यन्त उदास हो गये।

आगेके कर्तव्यके सम्बन्धमें परस्पर विचार-विमर्श और वार्तालाप करनेके पश्चात् वे सभी देवता मेरी (ब्रह्माकी) शरणमें आये। तब मैंने मनको सावधान करके संसारको कल्याण प्रदान करनेवाले उन शंकरका समाहित मनसे ध्यान किया उनके वेश और अलंकारोंके ध्यान करनेसे मुझे एक ठपाय सूझ गया फिर मैंने देवताओंसे कहा—'हमलोगोंने निरन्तर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली है, किंत् भूमण्डलपर 'श्लेष्यातक वन नामक स्थानपर नहीं गये। अतएव प्रधान देवताओं हम सभी लोग यहाँसे उस देशमें चलें।' इस प्रकार कहकर उन सम्पूर्ण देवताओं के साथ हमलोग उस दिशाकी ओर प्रस्थित हो गये और शीप्रणामी विमानींपर चढ़कर तत्क्षण 'श्लेष्यातक वनमें हैं पहुँच गये. वह पुण्यमय स्थान सिद्ध और चारणों से सेवित था। यहाँ पर्वतींकी बहुत सो कन्दराएँ तथा अनेक प्रकारके पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करनेके उपयुक्त थे उनमें सभी गुणोंकी अधिकता थी अनेक सुन्दर आग्रम, उद्यान और स्वच्छ जलवाली नदियाँ शोभा बढ़ा रही थीं उस वनमें श्रेष्ठ सिंह, भैसे, नीलगाय, भरलू बंदर, हाथी और मुगोंके झुंड शब्द कर रहे थे सिद्ध आदि पुरुषोंसे वह स्थान भरा था।

देवताओंने इन्द्रको आगे करके उसमें प्रवेश किया। वहाँ वे रथ आदि सवारियोंको छोड़कर पैदल ही गये। फिर हम सभी कन्दराओं, झाड़ियों एवं कृक्षोंसे भरे हुए सघन वनोंमें सम्पूर्ण देवताओंके स्वरूप भगवान रहको खोजनेमें संलग्न हो गये। आगे जानेपर हमें एक अत्यन्त सुन्दर वन मिला, जो सभी वनांका अलंकार था। वहाँ बहुत सी पर्वतीय नदियाँ और फूले हुए अनेक वृक्ष उसको सोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओंने उसमें प्रवेश किया। नदियोंके तटपर कुन्द तथा चन्द्रमाके समान स्वच्छ वर्णवाले हंस विचर रहे थे फूलोंसे अच्छी गंध निकल रही थो, जिसके कारण वह बन सुकासित हो रहा था। वहाँ

<sup>\*</sup> वह 'क्लेक्सक'-वन उत्तर मोकर्जका ही क्यान्सर है जो पशुपतिनाच (नेपाल) से केवाल दो मीलको हुरीपर है--Sleshmittaka. Vana is Uttur (North) Gokama, two miles to the north east of Pasupatinātha in Nepal, on the Bagmati river (Śivapurāna 3-215, Varāhapuran 13-16, Wright's History of Nepal P. 82-10, Nasdolai, Dey's Geographical Decisionary P-188)

बिखरी हुई बालुकाएँ ऐसी प्रतीत होती थीं यानी मोतियोंके चुर्ण हैं। उसी स्थानपर क्रीडा करती हुई मनको मुग्ध करनेवाली एक कन्या दिखायी पड़ी। सभी देवताओंने उसे देखकर मुझे सुचित किया क्योंकि सम्पूर्ण देवताओंका में अग्रणी था। मैं सोचने लगा यह क्या बात है? फिर मैं एक मुहर्ततक ध्यानस्य हो गया। तभी मुझे उस कन्याके विषयमें सहसा ज्ञान हुआ। मैंने सोचा, संसारके शासक शंकरकी मूल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिपालयकी पुत्री होनेका गौरव पिल चुका है निश्चय ही ये वही भगवती 'डमादेवी' हो हैं। इसके बाद सभी प्रधान देवता उस पर्वत-शिखरके ऊपर चढ़ गये और वहाँसे नीचेकी ओर देखने लगे। तब उन सभीको सुरसत्तम शंकरका दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय वे प्रभु मृग-समृहके बीचमें उनके रक्षककी भौति विराजमान थे। हनके सिरपर एक सींग और एक पैर था। वे तपाये हुए सोनेकी भौति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अङ्ग गठित, उनके मुख. नेत्र सुडौल और सुन्दर थे तथा उनके दाँत बड़े सुन्दर वे।

उस समय ऐसे मृगरूपधारी भगवान् रहको देखकर सभी देवता शिखरसे उतरकर उनकी और दौड़ं। उन मृमेन्द्रको पकड़नेके लिये उनके मनमें तील अभिलावा जग गयो थी। अत- बढ़े वेगसे वे सब प्रकारके उद्यममें तत्पर हो गये। फिर तो इन्द्रने सींगके अगले भागको पकड़ लिया, मैं भी वहीं था। मैंने बड़ी श्रद्धाभिक्तसे उनके सींगके मध्यभागमें अपना हाथ लगाया बही नहीं, उन महात्माके सींगके मूलभागको श्रीहरिने भी पकड़ लिया। फिर इस प्रकार तीनोंके पकड़ लेनेपर बह सींग तीन भागोंमें विभक्त हो गया इन्द्रके हाथमें

अगला भाग, मेरे हाथमें बीचका भाग और विष्णुके हाथमें मूलभाग शोभा पाने लगा इस भाँति उसके तीन रूप हो गये। इस प्रकार हम-लोगांने जब साँगके तीनां भागोंको अपना लिया. तब वे प्रधान मृगरूपधारी शंकर साँग-रहित होकर वहाँ हो अन्तिधान हो गये। फिर हम-लोगोंके लिये वे अदृश्य हो गये और आकाशमें चले गये तथा उपालम्भ देते हुए कहने लगे-- 'देवताओ! मैंने तुम्हें उस लिया। तुमलोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था किंतु खुड़ाकर यहाँ आ गया। अब तुमलोग केवल मेरे साँगसे ही संतोष करो। तुमलोग मेरे जास्तिवक रूपसे विश्वत हो गये। मैं अपने पूरे शरीरसे रह सकूँ तो धम भी अपने चारों पैरोंसे रहने लगे यह मेरा सिद्धान्त है।

'देवताओ ! यह 'श्लेष्मातक' वन है। यहीं मेरे मृङ्गोंको विधिपूर्वक स्थापित कर देना चाहिये। इस कार्यसे जगतुका कल्याण होगा। यह वन अत्यन्त महान् पुण्यक्षेत्र होगा। मेरे प्रभावसे प्रभावित इस स्थानपर महान् यज्ञ सम्भाव्य है। भूमण्डलपर जितने तोर्थ, समुद्र तथा नदियाँ हैं, मेरे लिये वे सब यहाँ आयौंगे। हिमबान पर्वतांके राजा है। उनके एक शुध प्रदेशका नाम नेपाल है। मैं वहाँ पृथ्वीसे स्वयम्भूरूपसे स्वतः प्रकट होऊँगा। मेरे उस विग्रहमें चार मुख होंगे और मेरा सिर प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित होगा। फिर तीनीं लोकोंमें सब जगह शरीरेश (पशुपतिनाथ\*)के नामसे मेरी ख्याति होगी। वही नागहद नामसे प्रसिद्ध एक विशाल हद होगा। सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेके विचारसे मैं उसके जलमें तीस हजार वर्षोतक निवास करूँगा : जिस समय वृष्णिकुलमें

<sup>&</sup>quot; यह बहरा बर्णन स्पष्ट ही नेफलके पतुपतिनांव का ही है।

भगवान् श्रीकृष्णका अवतार होगा और वे इन्द्रकी | प्रार्थनासे अपने चक्रद्वार पर्वताँको उत्प्राडकर दानवांका संहार करेंगे उस समय वह म्लेच्छोंसे मरा प्रदेश शुद्ध होगा, बहुत-से सूर्यवंशी क्षत्री उत्पन्न होंगे और उनके प्रयाससे म्लेच्छोंकी सत्ता समाप्त हो जायगी। साथ ही क्षत्रियगण उस देशमें बन्दाणीको बसायैंगे और उन बाह्यणीको सहायतास प्रवलित धर्मोंको स्वापना करेंगे । उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्यकी उपलब्धि हो जायगी। पहले कुछ दिनोतक वह प्रान्त शुन्य रहेगा। पश्चात् क्षत्रियवंशमं उत्पन्न वे राजा लोग मुझे उस शुन्य स्वानमें प्राप्तकर मेरे अर्चा-विग्रहकी प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध सम्हाणी तथा सम्पूर्ण वर्णाश्रमींसे सम्पन्न होकर एक महान् जनपद बन जायमा। उस जनपदके विस्तृत भागमें राजाओंका सम्यक प्रकारसे निवास होगा और मामान्य जनता वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगेगी। सभी प्राणी प्रत्येक समयमें वहीं मेरी आराधना करेंगे। जो सञ्जन एक बार भी विधिके साथ मेरी वन्दना एवं दर्शन करेंगे, उनके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जार्यंगे। साथ ही वे शिवपुरीमें जायीं। अर्थर वहाँ उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जायमा। मेरा यह स्थान गङ्गासे उत्तर और अश्विमीम्खसे दक्षिणमें चौदह योजन दरीके किस्तारमें होगा, ऐसा समझना चाहिये चागमती नामको नदी हिमालयके कैंचे शिखासे निकलकर ठसको शाभा बढायेगी। उस वागमती नदीका शुद्ध जल भागीरची गङ्गासे भी सौगुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान करनेके प्रभावसे मानव विष्णु और इन्द्रके लोकोंका स्पर्श करके शरीर त्यागनेके पश्चात् सीधे मेरे लोकमें पहुँच जाते हैं,

करनेवाले बार पाएकमां ही क्यों न हों, उन्हें भी यह गति सुलभ हो जाती है। इन्द्रको नगरीमें जो नियमपशंक निवास करनेवाले देवता, दानव, गन्धर्व सिद्ध, विद्याधर, उरग, भुनि, अपरश तथा यक्षप्रभृति हैं, वे सभी मेरी मायासे मोहित होनेके कारण मेरे उस गृह्य स्थानको जाननेमें असफल हैं।

'स्रोत्तमो। तपस्वियोंके लिये यह तपोभूमि एवं सिद्धक्षेत्र कहा गया है। विद्वान् पुरुष प्रभास, प्रयाग, नैमिचारण्य, पुष्कर और कुरुक्षेत्रसे भी बढकर उस क्षेत्रको महिमा बताते हैं वहाँ मेरे धशुर पर्वतराज हिमबान् स्वयं विराजने हैं। यङ्गा, जो निद्यांमें उत्तम मानी जाती हैं। उनका तथा अन्य कई श्रेष्ठ नदियोंका क्हींसे उद्गम होता है। वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है। सभी श्रेष्ठ नद-नदियाँ तथा तीर्थ वहाँसे प्रकट होते हैं। वहाँके सभी पर्वत पुण्यस्थरूप हैं । वहीं मेरा आश्रम होगा । सिद्ध और चारण उस आश्रमकी सेवा कर्रगे। वहीं मेस विग्रह शैलेश्वर नामसे विख्यात होगा। धरारूपसे बहुनेवाली नदियाँमें श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी जागमती नामकी नदी भी वहाँसे बहकर हिमालय आयेगी। भागोरथी और वेगवही नामकी नदियों परम पवित्र हैं। इनका कीर्तन करनेसे भी मनुष्योंका पाप परम हो जाता है और दर्शन करनेसे तो प्राणी सम्पूर्ण ऐश्वरोंको प्राप्त कर लेता है। इन श्रेष्ठ नदियोंका कल पीने तथा अवगाहन करनेसे पुरुष अपने सात कलोंको तार देता है। उस तीर्यकी महिमाका स्वय लोकपाल भी गाते हैं। वहाँ ओ स्नान करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और जिनको वहाँ मृत्यु होती है, उन्हें पूनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग बार-बार वहाँ नित्य स्तान और मेरी पजा करते हैं. उनपर परम प्रसन्न होकर मैं संसार-सागरसे उनका इसमें कोई संशय नहीं इस क्षेत्रमें निवास उद्धार कर देता हैं। जो उसके जलसे भरा हुआ एक

घडा लाकर मनको पवित्र करके श्रद्धापूर्वक उससे मझे स्नान कराता है, वह वेद एवं वेदाङ्गके ज्ञाता श्लोत्रिय बाद्यणको सहायतस्य मेरा अभिषेक करतः हैं, उसे अग्निहोत्रका फल सुलभ हो जाता है। उसके तटपर जलका भेदन करके मृगशृङ्गोदक नामसे प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनोंको अत्यन्त प्रिय है। वहाँ सावधान होकर सिरपर जल फॅकते हुए झान या अधिषेक करना चाहिये, इससे जीवनभरके किये हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। वहीं 'पञ्चनद' नामका भी एक पवित्र तीर्घ है, जहाँ सद्धार्षिणण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान करनेपात्रसे प्राणी 'अग्निष्टोम' यज्ञका फल प्राप्त कर लेता है। व्यापमती नदी यहाँ साठ हजार दिव्य गौवोंकी रक्षा करती है अत: उसे कृतघ्न अथवा पापी मानव प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं। जो सदा पवित्र रहते हैं। इष्टदेवरापर जिनकी स्रद्धा रहती है तथा जो सत्यका पालन करते हैं. ऐसे मानवींको ही वागमतीमें स्नान करनेका सीभाग्य प्राप्त होता है और वे उत्तम गतिको प्राप्त कर लेते हैं। जो द:खी, भवभीत एवं संतप्त मनव्य हैं अथवा जो व्याधियोंसे सनत कह पाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि इसमें स्नानकर मुझ 'पशुपतिनाथ'का दर्शन वहाँ करते हैं तो वे परम पवित्र हो जाते हैं और उन्हें शाधन शान्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है , उसमें म्नान करनेवाले पुरुषके सम्मूर्ण पाप मेरी कृषासे नष्ट हो जाते हैं. इतना ही नहीं, इंति<sup>र</sup> आदि सभी ठग्र उपद्रव भी सर्वया शान्त हो जाते हैं। बागमती सम्पूर्ण रदियाँमें प्रधान है। उसके जलमें जो स्नानकर मेरा दर्शन करते हैं, उनके अन्त:करण सुद्ध एव

पवित्र हो जाते हैं। इस 'वागमती के जलमें मानव जहाँ जहाँ स्नाम करता है, वहाँ वहाँ उसे राजसूय और अश्वमध बज़ोंका फल प्राप्त होता है। यह श्रेष्ट एक बोजनके भीतर चार्ये और फैला हुआ है।

जिस स्थानपर मैं स्वयं नागेश्वर स्ट्ररूपमें विराजमान रहता हैं, उसकी मूल क्षेत्र जानना बाहिये। उसके पूर्व और दक्षिणके भागमें नागराज वासुकि<sup>र</sup>का एक स्थान है , ये हजार अन्य नागोंके साम मेरे दरवाजेपर सदा स्मित रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहते हैं, वासकिका काम उनके सामने विद्ना उपस्थित करना है। पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करने आनेका कार्यक्रम बनाते हैं, उन प्रवेश करनेवाले पुरुषोंके सामने किसी प्रकारका भी विध्न उपस्थित नहीं हो याता। उस क्षेत्रमें जाकर जो मनव्य परम भक्तिके साथ सदा मेरी बन्दना करता है। उसे पृथ्वीपर राजा होनेका सुयोग्ब मिलता है और सभी प्राणी उसका अधिवादन करते हैं। जो मनुष्य पन्याँ और मालाओंके द्वारा मेरी मूर्तिका अभ्यर्चन करता है, वह 'तुषित'संज्ञक देवताओंकी योनिमें पैदा होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति मेरे उस पर्वतपर श्रद्धापूर्वक प्रज्वलित दीप प्रदान करता है। उसकी उत्पत्ति 'सूर्यप्रभ' नामक देवताओंकी योजिमें होती है। जो लोग संगीत-बाघ, नृत्य स्तुति अथवा जागरण करके मेरी सेवा, उपासना करते हैं, वे मेरे लोकमें निवासके अधिकारी हो जाते हैं। जो प्राणी दही, दूध, मध्, पृत अषया जलसे मुझे स्नान कराते हैं, उनपर, बुद्धापा रोग और मृत्युका वज्ञ नहीं चलता, जो मानव ब्रद्धांके अवसरपर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणींको

१ ऑतर्चाहरकार्याष्ट्र कलभा पृथकाः मुख्यः प्रत्यास-४७ श्रीकाः ग्रीकाः क्ष्म्यः॥ (काम्पन्यकः नीतिसारः) व्यतिसूरि, अन्ववृति रिद्वी, पृष्के, प्रश्री और अगलके राजा—इन क्ष्मांको "हीन" कहते हैं ।

<sup>े</sup> २. यह वासुकीनावका बर्णन है। यह देवपर वैद्यानाथ-भागते २८ मोलपर दुवका प्रत्येकालो सहक्रपर है। वहाँ भनेश्वर क्योनिर्तिश्च है। इहम्य कल्यायां का वीर्याष्ट्र पुढ-१७५।

इस स्थानमें भोजन कराता है उसे स्वर्गमें अमृत पान करनेका अवसर मिलता है और देवतालोग उसका आदर करते हैं। जो बाह्मण इस क्षेत्रमें अनेक प्रकारक व्रत-उपवास, भौति-भौतिके हवन स्वादिष्ठ नैवेद्य आदि उपचारोंके द्वारा समृचित श्रद्धासे सम्पन्न होकर मेरी आराधना करते हैं, उन्हें साठ हजार वर्षोतक स्वर्गमें निवास करनेका अवसर मिलता है। इसके पक्षात् उन्हें पुन: मृत्यु लोकमें आना पड़ता है और उन्हें सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं

यहाँके एक स्थानका नाम 'शैलेश्वर' भी है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, शूद्र अथवा स्त्री ही क्यों
न हो, यदि वहाँ जाकर भक्तिके साथ मेरी
उपासना करते हैं उन्हें मेरे पार्षद होनेकी सुविधा
मिलती है और वे सदा मेरे गणों तथा देवताओंके
साथ आनन्दका उपभोग करते हैं। यह 'शैलेश्वर'
परम गुहा स्थान है। इस भूमण्डलमें उससे श्रेष्ठ
कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। ब्राह्मण, गुरु
अथवा गौका जिसके द्वारा हनन हो गया है
अथवा जो सम्पूर्ण पापोंसे लिप्त है, ऐसा मानव
भी इस क्षेत्रमें आकर पापोंसे मुक्त हो जाता है।
यहाँपर अनेक प्रकारके तीर्थ तथा बहुत-से पवित्र
देवता निवास करते हैं। इस तीर्थका जल उनसे
सम्बद्ध है अतः जो मानव उन जलोंका स्पर्श
करता है, वह अखिल अधीर छुटकार पा जाता है।

उसके दो कोसकी दूरीपर 'कोशोदक' नामसे प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ है, जो देवताओंद्वारा निर्मित है यह मुनियोंको बहुत प्रिय है। यहाँ स्नान करनेसे यनुष्य पवित्र हो जाता है और उसका मन बरामें हो जाता है तथा उसकी सत्यमें रुचि होती है। साथ ही वह पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे स्टूटकर सभी प्रकारके उत्तम फलका भागी वन

जाता है। महातमा शैलेश्वरके दक्षिण भागमें वह अविनाशी तीर्थ है। जो पुरुष वहाँ जाता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। वहीं 'भृगुप्रपतन'नामका स्थान है। उसके प्रभावसे मानव काम और क्रोधसे रहित होकर विमानके द्वारा स्वर्गमें सिधार जाता है। अप्सराओं के समुदायसे उसे सहायता मिलती रहती है। 'भूगुप्रयतन'के आगे एक बह्मोद्धेद नामसे विख्यात तीर्थ है। इसके निर्माता स्वयं ब्रह्माजी हैं। उसका जो फल है, यह भी मैं कहता हूँ, सुनो ! जो पुरुष संयमशील बनकर एक वर्षतक वहाँ स्नान करता है, वह ब्रह्माजीके 'विरज'संद्रक लोकमें जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वहीं 'गो-रक्ष' नामका एक तीर्थ है। उस स्थानपर गायों और बैलोंके अनेक पदचित्र हैं उनका दर्शन करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फल मिलता है। वहाँ 'गौरोशिखर' (गौरीशंकर) गमक भगवती गौरीका शिखर (चोटी) है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। शिखरोंसे प्रेम रखनेवाली 'पार्वतीदेवी' वहाँ सदा विराजमान रहती हैं। वहाँ भी जाना चाहिये संसारकी रक्षा करनेमें उद्यत जगन्माता भगवती दमा वहीं विराजती हैं। उनके दर्शन, चरणोंके स्पर्श तथा अधिवादन करनेसे मानव डनके लोकमें जानेका अधिकारी हो जाता है। उनके स्थानसे नीचे वागमती नदी प्रवाहित होती है। उसके तटपर जो अपना प्राण त्यागता है, उसके सामने आकाशगणी विमान आता है और उसपर चढ़कर वह त्रंत ही भगवती उमाके लोकमें चला जाता है। वहीं देवी उपासे सम्बन्धित एक स्तनकृण्ड है। जो मानव उसमें स्नान करता है, वह अग्निके समान प्रकाशमान होकर स्वामिकार्तिकेयके लोकमें चला जाता है। यहीं पञ्चनद नामका एक पुण्य तीर्थ है।

ब्रह्मर्षिगण वहाँ निवास करते हैं। वहाँ जाकर केवल स्नान करनेसे प्राणीको अग्निहोत्र-वज्ञका फल मिल जाता है।

एक बार एक नकुलके मनमें सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। अतः उसने सावधान होकर वहाँ स्नान किया। इससे उसका मन परम पवित्र बन गया और उसे पूर्वजन्मको बात याद आ गयी। उसके उत्तर भागमें सिद्धपुरुषोंसे सेवित एक श्रेष्ठ तीर्घ है। उस गृहातीर्थका नाम 'प्रान्तकपानीय' है, जिसकी गुग्नकगण निरन्तर रक्षा करते हैं। जो पनुष्य वहाँ पूरे वर्षभर सदा स्नान करता है, उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और वह मुहाकका शरीर प्राप्तकर भगवान् रुद्रका अनुचर बन जाता है। इस शिखरपर निवास करनेवाली भगवती उमाके पूर्व, उत्तर और दक्षिण-भागोंमें वागमतीकी धारा प्रवाहित होती है। यह पुण्य नदी हिमालयको कन्दरासे निकली है। वहाँ ब्रह्मोद्धेद नामका एक दूसरा पवित्र तीर्थ भी है। वहाँ जाकर मानवको जलसे आचमन एवं स्नान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप उसे मृत्युलोकका दर्शन नहीं होता। उसे किसी प्रकारकी बाधा कह नहीं पहुँचा सकती। वहीं सुन्दरिका-तीर्थ है। बहुत पहले ब्रह्माजीने उसका निर्माण किया है। उसके जलमें स्नान करनेसे पुरुष सुन्दर रूपवाला और तेजस्वी हो जाता है। मनुष्यको चाहिये कि तीनों संध्याओंके समयमें वहाँ जाकर संध्योपासन करे। इससे वह पापसे मक्त हो जाता है। वागमती और मणिवती—ये दोनों पवित्र नदियाँ हिमालयका भेदन करके निकली हैं। इन दोनोंमें पापनाश करनेकी पूरी शक्ति है। जो वेदका पूर्ण विद्वान द्विज पवित्र होकर दिन-रात वहीं निवास करता और रुद्रका

जप करता है, वह अग्निष्टोम-यज्ञका फल प्राप्त करता है। राजा उसका सम्मान करते हैं। उसके इस कर्मके प्रभावसे उसका सारा कुल तर जाता है। किसी प्रकारका व्यक्ति वहाँ स्नान करके तिल और जलसे तर्पण करता है तो उसके पितर तर जाते हैं. इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ-जहाँ वागमतो नदो प्रवाहित हुई है, वहाँ-वहाँ श्रेष्ठ पुरुषको स्नान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप वह मानव तिर्यग्योजिमें जन्म पानेसे मुक्त हो जाता है। किसी समृद्ध कुलमें उसका जन्म होता है। वागमती और मणिवती इन दोनों नदियोंमें थोड़ा भेद है। ऋषिलोग यहाँ निवास करते हैं। बुद्धिमान पुरुषका कर्तव्य है कि वह काम और क्रोधसे रहित होकर विधानपूर्वक गङ्गाद्वारमें स्नान करे। वहाँ स्तान करनेका जो महान् पुण्यफल बताया गया है, उससे कहीं दसगुना अधिक फल उक्त नदियोंमें स्नान करनेसे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस क्षेत्रमें विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्व, मुनि, देवता और यक्ष—इनका समुदाय आकर स्नान करता और उपासनामें सदा संलग्न रहता है। यहाँपर यदि झाह्यणोंको घोडा भी धन दानमें दिया जाय तो उस दानका पुण्य-फल अक्षय हो जाता है। अतएव देवताओ! सब प्रकारसे प्रयत्न करके यहाँ धर्म-कार्यका सम्पादन करना चाहिये। यह 'श्लेष्मातक'वन परमपुण्य क्षेत्र है। इसमें देवता निवास करते हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम क्षेत्र है ही नहीं। प्रिय देववुन्द! मैंने मुगका रूप धारण करके जहाँ-जहाँ विचरण किया अथवा बैठा और सोया करता था, वहाँ-वहाँकी समूची, सब ओरको भूमि सप्यक् प्रकारसे पुण्यक्षेत्र बन गयी है। सुरगणी! मेरे शृङ्कके ही ये तीन रूप बन गये थे. इसे भली प्रकार हृदयमें धारण कर

लो। यह मेरा क्षेत्र पृथ्वीमें 'गोकर्णेश्वर'के नामसे प्रसिद्ध होगा।

आदेश देकर अपना रूप संवरण कर लिया। अब देवता उन्हें देखनेमें असमर्थ हो गये और वे उत्तर इस प्रकार सनातन भगवान् रुद्रने देवताओंको दिशाकी और चल एड़े। [अध्याय २१५]

### アンテングのはははいってい 'गोकर्णेश्वर' और 'शृङ्गेश्वर' आदिका माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं—मूने! मृगका रूप धारण करनेवाले भगवान् शंकर जब वहाँसे अन्यत्र चले गये तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रधान देवताओंने पुन: परस्पर विचार करना प्रारम्भ किया। उस समयतक भगवान् शंकरका शृङ्घ तीन भागोंमें बेंट चुका था। देवसमुदायने यत्रकर वैदिक कर्मके अनुसार भलीभौति पृथक्-पृथक् उनकी स्थापनाका प्रबन्ध किया। ( भगवान् वराहका धरणीके प्रति कथन है-) देवि! वज्रपाणि इन्द्रके हायमें सींगका अग्रभाग था। शक्तिशाली शंकरके शृङ्कका विचला भाग (ब्रह्माजी कहते हैं-) मैंने ले रखा था। फिर देवराजने तथा मैंने उन भागोंको वहीं विधिपूर्वक स्थापित कर दिया। तब देवताओं, सिद्धों, देवर्षियों और ब्रह्मर्पियोंके प्रयाससे वह इस परम विशिष्ट मूर्तिकी 'गोकर्ण' नामसे प्रतिष्ठा हो गयी। श्रीहरिके हाथमें शृक्का मृतभाग पड़ा था। उन्होंने देवतीर्थसे उसकी स्थापना कर दी। वह विशाल विग्रह 'शुङ्गेश्वर'के नामसे वहाँ सुशोभित हुआ। मुक्कमें तीन रूप धारण करके भगवान शिव विराजते थे। वे ही उन सभी स्थानोंमें प्रतिष्ठित हो गये। वस्तुत: वे एक ही अनेक रूपोंमें अधिव्यक्त हैं। उन्होंने उस मुगके शरीरमें अपने सौ भागोंको स्थान दिया था। फिर उस शक्रमें तीन प्रकारसे विभक्त भागोंको स्थापितकर सम्पूर्ण ऐश्वयाँसे सम्पन्न भगवान् शंकर उस मृगरूपी शरीरसे पृथक् होकर हिमालय पर्वतके शिखरपर पधार गये। पर्वतीके राजा हिमालयपर सर्वसमर्थ शिवको सैकडों

मूर्तियाँ सुप्रतिष्ठित हैं। ये तीन प्रकारके विग्रह प्रभुके एक सींगमें ही सर्वप्रथम सुशोधित थे।

भगवान् शंकर समस्त संसारके शासक हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभीने अत्यन्त कठिन तपस्याके द्वारा भगवान शिवकी आराधना की और अनेक प्रकारके वर प्राप्त किये। 'श्लेष्मलक वनका समस्त भूभाग चारों ओरसे देवताओं, दानवों, गन्थवाँ, यक्षाँ और महोरगोंके द्वारा भरा रहता था। तीर्थयात्राके विचारसे वे वहाँ आते और प्रदक्षिणा करनेमें संलग्न हो जाते थे। तीथोंकि दर्शनसे फल प्राप्त होता है—यह भावना उनके मनमें भरी रहती थी तथा इस क्षेत्रका महान फल भी उन्हें विदित था। प्राय: सभी सुरगण जहाँ-जहाँ तीर्थ हैं, वहाँ जाते और उस स्थानसे पुन: इस 'श्लेष्मातक'तीर्थमें पधारते थे। एक दिन पुलस्त्य ऋषिका पौत्र रावण भी वहाँ आया। उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ आये थे। उसने अत्यन्त उग्र तपस्या करके भगवान शंकरकी आराधना की। वहाँ सनातन श्रीशिवजी 'गोकर्णेश्वर' नामसे प्रतिष्ठित थे। जब रावणने उनकी असीम शुश्रुषा की, तब वे वर देनेमें कुशल प्रभु स्वयं उसपर संतुष्ट हो गये। ऐसी स्थितिमें रावणने तीनों लोकोंपर विजय पानेके लिये उनसे वर भौग लिया। अन्तमें भगवान् शंकरकी कृपासे उसकी सारी मन:कामनाएँ पूरी हो गर्यो । उन परम प्रभुने रावणकी बार-बार सहायता की। फिर उसी क्षण

त्रिलोकीपर विजय प्राप्त करनेके विचारसे उसने अपने नगरसे प्रस्थान कर दिया। तीनों लोकोंको जीतकर उसने इन्द्रपर भी अपना अधिकार जमा लिया। इन्द्रजित् नामका उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था। उस समय बहुत पहले इन्द्रने जो भगवान् शम्भुके सींगका अग्रभाग लेकर अपने यहाँ स्थापित किया था, उसे अपने पुत्रसहित रावणने उखाड लिया। पर जब वह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरीको जा रहा था और सिन्धुके तटपर पहुँचा तो उस मूर्तिको जमीनपर रखकर मुहुर्तभर संध्या करने लगा। फिर संध्या समाप्त होनेपर जब उसने उसे बलपूर्वक उठानेकी चेष्टा की तो वह उसे उठा न सका और वह मूर्ति वज़के समान कठोर बन गयी। तब रावणने उसे हो। [अध्याय २१६]

वहीं छोड़ दिया और लङ्काकी यात्रा की। (भगवान् वराह पृथ्वीसे कहते हैं-) महामते! तुम्हें इसी मूर्तिको 'दक्षिणयोकर्णेश्चर' समझना चाहिये। भूतपति भगवान् शंकर वहाँ स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं।'

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने! मैंने तुम्हें विस्तारके साथ ये सभी वातें कह सुनायीं। इसी तरह महात्या गोकर्णको उत्तर दिशामें भी प्रतिष्ठा हुई है। विप्रवें! जैसे दक्षिणमें भगवान् 'मुक्केश्वर'की प्रतिष्ठा हुई है, उसी क्रमसे उत्तरमें भगवान् 'शैलेशर' विराजते हैं। वत्स! मैं तुमसे इस क्षेत्रके तीथाँकी महान् उत्पत्तिका प्रसङ्घ कह चुका। अब तुम मुझसे दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहते

#### COLOR SE SE SE COLOR DE COLOR

# वराहपुराणकी फल-श्रुति

यथावत् मेरी सभी शङ्काओंका निराकरणकर सारी बातें स्पष्ट कर दीं। मैं संशयकी बातें पूछता रहा और आप उन्हें भलीभौति स्पष्ट करते रहे हैं। विश्वस्वरूप 'स्थाणु' जगदीश्वर भगवान शंकर अप्रतिम तेजस्यी हैं। वे जंगलमें आनन्दपूर्वक विचर रहे थे। वह जंगल पुण्यक्षेत्र था। महाभाग। जगतुका कल्याण करनेके लिये उनका विग्रह एवं शृङ्क जिस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ तथा जैसे वे स्थान तीर्थ बन गये, भैं उसे सुनना चाहता हैं। जगह्मभो ! आप यथार्थरूपसे उसका वर्णन करनेकी कृपा कीजिये।

ब्रह्माजीने कहा-महामुने! इन सभी तीथाँके फलका जो निश्चित रूप बतलाया गया है, उसका शेष भाग तुमसे पुलस्त्यजी कहेंगे\*। तुम इस

सनत्कुमारजी कहते हैं—भगवन्! आपने समय मुनियोंके अग्रणी बनकर इस बनमें विराजी। तात! तुम मेरे समान ही वेद और वेदाङ्गके तत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले पुत्र हो। जो पुरुष इस प्रसङ्घको सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापींसे छूट जायमा। यही नहीं, वह यशस्वी, कोर्तिमान् होकर इस लोकमें और परलोकमें भी पूज्य होगा। चारों वर्णीके व्यक्तियोंका कर्तव्य है कि वे मन और इन्द्रियोंको सावधान करके निरन्तर इस प्रसङ्गका श्रवण करें। यह कथानक परम मङ्गलस्वरूप, कल्याणमय, धर्म, अर्थ और कामका साधक, समस्त मनोरथोंका प्रदान करनेवाला, परम पवित्र, आयुवर्धक और विजय देनेमें सक्षम है। यह धन और यश देनेबाला, पापका नाशक, कल्याणकारी और शान्तिकारक है। इस पुराणको सुननेसे मनुष्यको लोक-परलोकमें

<sup>&</sup>quot; कह वराष्ट्रपुराणका अंश खिलरूप है, जिसपर आगेके लेखोंमें पर्याप्त विच्वार प्राप्त होया।

दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य प्रात:काल उठकर इसका अवण-कीर्तन करता है, वह स्वर्गमें प्रतिष्ठित होता है।

स्तजी कहते हैं---विप्रवरो । परमेडी प्रजापति ब्रह्माजीने सनत्कुमारजीसे ये सब बातें कहकर विराम लिया। उन सभी बातोंका मैंने भी आप लोगोंसे तत्त्वपूर्वक वर्णन किया। ऋषिवरो ! भगवान् वसह और पृथ्वीदेशीके संवादका यह सारभाग है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सदा इसका पठन, श्रवण अथवा मनन करेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर परमगति प्राप्त करेगा। प्रभासक्षेत्र, नैमि-षारण्य, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, ब्रह्मतीर्थ और अमरकण्टकमें जानेसे जो पुण्यफल प्राप्त होता है, उससे कोटिगुणा अधिक फल इस पुराणके श्रवण एवं परुनसे होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणको कपिला दान करनेपर जो फल मिलता है, ठतना फल इस वराहपुराणके एक अध्यायका श्रवण करनेसे हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र होकर सावधानीके साब इस पुराणके दस अध्यायोंका श्रवण करनेपर मनुष्य 'अग्निष्टोम' कर लेता है। (अध्याय २१७)

एवं 'अतिरात्र' यज्ञोंके फलका भागी हो जाता है। जो बुद्धिमान् व्यक्ति उत्तम भक्तिके साथ निरन्तर इसका श्रवण करता रहता है, उसे भगवान् वराहके वचनानुसार यज्ञों, सभी दानों तथा अखिल तीर्थोंके अभिषेकका फल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेहकी बात नहीं। पुत्रहीन व्यक्ति इसके श्रवणसे पुत्रको और पुत्रवान् सुन्दर पीत्रको प्राप्त करता है। जिसके घरमें यह बराहपुराण लिखित रूपमें रहता है और उसकी पूजा होती है, उसपर भगवान् नारायण पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं।

वसुंधरे! इस पुराणका श्रवण करके सनातन भगवान् विष्णुकी भाँति चन्दन, पुष्प और यस्त्रोंसे पूजा करनी चाहिये और ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। यदि राजा हो तो उसे अपनी शक्तिके अनुसार ग्राम आदिका दान करना चाहिये। जो मानव पवित्र होकर संयतचित्तसे इस पुराणका अवण करके इसकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर श्रीहरिका सायुज्य प्राप्त

